# मआसिरुऌ उमरा

### भाग २

न्तुनास्य— व्रजरत दास, बी. ए., एत-एत. बी.



#### देवीपसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-१३



## मआसिरुल् उमरा

या

### मुगल-दरबार

(अकबर से मुहम्मदशाह के समय तक के सर्दारों की जीवनियाँ)

भाग २

अनुवादक

व्रजरत्न दास बी. ए., एल-एल. बी.

-K#₩•

प्रकाशक

नागरी-प्रचारिगी सभा, काशी

#### देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-१३

प्रकाशक

काशी नागरीप्रचारिणो सभा

प्रथम संस्करण मृल्य ४) सं० १९९५ वि०



मुद्रक-

ना॰ रा॰ सोमण, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी

#### निवेदन

इस प्रंथ के प्रथम भाग में इस प्रंथ का परिचय दिया जा चुका है और उक्त भाग की भूमिका में प्रायः चालीस पृष्ठों में मुग़ल-राज्य-संस्थापन से पानीपत के तृतीय युद्ध तक का संक्षिप्त इतिहास भी सिम्मिलित कर दिया गया है, जिससे एक एक सर्दार की जीवनी पढ़ने पर यदि कोई घटना अशृंखलित-सी माल्म पड़े तो उसकी सहायता से इसकी शृंखला ठीक ज्ञात हो सकेगी। इस भाग में एक सी चौवन सर्दारों की जीवनियाँ संग्रहीत हैं। ये हिंदी अक्षरानुक्रम से रखी जा रही हैं और इस भाग में केवल स्वर से आरंभ नाम वालों ही की जीवनियाँ संकलित हुई हैं। इनमें मुग़ल-साम्राज्य के प्रधान मंत्री, प्रसिद्ध सेनापित, प्रांतास्थक आदि सभी हैं, जिनके वंश-परिचय, प्रकृति, स्वतः उन्नयन के प्रयत्न आदि का वह विवरण मिलता है, जो बड़े से बड़े भारत के इतिहास में प्राप्त नहीं है तथा जिससे पाठकों का बहुत सा कौत्हल ज्ञांत होता है। यह प्रंथ भारत-विषयक इतिहास-संबंधी फारसी या अरबी ग्रंथों में अद्वितीय है और विस्तृत विवेचन करते हुए भी बड़ी छान-बीन के साथ लिखा गया है।

इसके अनुवाद का श्रीगणेश प्रायः सोलह वर्ष हुए तभी हो चुका था और सं० १६८६ वि० में इसका प्रथम भाग किसी न किसी प्रकार प्रकाशित हो गया था। समय की कमी से अनुवाद करने में तथा प्रकाशक की ढिलाई से दूसरे भाग के प्रकाशन में भी सात आठ वर्ष लग गए। इस भाग में टिप्पणियाँ कम हैं तथा बहुत आवश्यक समझी जाने पर दी गई हैं। इसका कारण दो है। एक तो ग्रंथ यों ही बहुत बड़ा है, उसे और विशद बनाना ठीक नहीं है और दूसरे उसकी विशदता के कारण ही विशेष टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अस्तु, यह ग्रंथ इस रूप में इतिहास प्रेमीपाठकों के सममुख उपस्थित किया जाता है।

विजयादशमी १९६५

विनीत— त्रजरत्नदास ।

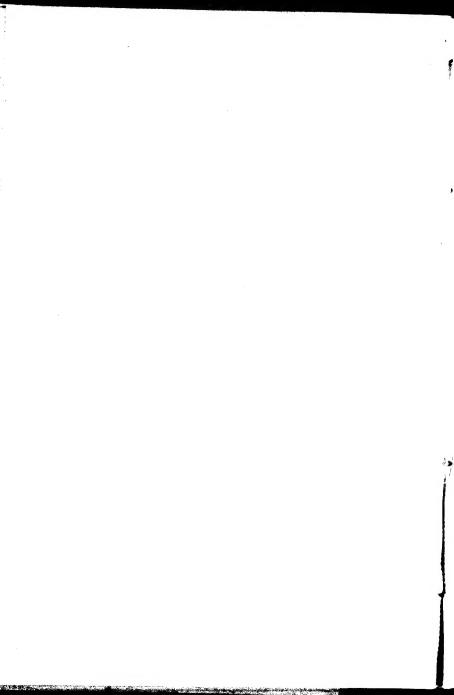

### माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसिफ इतिहास और विशेषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत वड़े ज्ञाता और प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में हो लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की वहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने ता० २१ जून १९१८ को ३४०० रु० अंकित मूल्य और १०४०० मूल्य के बंबई वंक छि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवी-प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंक अन्यान्य दोनों प्रेसिडेंसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इम्पीरियल वंक के रूप में परिणत हो गया, तव समा ने वंबई बंक के सात हिस्सों के बदले में इम्पीरियल वंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश चुका दिया गया है, और खरीद छिये और अब यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विकी से होनेवाली आय से चल रही हैं। मुंशी देवीपसादजी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचा-रिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।

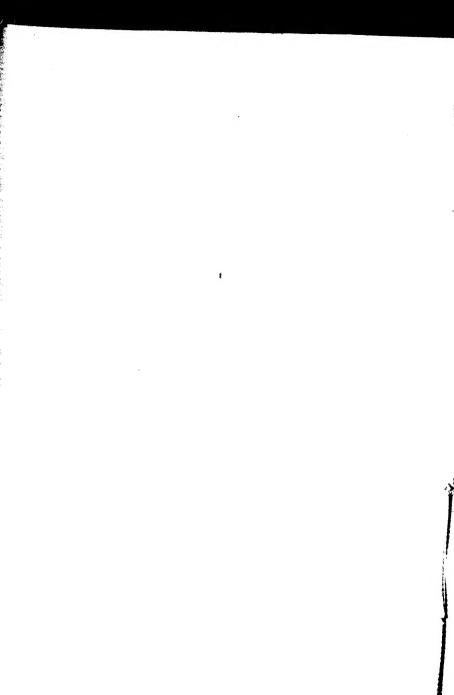

## विषय-सूची

| •                                                  |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| नाम                                                | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
| अ <sup>(</sup>                                     |                     |
| १. अगर खाँ पीर मुहम्मद                             | 8-3                 |
| २. अहमद खाँ कोका                                   | 8-5                 |
| ३. अजदुद्दौला एवज खाँ बहादुर                       | 59-3                |
| ४. अजीज कोका, मिर्जा खानआजम                        | १३-३०               |
| ५. अजीजुङ्घा खाँ                                   | ₹ १                 |
| ६. अजीजुल्ला खाँ                                   | ३२                  |
| ७. अफजल खाँ                                        | ३३-३४               |
| <b>ে. अ</b> फजल खाँ अल्लामी, मुल्ला                | ३५-४०               |
| <ol> <li>अबुल्खेर खाँ बहादुर इमामजंग</li> </ol>    | 88-85               |
| १०. अबुल् फजल                                      | ४३-५६               |
| ११. अबुळ् फतह                                      | ५७-६०               |
| २. अबुल् फतह द्खिनी तथा महदवी धर्म                 | ६१-६५               |
| १३. अबुळ् फैज फैजी फैयाजी, दोख                     | ६६-७१               |
| १४. अबुल् बका अमीर खाँ, मीर                        | ७२-७३               |
| ५. अबुल्मआली, मिर्जा                               | ७४-७६               |
| ६. अबुल्मआली, मीर शाह                              | ७७-८१               |
| ७. अबुल्मकारम जान-निसार खाँ                        | <u> </u>            |
| ८. अबुल् मतलब खाँ                                  | <b>-4</b>           |
| <ol> <li>अबुळ् मंसूर खाँ बहादुर सफदरजंग</li> </ol> | <u> </u>            |
| ०. अबुल् हसन तुर्बती, ख्वाजा                       | 83-03               |
| १. अबूतुराब गुजराती                                | 83-83               |

| नाम                                          |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| -श्र                                         | पृष्ठ संख्या     |
| २२. अबू नसर खाँ                              | 23               |
| २३. अनू सईद, मिर्जा                          |                  |
| २४. अब्दुन्नबी सदर, शेख                      | 33-≂3            |
| २५. अब्दुल् अजीज खाँ                         | ₹00 <b>-</b> ₹0₹ |
| २६. अब्दुल् अजीज खाँ, रोख                    | १०४-१०६          |
| २७. अब्दुल् अहद खाँ, मजदुद्दीला              | १०७-१०८          |
| २८. अब्दुल् कवी एतमाद खाँ, शेख               | 309              |
| २६. अब्दुल् मजीद हेराती ख्वाजा आसफ खाँ       | ११०-११३          |
| ३० अन्य चन्त्र चीता खाला आसफ खा              | 388-888          |
| ३०. अब्दुल् वहाब, काजीउल्कुजात               | १२०-१२६          |
| ३१. अब्दुल् हादी, ख्वाजा                     | १२७              |
| ३२. अब्दुल्ला अनसारी, मरूरूमुल्मुल्क मुला    | १२८-१३२          |
| २२. अ॰दुला खा उजबंग                          | १३३-१३६          |
| ३४. अन्दुल्ला खाँ, ख्वाजा                    | १३७-१३८          |
| ३५. अब्दुल्ला खाँ, फीरोज जंग                 | 389-359          |
| ३६. अब्दुल्ला खाँ बारहा, सैयद                | १५०-१५१          |
| ३७. अब्दुह्मा खाँ, शेख                       | १५२-१६१          |
| ₹८. अब्दुल्ला खाँ, सईद खाँ                   | १६२              |
| ३६. अब्दुल्ला खाँ, सैयद                      | १६३-१६४          |
| ४०. अन्दुह्मा खाँ हसनअछी, सैयद कुतुबुल्मुल्क | १६५-१७२          |
| ४१. अन्दुर्रजाक खाँ छारी                     |                  |
| ४२. अब्दुर्रहमान अफजल खाँ                    | १७३ – १७५        |
| ४३. अब्दुर्रहमान सुलतान                      | १७६-१७८          |
| ४४. अब्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ, नवाब           | १७६-१८१          |
| ४५. अन्दुर्रहीम खाँ                          | १८२-२००          |
| ४६. अन्दुर्रहीम, ख्वाजा                      | २०१              |
| 2 41.01                                      | २०२–२०३          |

| नाम                                          | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------|--------------|
| ४७. अब्दुर्रहीम बेग उजबेग                    | २०४-२०५      |
| ४८. अब्दुर्रहीम लखनवी, शेख                   | २०६-२०७      |
| ४६. अब्दुस्समद लाँ बहादुर दिलेरजंग सेफुदौल   | ग २०⊏–२१०    |
| ५०. अमानत खाँ द्वितीय                        | २११-२१३      |
| ५१. अमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद           | २१४–२२३      |
| ५२. अमानुह्नाह खाँ                           | २२४-२२५      |
| ५३. अमानुह्नाह खाँ खानजमाँ बहादुर            | २२६-२३३      |
| ५४. श्रमीन खाँ दक्खिनी                       | २३४-२३८      |
| ५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन                | 238-288      |
| ५६. अमीनुद्दौला अमीनुद्दीन लाँ बहादुर संभर्ल | रे १४५       |
| ५७. अमीर खाँ, खवाफी                          | २४६-२४७      |
| ५८. अमीर खाँ मीर इसहाक, उम्दतुल्मुल्क        | 385-585      |
| ५६. अमीर खाँ मीर-मीरान                       | २५०-२५८      |
| ६०. अमीर खाँ सिंधी                           | २५६२६५       |
| ६१. अरब खाँ                                  | २६६          |
| ६२. अरब बहादुर                               | २६७–२६⊏      |
| ६३. अर्थाद खाँ मीर अबुल् अली                 | २६९          |
| ६४. अर्सलाँ खाँ                              | .२७०         |
| ६५. अलाउल्मुल्क त्नी, मुल्ला                 | २७१-२७५      |
| ६६. अलिफ खाँ अमान बेग                        | २७६-२७७      |
| ६७. अली अकबर मूसवी                           | २७⊏–२७६      |
| ६८. अली कुली खाँ अंदराबी                     | .250         |
| ६६. अली कुली खानजमाँ                         | रदा१-्रदद    |
| ७०. अली खाँ, मीरजादा                         | , २८६        |
| ७१. अछी गीलानी, हकीम                         | २६०ऱ्२६५.    |

A Commence of the Commence of

| नाम                                           | पृष्ठ संख्या              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <sup>76</sup> २. अलीबेग अकबरशाही, मिर्जा      | <b>२</b> ६६–२ <b>६</b> ७  |
| ७३. अलीमदीन खाँ, अमीच्छ् उमरा                 | 785-305                   |
| ७४. अली मर्दान खाँ हैदराबादी                  | 308                       |
| ७५. अलीमर्दान बहादुर                          | ₹ <i>१०</i> −३११          |
| ७६. अली मुराद खानजहाँ बहादुर                  | ₹ <b>२०</b> ─₹ <b>१</b> ₹ |
| ७७. अली मुहम्मद खाँ रुहेला                    | ₹१४ <u>-</u> ₹१५          |
| ७⊏. अलीवर्दी खाँ मिर्जी बांदी                 |                           |
| ७६. अल्लाह्कुली खाँ उजनेग                     | 385-386                   |
| ८०. अल्लाह यार खाँ                            | ₹२० <b>–</b> ३२१          |
| <b>८१. अलाह यार खाँ, मीर तुजुक</b>            | <b>३२२-३२४</b>            |
| <ol> <li>अशरफ खाँ ख्वाजा बर्खुरदार</li> </ol> | , ३२५                     |
| दर अशरफ खाँ, मीर मुंशी                        | ३२६                       |
| ८४. अशरफ खाँ मीर मुहम्मद अशरफ                 | ₹ <b>२७</b> – <b>३२</b> ⊏ |
| प्प. असकर खाँ नज्मसानी                        | 378-375                   |
|                                               | ३३१                       |
| ८६. असद खाँ आसफुद्दीला जुम्ल्दुल्मुल्क        | <b>३३२</b> –३४२           |
| ८७. असद खाँ मामूरी                            | <b> タ</b> タ タ ー ラ タ タ     |
| ८८. असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद                  | ३४५–३४६                   |
| ८६. असाळत खाँ मीर अब्दुल्हादी                 | ३४७–३५१                   |
| ६० अहमद खाँ नायतः                             | ३५२–३५५                   |
| ६१. अहमद खाँ नियाजी                           | ३५६–३५८                   |
| ६२. अहमद खाँ बारहा सैयद                       | ३५६-३६०                   |
| ६३. अहमद बेग खाँ                              | ३६१-३६२                   |
| ६४. अहमद बेग खाँ काबुली                       | ३६३-३६४                   |
| ६५. अहमद खाँ, मीर                             | ३६५–३६⊏                   |
| ६६. अहमद खाँ द्वितीय, मीर                     | <b>६६</b> ६–३७२           |
|                                               |                           |

| नाम                                       | पृष्ठ <sup>ं</sup> संख्या |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ६७. अहमद, शेख                             | <b>३७३</b> –३७५           |
| ६८. अहसन खाँ सुछतान हसन                   | ३७६∸३७⊏                   |
| आ                                         |                           |
| <b>६६. आकिल खाँ इनायतु</b> ह्या खाँ       | ३७६-३⊏१                   |
| १००. आकिल खाँ मीर असाकरी                  | ₹८२→₹८४                   |
| २०१. आजम खाँ कोका                         | ३८५→३८९                   |
| १०२. आजम खाँ मीरमुहम्मद बाकर उर्फ इरादत ए | गाँ३६० <i>-</i> ३६५       |
| १०३. आतिश खाँ जानवेग                      | ३६६−३६⊏                   |
| १०४. आतिश खाँ हब्शी                       | 33\$                      |
| १०५. आलम बारहा, सैयद                      | 800-808                   |
| १०६. आसफ खाँ आसफजाही                      | 805-880                   |
| १०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन कजवीनी    | ४११–४१३                   |
| १०८. आसफ खाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफरबेग   | ४१४-४२०                   |
| १०६. आसफुद्दौला अमीरल् मुमालिक            | <b>४२१</b> –४२२           |
| ११०. आसिम, खानदौराँ अमीरल् उमरा ख्वाजा    | <b>४२३</b> –४२७           |
| ₹                                         |                           |
| १११. इखलाक खाँ हुसेन बेग                  | ४२८                       |
| ११२. इखलास खाँ आलहदीय:                    | ४२६-४३०                   |
| ११३. इखलास खाँ इखलास केश                  | *31-833                   |
| ११४. इखलास खाँ खानआलम                     | ४३४–४३५                   |
| ११५. इस्तसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ      | ४३६–४३७                   |
| ११६. इज्जत खाँ अब्दुर्रजाक गीळानी         | ४३८                       |
| ११७. इज्जत खाँ ख्वाजा बाबा                | 35४                       |
| ११८. इनायत खाँ                            | 880-888                   |

| _                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| नाम                                                            | पृष्ठ संख्या                  |
| ११६. इनायतुल्ला खाँ                                            | XX4-XXIA                      |
| १२०. इफ्तखार खाँ, ख्वाजा अबुळ्ब                                | हा ४४ <b>८−४५</b> १           |
| १२१. इफ्तखार खाँ सुलतान हुसेन                                  | ४५२-४५४                       |
| १२२. इब्राहीम खाँ                                              | ४५५-४५६                       |
| १२३. इब्राहीम खाँ फतहजंग                                       | ४६०-४६४                       |
| १२४. इबाहीम खाँ उजवेग                                          | ४६१–४६६                       |
| १२५. इब्राहीम शेख                                              |                               |
| १२६. इरादत खाँ मीर इसहाक                                       | <b>メ</b> を 0 <sup>-</sup> 8 年 |
| १२७. इसकंदर खाँ उजवेग                                          | ४६६–४७१                       |
| १२८. इस्माइल कुली खाँ जुलकद्र                                  | <i>\$05-</i> \$08             |
| १२६. इस्माइल खाँ बहादुर पन्नी                                  | <i>%७५,</i> -४ <i>७७</i>      |
| १२०. इस्माइल खाँ मक्खा                                         | 308-508                       |
| १ ११. इस्माइल बेग दोलदी                                        | . 8 <u>८</u> ०                |
| १३२. इस्लाम खाँ चिश्ती फारूकी                                  | ४८१−४८२                       |
| १३३. इस्लाम खाँ मशहदी                                          | ४८३-४८५                       |
| १३४- इस्लामस्य गीर जिल्ला                                      | ४⊏६⊬४६०                       |
| १२४. इस्लाम लाँ, मीर जियाउद्दीन हुसेनी<br>१२५. इस्लाम खाँ रूमी | बदर्क्शी ४९१-४९३              |
| १३६. इहतमाम खाँ                                                | 8E8-8E=                       |
| १३७ हरकियान एउँ                                                | 8EE-400                       |
| १३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख प                               | <b>त्ररीद</b>                 |
| फतहपुरी<br><del>र</del> ्ट                                     | ५०१–५०२                       |
| १३८. ईसा खाँ मुबी                                              |                               |
| १३६. ईसा तर्खान, मिर्जा                                        | ५०३≖५०५                       |
| ख                                                              | ५०६-५०८                       |
| १४०. उजबेग खाँ नजर बहादुर                                      | Was as a                      |
| १४१. उल्लग खाँ हन्सी                                           | ५०६–५१०                       |
| •                                                              | · . ሂየያ                       |

Ų

१४२. एकराम खाँ, सैयद हुसेन १४३. एतकाद खाँ फर्इखशाही १४४. एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार १४५. एतकाद खाँ मिर्जी शापूर १४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा १४७. एतबार खाँ नाजिर १४८. एतमाद खाँ ख्वाजासरा १४६. एतमाद खाँ गुजराती १५०. एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग १५१. एमादुल् मुल्क १५२. एरिज खाँ १५३. एवज खाँ काकशाल

412 प्रश्-प्रश प्रर-प्र४ प्रप्-प्र७ प्ररू-प्ररू 430 **प्र**१–प्र३३ प्र३४-प्र३६ **५४०-५**४५ **५**४६–५५३ ५५४-५५७ 445

१५४. ऐनुल्मुल्क शीराजी, इकीम

५५६-५६०

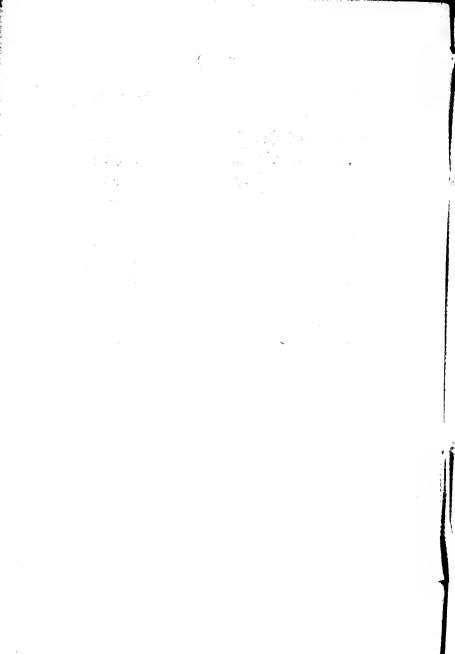

# मआसिरुल् उमरा

### १. अग़रखाँ पीर मुहम्मद

यह औरंगजेब का एक अफसर था। इसका लेख (गोत्र) अगज तक पहुँचता है, जो नृह के पुत्र याफस का वंशज था। इसी कारण वह इस नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें से बहुत से साहस के लिए प्रसिद्ध हुए और कई देशों के लिए अपने प्राण तक दिए। शाहजहाँ के समय इनमें से एक हुसेन कुली ने, जिसने अपनी सेना सहित बादशाह की सेवा कर ली थी, डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब और खाँ की पदवी पाई। यह २५ वें वर्ष में मर गया। औरंगजेब के प्रथम वर्ष में अगज खाँ अपनी सेना का मुख्या हुआ और शाहजादे मुहम्मद सुखतान तथा मुख्याम खाँ के साथ सुखतान शुजाश्र का पीछा करने बंगाल की ओर गया। इसने वहाँ युद्ध में अच्छी वीरता दिखलाई। कहते हैं कि एक दिन शाही सेना को गंगा पार करना था और मुहम्मद शुजाश्र की सेना दूसरी ओर रोकने को तैयार खड़ी थी। जासूस अग्राज हरावल के अध्यन्न दिखेर खाँ के

श्रागे था। इसने बड़ी वीरता से नदी में घोड़ा डाल दिया श्रीर दूसरी श्रोर पहुँच कर रात्रु से द्वन्द्व युद्ध करने लगा। रात्रु के हरावल के एक मस्त हाथी ने इसे घाड़े सिहत सूँड़ से उठा लिया श्रीर दूर फेंक दिया, परन्तु अग़ज ने तुरंत उठ कर महावत को तलवार से मार डाला श्रीर हाथी पर चढ़ बैठा। उसी समय दिलेर खाँ भी यह घटना आँखों से देख कर वहाँ श्रा पहुँचा। इसने उसकी प्रशंसा की श्रीर उसकी फेरी देने लगा। श्रग़ज ने कहा कि 'मैंने यह हाथी हुजूर ही के लिए लिया है। श्राप छुत्या मुक्ते एक कोतल घोड़ा प्रदान करें।' दिलेर ने कहा कि 'हाथी दुन्हों को मुवारक रहे' और दो श्रचले घोड़े उसके लिए मेज दिए।

इसी वर्ष अग्रज्ञ को खाँ की पदवी मिली और वह खानखानाँ के साथ आसाम की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ इसने अपनी बहादुरो दिखलाई। खानखानाँ इस पर प्रसन्न था पर इसके मुगल सैनिक प्रामीणों को कष्ट देते थे। वे शिक्तित नहीं थे और न मना करने से मानते थे, इसलिए खानखानाँ ने इस पर कुछ भी कुपा दृष्टि नहीं की। इससे अग्रज्ञ दुखित हुआ और ५ वें वर्ष में खानखानाँ से किसी प्रकार छुट्टी पाकर दरवार चला गया। यद्यपि खानखानाँ के अपने ५ ज्ञ भीर बल्शो मुहम्मद अभीन अहमद को यह सब लिख देने से अग्रज्ञ कुछ समय तक अप्रतिष्टा में रहा, इसे कोई पद न मिला तथा इसका दरवार जाना भी बंद रहा पर बाद को इस पर छपा हुई और यह काबुल के सहायकों में नियत हुआ। वहाँ इसने खेबर के अफगानों को, जो सर्वदा विद्रोह करते रहते थे, दंढ देने में खूब प्रयास किया और उन पर

चढ़ाई कर उनको मार डाछने तथा उनके निवासस्थान को नष्ट करने में कुछ उठा न रखा। १३ वें वर्ष में यह दरबार बुला लिया गया और दिवण की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ शिवा जो भोंसला गड़बड़ किए हुए था। यहाँ भी इसने वीरता दिख-लाई और मराठों पर बराबर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया । श्राज्ञा भाने पर यह दरबार लौट गया और १७ वें वर्ष फिर काबुल भेजा गया। इस बार भी इसने वहाँ साहस दिखलाया। १८ वें वर्ष में यह जगदलक का थानेदार नियत हुआ और २४वें वर्ष में अफग़ानिस्तान की सड़कों का निरोत्तक हुआ तथा ढंका पाया। राजधानी में कई वर्षों तक यह किसी राजकार्य पर नियत रहा। ३५ वें वर्ष में बादशाह ने इसे दिलण बुळाया और जब यह मार्ग में त्रागरे पहुँचा तब जाटों ने, जो उस समय उपद्रव मचा कर डॉके डाल रहे थे, एक कारवाँ पर आक्रमण कर कुछ गाड़ियों को, जो पोछे रह गई थों, छट लिया और छछ आदमियों को क़ैद कर लिया। जब अग़ज ने यह वृत्तांत सुना तब एक दुर्ग पर चढ़ाई कर उसने कैदियों को छुड़ाया पर दूसरे दुर्ग पर दुस्साहस से चढ़ाई करने में गोली लगने से सन् ११०२ हि०, सन १६९१ ई० में मारा गया। अग़ज खाँ द्वितीय इसका पुत्र था। इसने क्रमशः पिता की पदवी पाई और यह मुहम्मद शाह के समय तक जीवित था। यह भी प्रसिद्ध हुआ और समय आने पर मरा।

#### २. अदहम खाँ कोका

यह माहम भनगा का छोटा पुत्र था, जो ऋपनी विशिष्ट सममदारी तथा राजभक्ति के कारण अकबर पर अपना विशेष प्रभाव रखती थी। श्रपनी लंबी सेवा तथा विश्वास के कारण वह पालने से राजगहो तक कुपापात्र बनी रही। बैराम खाँ का प्रभुत्व छीनने में यह अप्रणी थी और राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों कार्य चलाती थी। यद्यपि मुनइम खाँ साम्राज्य के वकील थे पर प्रबंध यही करती थी। अदहम खाँ पाँच हजारी मंसबदार था। इसने पहिले पहिल मानकोट के घेरे में वीरता दिखला कर प्रसिद्धि पाई थी, जब यह बादशाह के साथ था। यह दुर्ग सिवालिक के ऊँचे शृंगों पर स्थित है और पहाड़ियों के सिरों पर चार भागों में इस प्रकार बना हुआ है कि एक ज्ञात होता है। शाह ने गक्खरों की चढ़ाई से छौटते समय इसे बनवाया था कि पंजाब की उनसे रचा हो। वह छाहौर को उजाड़ कर मानकोट को बसाना चाहता था। परन्तु लाहौर बड़ा नगर था श्रौर इसमें सभी प्रकार के व्यापारी तथा अनेक जाति के मनुष्य बसे हुए थे। वहाँ भारी तथा सुसज्जित सेना तैयार की जा सकती थी। यह मुगळ सेना के मार्ग में था और यहाँ पहुँचने पर उसे बहुत सहायता मिल सकती थी, जिससे कार्य असाध्य हो सकता था। बस यही विचार करते करते वह मर गया। दूसरे वर्ष सिकंदर सूर ने यहाँ शरण लिया पर अंत में उसे जब रचा-बचन मिल गया तब उसने दुर्ग दे दिया। तीसरे वर्ष बैराम खाँ

ने, जो अदहम खाँ से सदा सशंकित रहता था, इसे आगरे के पास इतकाँठ जागीर दिया, जिसमें भदौरिया राजपूत बसे हुए थे श्रीर जो बादशाहों के विरुद्ध विद्रोह तथा उपद्रव करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसने ऐसा इस कारण किया कि एक तो वहाँ शान्ति स्थापित हो और दूसरे यह बादशाह से दूर रहे। वह अन्य अफसरों के साथ वहाँ भेजा गया, जहाँ उसने शांति स्थापित कर दो। वैराम खाँकी अवनति पर अकवर ने इसको पीर-मुहम्मद खाँ शरवानी तथा दूसरों के साथ पाँचवें वर्ष के अंत, सन् ९६८ हि० के बारंभ में मालवा विजय करने भेजा, क्योंकि वहाँ के सुलतान बाज बहादुर के अन्याय तथा मूर्खता की सूचना बादशाह को कई बार मिल चुकी थी। जब अदहम खाँ सारंगपुर पहुँच गया, जो बाज बहादुर की राजधानी थी, तब उसे कुछ ध्यान हुआ और उसने युद्ध को तैयारी की। कई लड़ाइयाँ हुई पर अंत में बाज बहादुर परास्त होकर खानदेश की स्रोर भागा। अदहम खाँ फुर्ती से सारंगपुर पहुँचा और बाज बहादुर की संपत्ति पर अधिकार कर छिया, जिसमें जगद्विख्यात् पातुर तथा गणिकाएँ भी थीं। इन सफलताओं से यह घमंडी हो गया और पीर मुहम्मद की राय पर नहीं चला। इसने माछवा प्रांत अफसरों में बॉट दिया और कुल खुट में से कुछ हाथी सादिक खाँ के साथ दरबार भेजकर स्वयं विषय-भोग में तत्पर हुआ। इससे श्रकबर इस पर अत्यंत अप्रसन्न हुआ। उसने इसे ठीक करना आवश्यक समभा और आगरे से जल्दी यात्रा करता हुआ १६ दिन में छठे वर्ष के २७ शाबान (१३ मई सन् १५६१ ई०) को वहाँ पहुँच गया। जब अदहम खाँ सारंगपुर से दो कोस

पर गागरौन दुर्ग छेने पहुँचा तब एकाएक बादशाह आ पहुँचे 🖡 यह सुनकर एसने आकर अभिवादन किया। बादशाह उसके डेरे पर गए श्रोर वहीं ठहरे। कहते हैं कि श्रदहम के हृदय में कुछ कुविचार थे और वह उसे पूरा करने का बहाना खोज रहा था पर दूसरे दिन माहम अनगा स्त्रियों के साथ आ पहुँची। चसने अपने पुत्र को होश दिलाया कि वह बादशाह को भेंट दे, मजलिस करे श्रौर जो कुछ बाज बहादुर से धन संपत्ति, सजीव-निर्जीव, और पातुरें उसे मिली हैं, उन्हें बादशाह को निरीक्षण करावे। श्रकवर ने उसमें से कुछ वस्तु उसे दी श्रोर चार दिन वहाँ ठहर कर वह आगरे को रवाना हो गया। कहते हैं कि जब वह छौट रहा या तब अदहम खाँ ने अपनी माता को, जो हरम की निरीत्तिका थी, पहिले पड़ाव पर बाज बहादुर की दो सुंदर पातुरें उसे गुप्त रूप से दे देने को बाध्य किया। उसने समसा था कि यह किसी को न मालूम होगा पर दैवात बादशाह को यह माल्य हो गया और उसे खोजने की आज्ञा हुई। जब अदहम खाँ को मालूम हुआ तब उसने उन दोनों को सेना में छुड़वा दिया। जब वे पकड़ कर लाई गई तब माहम अनगा ने उन दोनों निरपराधिनियों को मरवा डाला। अकबर ने इस पर कुछ नहीं कहा पर उसी वर्ष मालवा का शासन पीर मुहम्मद खाँ शरवानी को देकर अदहम खाँ को दरबार बुला छिया।

जब शम्सुद्दीन मुहम्मद खाँ श्रातगा को कुल प्रबंध मिल गया तब श्रदहम खाँको बड़ी ईन्या हुई श्रीर सुनइम खाँभी इसी ईन्यों के कारण इसके क्रोध को उभाड़ता रहता था। श्रांत में सातवें वर्ष के १२ रमजान (१६ मई सन् १५६२ ई०) को

जब अतगा खाँ, मुनइम खाँ तथा अन्य अफसर आफिस में बैठे कार्य कर रहे थे, उसी समय अदहम खाँ कई लुचों के साथ वहाँ आ पहुँचा। श्रतगा ने श्रर्द्धभ्युत्थान तथा श्रीर सब ने पूर्णोत्थान से इसका सम्मान किया। अदहम कटार पर हाथ रखकर भतगा खाँ की खोर बढ़ा और अपने साथियों को इशारा किया। उन सबने अतगा को घायल कर मार डाला और तब अदहम तलवार हाथ में लेकर उदगडता के साथ हरम की ओर गया तथा एस बरामदे पर चढ़ गया, जो हरम के चारों और है। इस पर बड़ा शोर मचा, जिससे खकबर जाग पड़ा और दीत्राल पर सिर निकाल कर पूछा कि 'क्या हुआ है ?' हाल ज्ञात होने पर कोध से तलवार हाथ में लेकर वह बाहर निकला। ज्योंही उसने भदहम खाँ को देखा त्यों ही कहा कि 'ए पिल्ले, तेंने हमारे अतगा को क्यों मारा ?' अदहम ने लपक कर बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा कि 'जहाँपनाह, विचार कीजिए, जरा मगड़ा हो गया है।' बादशाह ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुख पर इतने वेग से घूँसा मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा । फरहत खाँ खास-खेल और संप्राम होसनाक वहाँ खड़े थे। उन्हें आज्ञा दी कि 'खड़े क्या देख रहे हो, इस पागळ को बाँध लो।' उन्होंने आज्ञानुसार उसे बाँघ लिया। तब श्रकवर ने उसे बुर्ज पर से सिर नीचे कर फैंकने को कहा। दो बार ऐसा किया गया, तब उसकी गर्दन दूट गई। इस प्रकार सन् ९६९ हि०, १५६२ ई० में इस अपवित्र खूनी को बदला मिल गया । त्राज्ञानुसार दोनों शव दिल्ली भेजे गए और 'दो खून शुद' से तारीख निकली। कहते हैं कि माहम अनगा ने, जो उस

समय बीमार थी, केवल यह समाचार सुना कि ऋदहम खाँ ने एक रक्तपात किया है और बादशाह ने उसे कैद कर रक्खा है। मातृ-प्रेम से वह उठ कर बादशाह के पास आई कि स्थात वह उसे छोड़ दे। बादशाह ने उसे देखते ही कहा कि 'अदहम ने हमारे अतगा को मार डाला और हमने उसको दगड दिया। वुद्धिमान् स्त्री ने कहा कि 'बादशाह ने उचित किया।' वह यह नहीं समभी कि उसे प्राणद्राह मिल चुका है पर जब उसे यह ज्ञात भी हुन्ना तम भी वह अद्भ के कारण नहीं रोई पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हृदय में सहस्तों घाव हो गए। बादशाह ने उसकी छंबी सेवा के विचार से उसे आश्वासन देकर घर बिहा किया। वहाँ वह शोक करने लगी और उसकी बीमारी बढ़ गई। इस घटना के चालीस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह उस पर दया दिखलाने को उसके शव के साथ कुछ दूर गए भीर तब उसे दिल्ली भेज दिया, जहाँ उसके तथा अद्हम के कबरों पर भारी इमारत बनवाई गई।

## ३. अजदुद्दीला एवज खाँ बहादुर क्रसवरे जंग

इसका नाम ख्वाजा कमाल था और यह समरकंद के मीर बहाउदीन के बहिन का दौदित्र था। इसका पिता मीर एवज हैदरी सैयदों में से एक था। अजदुदौढ़ा का विवाह कुलीज़ खाँ की पुत्री खदीजा बेगम से हुआ था। इसका मामा नियाज खाँ औरंगजेब के १७वें वर्ष में डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसबदार न्तथा बीजापुर का नाएव सूबेदार था। उक्त बादशाह की मृत्यु पर जब सुलतान कामबख्श बीजापुर पर गया तब यह पता लगाने का बहाना कर कि वह बाद को उसका पश्च प्रहरा कर लेगा, उसे बिना सूचना दिए एकाएक जाकर आज़म शाह से मिल गया। सैयद नियाज खाँ द्वितीय का, जो प्रथम का पुत्र था श्रीर एतमादुदौला कमरुद्दीन की लड़की से जिसका निकाह हुआ था, नादिरशाह के समय कुछ मिजाज दिखलाने के कारण पेट फाइ डाला गया था। अजदुदीला औरंगजेब के समय तूरान से भारत आया और खाँ फीरोजजंग के प्रभाव से उसे एवज खाँ की पदवी मिली और वह फीरोजजंग के साथ रहने लगा। श्रहमदाबाद में उसके घर का प्रबंध देखता था। फीरोज्जंग की मृत्यु पर यह दरबार आया और पहिले मीर जुमला के द्वारा यह फर्फ्लसियर के समय बरार में नियत हुआ। इसके बाद अमीरुल् उमरा हुसेनश्रली खाँका नाएव होकर वह उक्त प्रांत का श्रध्यत्त हुआ। इसने श्रच्छा प्रबंध किया और साहस दिखलाया । मुहम्मदशाह के २रे वर्ष जब निजामुल्मुल्क आसफ़-

जाह बहादुर मालवा से दिन्तिए गया, तब इसने पत्रों का वास्त-विक अर्थ समका और योग्य सेना एकत्र कर बुर्हानपुर में श्रासफ जाह से जा मिला। दिलावर ऋली खाँ के साथ के युद्ध में, जिसने बड़े वेग से इस पर घावा किया और इसके बहुत से त्रादिमयों को मार डाला था, यद्यपि इसका हाथी थोड़ा पीछे. हटा था पर इसने साहस नहीं छोड़ा और अपना प्राण संकट में डाठने से पीछे नहीं रहा। आलम अली खाँ के साथ के युद्ध में यह दाहिने भाग में था और विजयोपरांत, जो श्रीरंगाबाद के पास हुई थो, इसने पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब और अज दुरौला बहादुर कसवरै जंग को पदवी पाई। यह साथ ही बरार का स्थायी प्रांताध्यक्ष भी नियुक्त हुआ। क्रमशः इसने सात हजारी ७००० सवार का मंसव पाया और जब २रे वर्ष आसफजाह बीजापुर प्रांत में शांति स्थापित करने निकला तब अजदुद्दौला औरंगाबाद में उसका प्रतिनिधि हुत्रा। इसके बाद जब श्रासकजाह मुहम्मद शाह के बुलाने पर राजधानी को चला तब अजदु हो छ। को दोवानी तथा बख्शोगिरी सौंप कर इसको ऋपना स्थायी प्रतिनिधि नियत कर गया। राजधानी पहुँचने पर जब उसे अहमदा-बाद प्रांत में हैदरकुली खाँ नासिरजंग को दंह देने की श्राज्ञा हुई, जो वहाँ उपद्रव मचाए हुए था तब उसने अज़दु-दौला को बुला भेजा। यह ससैन्य वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक साथ रहा, पर मालवा के अधीनस्थ माबुद्या में उसने साथ छोड़ कर अपनी रियासत को जाने की आज्ञा छे छी। मुबारिज खाँ इमादुल्मुल्क के साथ के युद्ध में इसने अच्छी सेवा

की और इसके व्यनंतर सन् ११४३ हि० (१७३०-१ ई०) में रोग से मरा और शेख बुर्हानुदीन ग़रीब के मज़ार में गाड़ा गया। इसने श्रच्छा पढ़ा था श्रौर मननशीउ भी था। यह विद्वानों का सम्मान करता और फकीरों तथा पवित्र पुरुषों से नम्नता का व्यवहार करता। यह अत्याचारियों को दमन करने तथा निर्वलों की सहायता करने में प्रयत्नशील था। न्याय करने तथा दंड देने में यह शीव्रता करता था। श्रीरंगाबाद में शाहगंज की मसजिद बनवाई, जिसकी तारीख 'खुजस्तः बुनियाद' है। यद्यपि इसके सामने का तालाव हुसेनश्रलो साँ का बनवाया था पर इसने उसे चौड़ा कराया था। उस नगर में जो हवेली तथा बारहदरी वन-वाई थी वे प्रसिद्ध हैं। इसके भोजनालय में काफ़ी सामान रहता। इसके पुत्रों में सब से बड़ा सैयद जमाल खाँ अपने पिता के सामने ही वयस्क होकर युद्धों में साहस दिखला कर ख्याति प्राप्त कर चुका था। मुबारिज खाँ के साथ के युद्ध के बाद यह पाँच हजारी ५००० सवार का मंसबदार होकर बरार के शासन में अपने पिता का प्रतिनिधि हुन्ना था। जब त्रासक्तजाह दरबार गया और निजामुदौछा को दक्षिण में छोड़ गया तथा मराठों का उपद्रव बढ़ता गया तब यह बरार का प्रांताध्यक्त नियत हुआ श्रौर इसे कसवरै जंग की पदवी मिली। आसफजाह के छौटने पर यह नासिर जंग के साथ जाकर शाह बुर्हानुद्दोन ग़रीब के रौजा में बैठा और नासिर जंग के पिता के साथ के युद्ध में इसने भी योग दिया। बाद को आसफजाह ने इसको चमा कर दिया श्रोर बुला कर इसकी जागीर बहाल कर दी। यह सन् ११५९ हि० (१७४६ ई०) में मर गया। इसको कई

लड़के थे। द्वितीय पुत्र ख्वाजा मोमिन खाँ था, जो आसफजाह के समय हैदराबाद का नाएब स्बेदार और मुत्सदी नियत हुआ था। इसने रघू भोंसला के सेवक अली खाँ करावल को दमन करने में अच्छा कार्य किया। वह कुछ दिन बुहीनपुर का अध्यक्त रहा और सलावत जंग के समय अजीजुदौला पदवी पाकर नानदेर का अध्यत्त नियुक्त हुआ। श्रंत में उसने बरार के अंतर्गत परगना पातूर शेख बाबू की जागीर पर सन्तोष कर लिया। यह कुछ वर्ष बाद भारी परिवार छोड़कर मरा। तीसरा पुत्र ख्वाजा अबुलहादी खाँ बहुत दिनों तक माहबर दुर्ग का अध्यत्त रहा। चलावत जंग के शासन के आरंभ में यह हटाया नया पर बाद को फिर बहाछ किया जाकर जहीरुद्दौला कसवरै जंग पदवी पाया। कुछ वर्ष हुए वह मर गया और कई लड़के छोड़ गया। यह राज-स्वभाव का पुरुष था और इसका हृदय जागृत था। लेखक पर उसका बहुत स्तेह था। चौथा ख्वाजा अब्दुर्रशीद खाँ बहादुर हिम्मते जंग और पाँचवाँ ख्वाजा अब्दुश्शहीद खाँ बहादुर हैबतजंग था। दोनों निजामुदीला बासफजाह के नौकर हैं।

## थ. अजीज कोका मिर्जा खाने आजम

शम्सुदीन मुहम्मद खाँ अतगा का छोटा पुत्र था। यह श्रकवर का समवयस्क तथा खेल का साथी था। उसका यह सदा श्रंतरंग मित्र श्रौर कृपापात्र रहा। इसकी माता जीजी अनगा का भी अकबर से हुट संबंध था, जो उसपर अपनी माता से अधिक स्तेह दिखलाता था। यही कारण था कि बादशाह खाने आजम की हदंडता पर तरह दे जाता था। वह कहता कि 'हमारे और अजीज के मध्य में दूध की नदी का संबंध है जिसे नहीं पार कर सकते। जब पंजाब ऋतगा लोगों से हे लिया गया, क्योंकि वे बहुत दिनों से वहाँ बसे थे तब मिर्जा नहीं हटाए गए ऋौर दीपालपुर तथा ऋन्य स्थानों में जहाँ वह पहिले से थे बराबर रहे। जब सोलहवें वर्ष में सन् ९७८ हि॰ (१५७१ ई०) के अंत में अकबर रोख फरोद शकरगंज के मजार का, जो पंजाब पत्तन प्रसिद्ध नाम ष्रजोधन में है, जियारत कर दीपालपुर में पड़ाव डाला तब मिर्जा कोका का प्रार्थना पर उसके निवास-स्थान में गया। पिर्जी ने मजलिस की बड़ी तैयारी की और भेंट में बहुत से सुनहते तथा रुपहले साज सहित ऋरबी श्रौर पारसीक घोड़े, हौदे तथा सिकड़ सहित बलवान हाथो, सोने के पात्र तथा कुरसी, बहुमूल्य जवाहिरात श्रोर हर एक प्रांत के उत्तम वस्न दिए। इस पर कृपाएँ भी ऋपूर्व हुई। शाहजादों श्रौर वेगमों को भी मूल्यवान भेंट दो तथा अन्य अफसर, विद्वनमंडली तथा पड़ान के सभी मनुष्य इसकी उदारता के साभी हुए। शेख

मुहम्मद राजनवी ने इस मजिल्स की तारीख 'मेहमानाने अजीजंद शाहो शहजादा' ( अर्थात् शाह तथा शाहजादे अजीज के अतिथि हुए, ९७८ हि० )।

तबक्रात का लेखक लिखता है कि ऐसे समारोह के साथ मजिल्स कभी कभी होती है। सत्रहवें वर्ष में अहमदाबाद गुजरात श्रकबर के श्रधिकार में श्राया, जिसका शासन महींद्री नदी तक मिर्जा को मिला और श्रकवर स्वयं सूरत गया। विद्रोहियों अर्थात् मुहम्मद् हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने शेर खाँ फौलादी के साथ मैदान को खालो देखकर पत्तन को घेर लिया। मिर्जा कोका कुतुबुदीन लाँ आदि अफसरों के साथ, जो हाल ही में माजवा से त्राए थे, शीघता से वहाँ गया और युद्ध की तैयारी की। पहिले हार होती माछ्म हुई पर ईश्वरीय कृपा से विजय की हवा बहने लगी। कहते हैं कि जब दायाँ भाग, हरावल और उसका पीछा आक्रमण न रोक सके तथा साहस छोड़ दिया तब मिर्जा मध्य के साथ आगे बढ़ा श्रीर स्वयं धावा करने का विचार किया। वीरों ने यह कह कर कि ऐसे समय में सेनाध्यक्त के स्वयं आक्रमण करने से कुल सेना के अस्त व्यस्त होने का भय है, उसे रोक दिया। मिर्जा इस पर डटा रहा और शत्रुओं में कुछ पीदा करने श्रीर कुछ छ्टमार करने में छग गए थे, इसलिए छितरा कर भाग निकले। मिर्जा विजय पाकर अहमदा-बाद लौट श्राया।

जब बादशाह गुजरात की चढ़ाई से लौटकर २ सफर सन् ९८१ हि० (३ जून सन् १५७३ ई०) को फतेहपुर पहुँचे तब इख्तेयाहल मुल्क, जिसने ईंडर में शरण ली थी, अहमदाबाद के पास पहुँच कर उपद्रव करने लगा। मुहम्मद हुसेन मिर्जा भी दिलाण से लौट कर खंभात के चारों त्रोर छ्टमार करने लगा। इसके बाद दोनों ने सेनाएँ मिलाकर श्रहमदाबाद छेना चाहा। यद्यपि खानत्रा जम के पास काफी सेना थी पर उसने उसमें राजभिक्त तथा ऐक्य की कमी देखी। इस पर उसने युद्ध के छिए जल्दी नहीं को पर नगर में सतर्क रह कर उसकी दृढ़ता का प्रबंध करने छगा। शत्रु ने भारी सेना के साथ श्राकर उसे घेर लिया और तोप-युद्ध होने लगा। मिर्जा ने बादशाह को आने के लिए लिखा। शैर—

विद्रोह ने है सिर उठाया, दैव है प्रतिकूछ। स्रोर यह प्रार्थना की—

> सिवा सरसरे शहसवाराने शाह। न इस गई को रह से सकता हटा।।

श्रकबर ने कुछ अफसरों को श्रागे भेजा और स्वयं ४ रबीडल् श्रव्वल (४ जुलाई १५७२ ई०) को उसी वर्ष पास के थाड़े सैनिकों के साथ साँडनी पर सवार हो रवाने हुआ। शैर—

> यलाँ ऊँट पर तरकश द्यान्दर कमर। चले उड़ शुतुर्भुगे की तरह सब।।

जालौर में आगे के अफसर मिले और बालसाना में पत्तन से पाँच कोस पर मीर मुहम्मद खाँ वहाँ की सेना के साथ आ मिला। अकबर ने सेना को, जो ३००० सवार थे, कई भागों में बाँट दिया और स्वयं सी के साथ बात में पीछे रहा। देर न कर बह आगे बढ़ा और अहमदाबाद से तीन कोस पर पहुँच कर डंका तथा तुरही बजवाया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा पता छेने को नदी के किनारे आया और सुभान कुली तुर्क से, जो आगे था, पूछा कि 'यह किसकी सेना है ?' उसने कहा कि 'ये शाही निशान हैं .' मिर्जा ने कहा कि 'आज ठोक चौदह दिन हुए कि विश्वासी चरों ने वादशाह को राजधानी में छोड़ा था और यदि वादशाह स्वयं आए हैं, तो युद्धीय हाथी कहाँ है ?' सुभान कुली ने कहा कि 'वे सच्चे हैं, केवल नौ दिन हुए कि वादशाह रवाने हुए हैं और यह स्पष्ट है कि हाथी इतनो जल्दी नहीं आ सकते।'

मुहम्मद हुसेन मिर्जा डर गया और इंग्लियाहरू मुल्क को पाँच सहस्र सेना के साथ फाटकों की रचा को छोड़कर, कि दुर्गनवाले बाहर न निकलें, स्वयं पन्द्रह सहस्र सवारों के साथ युद्ध के लिए तैयारी की। इसी समय शाही सेना पार उतरी और युद्ध आरंभ हो गया। शाही हरावछ शत्रु की संख्या के कारण हारने ही को था कि अकवर सौ सवारों के साथ उन पर टूट पड़ा और शत्रु को भगा दिया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा और इंस्तियाहरू मुल्क तलवार के बाट उतरे। मिर्जा के विवरण में इसका पूरा वर्णन है।

इस तरह के शीघ्र कूचों का पहिले के बादशाहों के विषय में भी विवरण मिलता है, जैसे सुलतान जलालुद्दीन मनगरनी का भारत से किमीन तक और वहाँ से गुर्जिस्तान तक, श्रमीर तैमूर गुर्गन का करशी पर विजय, सुलतान हुसेन मिर्जा का हिरात-विजय और बाबर बादशाह का समरकंद-विजय। पर अन्वेषकों से यह छिपा नहीं है कि इन बादशाहों ने श्रावश्यकता पड़ने पर या यह देख कर कि शतु सतर्क नहीं है या साधारण युद्ध होगा, ऐसा समम कर किया था। उनकी ऐसे बादशाह से तुलना नहीं की जा सकती थी, जिसके अधीन दो लाख सवार थे और जिसने स्वेच्छा से शतु की संख्या को तथा मुहम्मद हुसेन मिर्जा से वीर सैनिक की अध्यचता को समम कर, जिसने अपने समकाछीनों की शक्ति से बदकर युद्ध में कार्य दिखलाया था, आगरे से गुजरात चार सौ कोस दूर पहुँच कर वह काम कर दिखळाया था, जैसे कार्य की सृष्टि के आश्म से अब तक कहानी नहीं कही गई थी।

इस विजय के बाद मिर्जा नया जीवन प्राप्त कर नगर से बाहर निकला और बादशाही सेना के गई को प्रतीक्षा की श्रांखों के के लिए सुरमा समम कर प्रहण किया। दूसरे वर्ष जब बादशाह अजमेर में थे तब मिर्जा बड़ी प्रसन्नता से मिलने स्थाया। बाद-शाह ने कुछ स्थागे बदकर उसका स्वागत किया और गले मिले। इसके स्थनंतर जब इख्तियारल् मुल्क गुजराती के लड़कों ने विद्रोह किया तब यह स्थागरे से वहाँ भेजा गया।

२० वें वर्ष में जब अकबर ने सैनिकों के बोड़ों को दागने की प्रथा चलाना निश्चित किया तब कई अफसरों ने ऐसा करने से इनकार किया। मिर्जा दरबार बुलाया गया कि वह दाग प्रथा को चलावे पर इसने सबसे बढ़ कर विरोध किया। बादशाह का मिर्जा पर अपने लड़के से अबिक प्रेम था पर इस पर वह अप्रसन्न हो गया और इसे अमीर पद से हटा कर जहाँआरा बाग में, जिसे इसी ने बनवाया था, नजर कैंद कर दिया। २३ वें वर्ष मिर्जा पर फिर कुपा हुई और वह अपने पूर्व पद पर नियत हुआ। पर उसी समय मिर्जा इस आंति से कि

बादशाह उस पर पूरी कृपा नहीं रखते एकांतवासी हो गया। २५ वें वर्ष सन् ९८८ हि० (सन् १५८० ई०) में पूर्वीय प्रांतों में बलवा हो गया श्रीर बंगाल का प्रांताध्यक्त मुजफ्कर खाँ मारा गया। मिर्जा को पाँच हजारी मंसब तथा खाने-श्राजम पदवी देकर बड़ी सेना के साथ वहाँ भेजा। बिहार के उपद्रव के कारण मिर्जा बंगाल नहीं गया पर उस प्रांत के शासन तथा विद्रोहियों के दंड देने का उचित प्रबंध किया और हाजीपुर में श्वपना निवास-स्थान बनाया। २६ वें वर्ष के अर्थत में जब अकबर काबुल की चढ़ाई से लौटकर फतहपुर आया तब मिर्जा कोका सेवा में चपस्थित हुआ और कृपाएँ पाकर सम्मानित हुआ। २७ वें वर्ष में जब्बारी, खबीता और तरस्वान दीवाना बंगाळ से बिहार आए और मिर्जा के बादिनयों से हाजीपुर लेकर वहाँ उपद्रव आरंभ कर दिया। तब मिर्जा ने बिहार के विद्रोहियों को इंड देने के लिए छुट्टी छी और उसके बाद बंगाल पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। मिर्जा के पहुँचने के पहिले विजयी सेना ने बलवाइयों को उनके उपयुक्त दंड दे दिया था और वर्षा भी आरंभ हो गई थी, इसलिए मिर्जा आगे नहीं बढ़े। पर वर्षा बीतने पर २८ वें वर्ष के आरंभ में वह इलाहावाद, अवध और बिहार के जागीरदारों के साथ बंगाल गया और सहज ही गढ़ी ले लिया, जो उस प्रांत का फाटक है। मासूम काबुली ने, जो इन बलवाइयों का मुखिया था, आकर घाटी गंग के किनारे पड़ाव डाला । प्रति दिन साधारण युद्ध होता था पर बादशाह के पत्त वाले विद्रोहियों से भय के कारण जम कर युद्ध नहीं करते थे। इसी बीच मासूम और काकशालों में वैमनस्य हो गया और

खाने-आजम ने अंतिम से इस शर्त पर सुछह कर ली कि वे समय पर अच्छी सेवा करेंगे। यह तय हुआ था कि वे युद्ध से श्चलग रहेंगे और श्चपने गृह जाकर वहाँ से शाहो सेना में चले आवेंगे। मासूम खाँ घवड़ा गया और भागा। खाने-त्राजम ने एक सेना कतळ् लोहानी पर भेजा, जो इस गढ़बढ़ में उड़ीसा स्रोर बंगाल के कुछ भाग पर अधिकृत हो गया था। इसने स्वयं श्रकवर को लिखा कि यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, जिससे आज्ञा हुई कि वह प्रांत शाहबाज खाँ कंब्र को दिया जाय, जो वहाँ जा रहा था और खाने-ब्राजम अपनी जागीर बिहार को चला आवे। उसी वर्ष जब अकबर इलाहाबाद आया तब मिर्जा ने हाजीपुर से आकर सेवा की और उसे गढ़ा त्तथा रायसेन मिला। ३१वें वर्ष सन् ९९४ हि० (१५८६ ई०) में यह दक्तिण विजय करने पर नियुक्त हुआ। सेना के एकत्र होने पर यह रवाने हुआ पर साथियों के दो रुखी चाल तथा मूठ-सच बोलने के कारण गड़बड़ मचा और शहाबुदीन अहमद ने, जो सहायक था, पुराने द्वेष के कारणः। इसे घोला दिया। मिर्जा कुविचार करने लगा और अवसर पर रुकने तथा हटने बढ़ने से बहुत थोड़े सैनिक बच रहे। शत्रु अब तक डर रहा था पर साहस बढ़ने से वह युद्ध को भाया। मिर्जा उसका सामना करने में अपने को असमर्थ समम कर छीट आया और बरार चला गया। नौरोज को एलिचपुर को अरक्षित देखकर उसे छट लिया और बहुत छ्ट के साथ गुजरात को चळा। शत्रु ने उसके इस भागने से चिकत होकर उसका शोषता से पीछा किया। मिर्जा भय से फुर्ती कर मागा श्रीर नजरबार पहुँचने तक बाग न रोकी।

यद्यपि शत्रु उसे न पा सके पर जो प्रांत विजय हो चुका था वह फिर हाथ से निकल गया। मिर्जी सेना एकत्र करने के छिए नजरबार से गुजरात शोघता से चला गया। खानखानाँ ने, जो वहाँ अधिपति था, बड़ा उत्साह दिखलाया और थोड़े समय में अच्छी सेना इकट्टी हो गई। परंतु मनुष्यों के मूर्ख विचारों से यह सफल नहीं हुआ। ३२ वें वर्ष में मिर्जा की पुत्री का सुलतान मुराद के साथ ब्याह हुआ और अच्छो मजलिस हुई। ३४ वें वर्ष के अंत में स्थानलानों के स्थान पर गुजरात का शासन इसे मिला। मिर्जा मालवा पसंद करके गुजरात जाने में ढिलाई करने लगा। श्रंत में ३५ वें वर्ष में वह श्रहमदाबाद गया। सुलतान मुजफ्फर ने कच्छ के जमींदार, जाम तथा जूनागढ़ के अध्यत्त की सहायता से बिद्रोह किया तब ३६ वें वर्ष में मिर्जी वहाँ आया और रात्रु को परास्त कर दिया। ३७ वें वर्ष में जाम तथा अन्य जमींदारों ने अधीनता स्वीकार कर ली और सोमनाथ आदि सोडह बंदरों पर अधिकार हो गया तथा सोरठ प्रांत की राजधानी जूनागढ़ को घेर लिया गया। अमीन खाँ गोरी के उत्तराधिकारी दौछत खाँ के पुत्रों मियाँ खाँ और ताज खाँ ने दुर्ग दे दिया। मिर्जा ने प्रत्येक को उपजाऊ जागीर दी और मुलवान मुजफ्फर को, जो विद्रोह का मूल था, कैंद करने का प्रयत्न करने लगा। उसने सेना द्वारिका भेजी, जहाँ के भूम्या-धिकारी की शरण में वह जा छिपा था। वह भूम्याधिकारी लड़ा पर हार गया। मुजक्फर कच्छ भागा। मिर्जास्वयं वहाँ गया श्रीर उसका घर जाम को देने का प्रस्ताव किया। इस पर उसने अधीनता स्वीकार कर लो और सुजफ्फर को दे दिया। उसे वे मिर्जा के

पास छा रहे थे कि उसने लघु शंका निवारण करने के वहाने एकांत में जाकर छुरे से, जो उसके पास था, अपना गछा काट छिया और मर गया।

दे९ वें वर्ष सन् १००१ ई० (१५९२-३ ई०) में अक्षर ने जब मिर्जा को बुला भेजा तब यह शंका करके हिजाज चला गया। कहते हैं कि वह बादशाह को सिज्दा करना, डाढ़ी मुँड़ाना तथा अन्य ऐसे नियम, जो दरबार में प्रचलित हो चुके थे, नहीं मानता था और इसी के विरोध में लंबी डाढ़ी रखे हुए था। इस छिए उसने सामने जाना ठीक नहीं समभा और बहाने छिखता रहा। अंत में बादशाह ने उत्तर में लिखा कि तुम आने में देर कर रहे हो, ज्ञात होता है कि तुम्हारी ड़ाढ़ी के बाल तुम्हें द्वाए हैं। कहते हैं कि मिर्जा ने भी धर्म-विषयक कठोर तथा व्यय्य पूर्ण बातें लिखों जैसे बादशाह ने उसमान और अछी के स्थान पर अबुल फजल और फैजी को बैठा दिया है पर दोनों शेखों के स्थान पर किसको नियत किया है ?

श्रंत में मिर्जा ने ड्यू बंदर पर आक्रमण करने के बहाने कृष किया और फिरंगियों से संधि कर सोमनाथ के पास बलावल वंदर से इलाही जहाज पर श्रपने छ पुत्र खुर्म, श्रनवर, अब्दुल्ल, अब्दुल्लतीफ, मुर्तजा और अब्दुल्ल गफूर तथा छ पुत्रियों, उनकी माताओं और सौ सेवकों के साथ सवार हो गया। अक्वर को यह सुन कर बड़ा कष्ट हुआ और उसने मिर्जा के दो पुत्र शम्सी और शादमान को मंसब तथा जागीर देकर ऋपा दिखलाई। शेख अब्दुल् कादिर बदाऊनी ने तारीख लिखा—

खाने-आजम ने धर्मात्मात्रों का स्थान लिया पर बादशाह के

विचार से वह भटका हुआ था। जब मैंने हृदय से वर्ष की तारीस्क पूछा, तब कहा कि 'मिर्जा कोका हज्ज को गया' (१००२ हि०)

कहते हैं कि उसने पवित्र स्थानों में बहुत धन व्यय किया भौर शरीफों तथा मुखियों को सम्मान दिखलाया। इसने शरीफ को पैगंबर के मकबरे की रत्ता करने का पनास वर्ष का व्यय दिया। इसने कोठरियाँ खरीद कर उस पवित्र इमारत को दे दिया। जब उसने पुनः अकबर का कृषा पूर्ण समाचार पाया तब समुद्र पार कर उसी बलावल बंदर में उतरा और सन् १००३ हि० के आरंभ में सेवा में भर्ची हो गया। इसे उसका मंसव तथा बिहार में उसकी जागीर मिल गई और ४० वें वर्ष में वकील के सटशेंकः पद पर प्रतिष्ठित हुन्या तथा उसे शाही मुहर मिली, जिस पर मौलाना अली श्रहमद् ने तैमूर तक के कुछ पूर्वजों के नाम खोदे थे। ४१ वें वर्ष में मुलतान प्रांत उसकी जागीर हुई। ४५ वें वर्ष में जब यह आसीर के घेरे पर श्रकबर के साथ था तब इसकी माता बीचा ब्यू मर गई। अकबर ने उसका जनाजा कंधे पर रखा श्रीर शोक में सिर तथा मोछ मुँड़ाए। ऐसा प्रयत्न किया गया कि चसके पुत्रों के सिवा और कोई न मुँड़ावे पर न हो सका तथा बहुत से लोगों ने वैसा किया। इसी वर्ष के अंत में खान देश के शासक बहादुर खाँ ने मिर्जा की मध्यस्थता में श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर दुर्ग दे दिया। मिर्जा की पुत्री का विवाह सुलतान सलीम के बड़े पुत्र खुसरों के साथ हुआ था, जो राजा मानसिंह का भांजा था; इस लिए साम्राज्य के इन दो स्तंभों ने खुसरो को बढ़ाने में बहुत प्रयत्न किया। विशेष कर मिर्जा, जो उस पर अत्यंत स्नेह रखते थे, कहा करते कि 'में चाहता हूँ कि दैक

उसकी बादशाहत का समाचार मुमे दाहिने कान में दे और बाँये कान से हमारा प्राण ले ले। अकबर के मृत्यु-रोग के समय यौवराज्य के लिए षड्यंत्र रचा गया पर सफल नहीं हुआ। श्रकबर के जीवन का एक स्वाँस बाकी था, जब शेख फरीद बख्शो आदि शाहजादा सळीम से जा मिले। वह बादशाह के इशारे तथा इन शुभविंतकों के उपद्रव के भय से दुर्ग के बाहर एक गृह में बैठ रहा था। राजा मानसिंह खुसरो के साथ दुर्ग से इस शर्त पर निकल आए कि वह उसे छेकर बंगाछ चले जायेंगे। खाने बाजम ने भी डर कर अपना परिवार राजा के गृह पर इस सूचना के साथ भेज दिया कि वह भी भारहा है क्योंकि धन भी ले जाना उचित है और उसके पास मजदूर नहीं हैं। राजा को भी वही बहाना था। लाचार हो मिर्जा को दुर्ग में अकेले रहकर बादशाह अकबर को गाड़ने तथा अंतिम संस्कार का निरीचण करना पड़ा। इसके बाद जहाँगीर के १ म वर्ष में खुसरो ने बढवा किया और मिर्जी उसका बहकाने वाला बतलाया जाकर असम्मानित हो गया।

कहते हैं कि खाने-आजम कफन पहिर कर दरबार जाता था और उसे आशा थी कि वे उसे मार डालेंगे पर तब भी वह जिह्ना रोक नहीं सकता था। एक रात्रि अमीरुल् उमरा से खूब कहा सुनी हो गई। बादशाह ने समिति समाप्त कर दिया और एकांत में राय जेने लगा। अमीरुल् उमरा ने कहा कि 'इसे मार डाउने में देर नहीं करना चाहिए।' महाबत खाँ ने कहा कि 'इम तर्क वितर्क नहीं जानते। इम सिपाही हैं और इमारे पास मजबूत तलवार है। उसे कमर पर मारेंगे और अगर वह दो टुकड़े न

हो जाय तो त्राप हमारा हाथ काट सकते हैं।' जब खानजहाँ लोदी के बोलने को पारी आई तब उसने कहा कि 'हम उसके सीभाग्य से चिकत हैं। जहाँ जहाँ बादशाह का नाम पहुँचा है, वहाँ वहाँ उसका नाम भी गया है। हमें उसका कोई ऐसा प्रकट दोष नहीं दिखलाई देता जो उसके मारे जाने का कारण हो । यदि चसे मारेंगे तो लोग उसे शहीद कहेंगे।' बादशाह का कोध इससे कुछ शांत हुआ और इसी समय बादशाह की सौतेली माता सलीमा सुलतान बेगम ने पहें में से पुकार कर कहा कि 'बादशाह, मिर्जी कोका के लिए प्रार्थना करने को कुल बेगमात यहाँ जनाने में इकट्ठी हुई हैं। आप यहाँ आवें तो उत्तम है, नहीं तो वे आप के पास आंगी।' जहाँगीर को वाध्य होकर जनाने में जाना पड़ा और उनके कहने सुनने पर उसका दोष ज्ञमा करना पड़ा। अपनी खास डिब्डी से उसकी मोताद अफीम उसे दिया, जो वह नहीं ले सका था और उसे जाने की छुट्टी दी। परंतु एक दिन प्राय: डसी समय ब्वाजा अबुछ् इसन तुर्वती ने एक पत्र दिया, जिसे मिर्जी कोका ने खानदेश के शासक राजा अली खाँको लिखा था और जिसमें अकबर के विषय में ऐसी बातें लिखी थीं, जो किसी साधारण व्यक्ति के विषय में न लिखना चाहिए । आसीर गढ़ लिए जाने पर यह पत्र ख्वाजा के हाथ पड़ गया था श्रौर उसे वह कई वर्षों तक अपने पास रखे था। अरंत में वह उसे पचान सका श्रीर जहाँगीर को दे दिया। जहाँगीर ने उसे खानेश्राजम के हाथ में रख दिया श्रोर वह उसे श्रविचलित भाव से जोर से पढ़ने लगा । उपस्थित लोग उसे गाली तथा शाप देने लगे और बाद्शाह ने कहा कि 'अर्श-अशियानी ( अकबर ) और तुम्हारे

जीव जो श्रंतरंग मित्रता थी, वही मुक्ते रोकती है नहीं तो तुम्हारें गईनों से शिर का बोक्त हटवा देता।' उसने उसका पद श्रीर जागीर छीन लिया तथा नजर कैंद रखा। दूसरे वर्ष गुजरात का शासन इसके नाम में लिखा गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र जहाँगीर कुली खाँ उसका प्रतिनिधि होकर उक्त प्रांत की रक्ता के लिये भेजा गया।

द्तिए का कार्य जब अफसरों की आपस की अनवन के कारण ठीक नहीं हो रहा था तब खानेत्राजम दस सहस्र सवारों से साथ ५ वें वर्ष वहाँ भेजा गया। इसके अनंतर उसने बुरहानपुर से प्रार्थना पत्र भेजा कि उसे राणा का कार्य सौंपा जाय। वह कहता था कि यदि उस युद्ध में मारा गया तो शहीद हो जाऊँगा । उसकी प्रार्थना पर उस चढ़ाई के उपयुक्त सामान मिल गया। जब कार्य त्रारंभ किया तब उसने प्रार्थना की कि बिना शाही झंडे के यहाँ ऋाए यह कठिन गाँठ नहीं खुलेगी। इस पर ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० (१६१३ ई०) में जहाँगीर अजमेर आया और मिर्जा कोका के कहने पर शाहजहाँ उस कार्य पर नियुक्त किया गया पर कुल भार मिर्जा पर ही रहा। खुसरो के प्रति पच्चपात रखने के कारण इसने शाहजहाँ से ठीक बर्ताव नहीं किया, जिससे उदयपुर से उसे दरबार लाने के लिए महाबत खाँ भेजा गया। ९ वें वर्ष यह आसफ क्रिकेस्स् लिए दे दिया गया कि ग्वालियर दुर्ग में कैद किया नाक। मिनी केएक कथन की लोगों ने सूचना दी, जिसका असुम था के मैंने की मंत्र तंत्र करने का विचार नहीं किया। श्रीमुक खूरी ने ज्हाँ और से कहा था कि एक मनुष्य उसे नष्ट करने की अक्षुष्टान की हा



है। एकांतवास और मांसाहार तथा मैथुन का त्याग सफलता के कारण हैं और कैदखाने में ये सभी मौजूद हैं, इसलिए खाझा दी गई कि खाने के समय मुर्ग और तीतर के अच्छे मांस बना कर मिर्जा को दिए जॉय—शैर—

ईश्वर की कृपा से शत्रु से भी छाम ही होता है।

एक वर्ष बाद जब वह कैंद् से छूटा तब उससे इकरारनामा लिखाया गया कि बादशाह के सामने वह तब तक न बोलेगा जब तक कि उससे कोई प्रश्न न किया जाय, क्योंकि उसका अपनी जबान पर अधिकार नहीं है। एक रात्रि जहाँगीर ने जहाँगीर कुली खाँ से कहा कि 'तुम ऋपने पिता के लिए जामिन हो सकते हो ?' उसने उत्तर दिया कि 'हम उनके सब कार्य के लिए जाभिन हो सकते हैं पर जवान के लिए नहीं। जब यह विचार हुआ कि इसे पंजहजारी नियुक्ति की सूचना दी जाय तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि 'जब अकबर ने खानेआजम की दो हजारी की तरकी देना चाहा था तब शेख फरीद बख्शी और राजा राम दास को उसके घर पर मुवारकवादी देने को भेजा। उस समय वह हम्माम में था और वे फाटक पर एक प्रहर तक प्रतीचा करते रहे। इसके बाद जब वह अपने दरबारी कमरे में आया तब इन छोगों को बुलाकर इनकी बात सुनी। इस पर वह बैठ गया श्रीर हाथ माथे पर रख कर कहा कि 'उसे दूसरा समय इस कार्य के लिए निश्चित करना होगा।' इसके बाद बिना किसी शील या सौजन्य के उन दोनों को बिदा कर दिया। मैं यह बात याद किए हूँ और यह लजा की बात होगी कि यदि तुम को बाबा

उसका प्रविनिधि होकर सलाम करना पड़े, जो मिर्जी कोका को उसकी नियुक्ति की बहाली पर करना चाहिए था।

१८ वें वर्ष में मिर्जा कोका खुसरो के पुत्र दावरबख्श का श्रामभावक तथा साथी बनाया जाकर भेजा गया, जो गुजरात का शासक नियुक्त हुश्रा था। १९ वें वर्ष सन् १०३३ हि॰ (१६२४ ई॰) में श्रहमदाबाद में यह मर गया। यह बुद्धि की तीव्रता तथा वाक्शिक में एक ही था। ऐतिहासिक झान भी इसका बदा चदा था। यह कभी कभी कविता करता। यह उसके शैर का अर्थ है—

नाम तथा यश से मुक्ते मनचाहा नहीं मिला। इसके बाद कीर्तिरूपी छाईने पर पत्थर फेंकना चाहता हूँ॥

यह नस्तालीक बहुत अच्छा लिखता था। यह मुझा मीर अली के पुत्र मिर्जा बाकर का शिष्य था और अच्छे समाछोचकों की राय में प्रसिद्ध चस्तादों से लेखन में कम नहीं था। यह मतलब को स्पष्टतः लिखने में बहुत कुशल था। यद्यपि यह अरबी का विद्वान नहीं था तब भी कहता था कि वह अरबी भाषा जानने में 'अरब की दासी' के समान है। बातचीत करने में अपना जोड़ नहीं रखता था और अच्छे महावरे या कहावत जानता था। चनमें से एक यह है कि 'एक मनुष्य ने कुछ कहा और मैंने सोचा कि सत्य है। उसी बात पर वह विशेष जोर देने लगा तब शंका होने छगी। जब वह शपथ खाने छगा तब समभा कि यह मूठ है।' उसका एक विनोदपूर्ण कथन है कि 'पैसे वाछे के लिए चार खियाँ होनी चाहिए—एक एराकी सत्संग के लिए, एक खुरासानी गृहस्थी के लिए, एक हिंदुस्तानी मैथुन के छिए और एक मावरजहरी कोड़े मारने के लिए, जिसमें दूसरों को

उपदेश मिले।' परन्तु विषय-वासना, धोखेबाजी तथा कठोर बोलने में यह अपने समकालीनों में सबसे बढ़कर था तथा बहुत ही क्रोधी था। जब उसका कोई उगाहने वाला सेवक सामने भाता तब यदि वह कुल हिसाब, जो उसके जिम्मे निकलता था, चुका देता तो उसे छुट्टी दे दी जाती और नहीं तो उस पर इतनी मार पड़ती कि वह मर जाता। इतने पर भी यदि कोई बच जाता तो उसे फिर कष्ट न देता, चाहे लाखों उसके जिम्मे निकले। कोई ऐसा वर्ष नहीं बीतता था कि अपने दो एक हिंदुस्तानी लेखकों का सिर न मुँड़ा देता। कहते हैं कि एक अवसर पर उनमें से बहुतों ने गंगा स्नान के लिए छुट्टी ली तब इसने अपने दीवान राय दुर्गीदास से कहा कि 'तुम क्यों नहीं जाते'। उसने उत्तर दिया कि 'मुक्त दास का गंगा-स्नान आपके पैरों के नीचे है।' यह सुनकर इसने स्नान की छुट्टी देना बंद कर दिया। यदापि यह प्रतिदिन निमाज नहीं पढ़ता था तब भी यह धर्मीघ था। इसी कारण तत्कालीन सम्राट् के धार्मिक नास्तिकता तथा अप-वित्रता का साथ नहीं दिया और प्रकट रूपसे यह उन सबसे विद्वेष रखता। यह समय देखकर नहीं काम करनेवाला था। जहाँगीर के राज्यकाल में एतमादुद्दौला के परिवार का बहुत प्रभाव था पर यह उनमें से किसी के द्वार पर नहीं गया, यहाँ तक कि नूरजहाँ बेगम के द्वार तक नहीं गया। यह खानखानाँ मिर्जा अन्दुर्रहीम के बिलकुल विरुद्ध था क्योंकि वह एतमा-दुदौँ के दीवान राय गोवर्द्धन के घर गया था।

अकबर की नास्तिकता का जिक्र आ गया है इसलिए उस विषय में कुछ कहना आवश्यक हो गया, नहीं तो यह इबलीस शैतान की नास्तिकता से कम प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि तत्कालीन लेखकों तथा वाके आनवीसों ने हानि के भय से इस बात का खेख नहीं किया है पर कुछ ने किया है और शेख अब्दुल्कादिर बदायूनी या वैसे ही लोगों ने इस विषय में खुल्लमखुल्ला लिखा है। इस कारण जहाँगीर ने आज्ञा निकाली कि साम्राज्य के पुस्तक विकेता शेख के इतिहास को न खरीदें और न बेंचे। इस कारण बह प्रथ कम मिलता है। चलमा का निकाला जाना तथा सिज्दे आदि नियमों का चलाना अकवर की विचार-परं-परा के सबूत हैं। इससे बदकर क्या सबूत हो सकता है कि तूरान के शासक अब्दुला खाँ उजवेग ने अकवर को वह बातें लिखीं, जो कोई साधारण व्यक्ति को नहीं लिखता. बादशाह की कीन कहे। उत्तर में इसने बहुत सी धर्म की बातें लिखीं और इस शैर से चमा का प्रार्थी हुआ—

खुदा के बारे में कहते हैं उसे पुत्र था, कहते हैं कि पैगंबर वृद्ध था खुदा और पैगंबर मनुष्यों की जबान से नहीं बचे तब मेरा क्या।

इसका अकबरनामे तथा शेख अवुल्फजल के पत्रों में उल्लेख है। परंतु इस अंथ के लेखक को कुल सबूत देखने पर यही निश्चित ज्ञात होता है कि अकबर ने कभी ईश्वरत्व और पैगम्बरी का दावा नहीं किया था। वास्तव में बादशाह विद्या का आरंभ भी नहीं जानते थे और न पुस्तकें ही पढ़ी थीं पर वह बुद्धिमान था और उसका ज्ञान उचकोटि का था। वह चाहते थे कि जो कुछ विचार के अनुकूल है वही होना चाहिए। बहुत से उलमा सांसारिक लाभ के लिए हाँ में हाँ मिलाने लगे और चापल्रुसी करने लगे। फैजी और अबुल्फजल के बढ़ने का यही

कारण है। उन दोनों ने बादशाह को बुद्धिसंगत तथा स्फी विचार बतलाए और प्राचीन प्रथाओं को तोड़ने को जांच करने के छिए उन्होंने उसे अपने समय का अन्वेषक तथा मुजतहोड़ बतलाया। इन दोनों भाइयों की योग्यता तथा विद्वत्ता इतनी बढ़ी हुई थी कि उनके समय कोई विद्वान उनसे तर्क न कर सके, जिससे वे देवेंशजादा और दिर्द्री से बढ़कर न होते हुए एकद्म बादशाह के अंतरंग तथा प्रभावशाली मित्र बन गए। ईर्व्यालु मनुष्य, जिनसे दुनिया भरी है, और मुख्यकर प्रतिद्वंद्वी मुल्ले, जो दब चुके थे, अपनी अप्रसन्नता तथा ईर्ध्या को धर्म रक्षा का नाम देकर मूरी बातें फैलाने लगे, जिसकी कोई सीमा न था। ऐसे कोई उपद्रव नहीं थे, जो इन्होंने नहीं किए। धर्मीधता तथा पत्तपात से अपना जीवन तथा ऐश्वर्य निल्लावर कर दिया। ईश्वर उन्हें चमा करे।

खाने आजम को कई पुत्र थे। सबसे बड़े नहांगीर कुजीलों का अलग वृत्तांत दिया है। दूसरा मिर्जा शादमान था, जिसे जहाँगीर के समय शादलों की पदनी मिली। अन्य मिर्जा खुर्रम था, जो अकबर के समय गुजरात में जूनागढ़ का अध्यत्त था, जो उसके िपता की जागीर थी। जहाँगीर के समय वह कमाछ खाँ के नाम से असिख हुआ और शाहजादा सुलतान खुर्रम के साथ राणा के विरुद्ध नियत हुआ। एक और मिर्जा अब्दुह्मा था, जिसे जहाँगीर के समय सदीर खाँ की पदनी मिली। बादशाह ने इसे इसके पिता के साथ ग्वालियर में कैंद किया था। पिता के छुटकारे पर इस पर भी द्या हुई। एक और मिर्जा अनवर था, जिसकी जैन खाँ कोका की पुत्री से शादी हुई थी। प्रत्येक ने दो हजारी तीन हजारी मंसब पाए थे।

## ५. अजीजुङ्का खाँ

हुसेन दुकरिया के पुत्र यूसुफ खाँ का पुत्र था, जिन दोनों का वृत्तांत व्यलग दिया गया है। ब्रजीजुल्ला काबुल में नियत हुआ श्रीर जहाँगीर के राज्य के श्रंत में दो हजारी १००० सवार का मंसवदार था। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर इसका मंसव बहाल रहा और ७ वें वर्ष इक्जत खाँ पदवी और झंडा उपहार में मिला। ११ वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी १५०० सवार का हो गया और उसी वर्ष सहेद खाँ बहादुर के साथ कंघार के पास फारसीयों के युद्ध में यह साथ रहा, जिनमें वे परास्त हुए और इसको ५०० सवार की तरकी मिली। कंघार से पुरदिल खाँ के साथ बुस्त दुर्ग लेने गया। १२ वें वर्ष इसे इंका और बुस्त तथा गिरिश्क दुर्गों की रचा का भार मिला, जो श्रविकृत हो चुके थे। १४ वें वर्ष इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया और श्रजीजुल्ला खाँ पदवी मिली। १७ वें वर्ष सन् १०५४ हि० (सन् १६४० ई०) में मर गया।

#### ६. अजीजुल्ला खाँ

यह खली छुल्छा खाँ यब्दी का तीसरा पुत्र था। पिता की मृत्यु पर इसे योग्य मंसव तथा खाँ की पदवी मिली। २६ वें वर्ष औरंगजेब ने इसे मुहम्मद यार खाँ के स्थान पर मीर तुजुक बनाया। २० वें वर्ष जब इसका माई रूहुल्छा खाँ बीजापुर का प्रांताभ्यच नियत हुआ तब यह उस दुर्ग का अध्यच हुआ। २६ वें वर्ष में रूहुल्छा की मृत्यु पर इसका मंसव डेढ़ हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके बाद यह कूरवेगी हुआ और ४६ वें वर्ष में सरदार खाँ के स्थान पर कंधार दुर्ग का अध्यच नियत हुआ। इसका मंसव डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। इसका और कुछ हाल नहीं ज्ञात हुआ।

#### ७. अफजल खाँ

इसका नाम स्वाजा सुलतान अली था। हुमायूँ के राज्य काल में यह कोषागार का लेखक था। अपनी सचाई तथा योग्यता से शाही कृपा प्राप्त किया और सन् ९५६ हि० (सन् १५४९ ई०) में यह दीवाने स्वर्च बनाया गया। सन् ९५७ में हुमायूँ के छोटे भाई कामराँ ने अपने बढ़े भाई का विरोध किया, जो उस पर पिता से बढ़कर कृपा रखता था श्रीर काबुल में अपना राज्य स्थापित किया। उसने शाही लेखकों तथा नौकरों पर कड़ाई की और ख्वाजा को कैद कर धन और सामान वसूल किया। जब हुमायूँ ने भारत पर चढ़ाई करने का विचार किया तब ख्बाजा मीर बख्शी नियत हुन्ना। हुमायूँ की मृत्यु पर तार्दी बेग खाँ, जो अपने को अमीरुल्डमरा सममता था, ख्वाजा के साथ दिल्ली का प्रबंध देखने लगा। हेमू के साथ के युद्ध में ख्वाजा मीर मुंशी श्रशरफ खाँ और मौलाना पीर मुहस्मद शर्वानी के साथ, जो अमीरुल् उमरा तार्दी बेग को नष्ट करने का अवसर हुँद रहे थे, भाग गए। जब ये अफसर पराजित और अप्रतिष्ठित होकर अकबर के पड़ाव पर आए, जो हेमू से युद्ध करने पंजाब से सरहिंद आया था, तब बैराम खाँ ने तुरंत तार्दी बेग खाँ को मरवा डाला और स्वाजा तथा मीर मुंशी को निरी-क्षण में रखा क्योंकि उन पर घोखे तथा घूस खाने की शंका थी। इसके अनंतर ख्वाजा तथा मीर मुंशी भागकर हिजाज चळे गए।

अकबर के राज्य के ५ वें वर्ष में इन्हें श्रमिवादन करने की श्राह्मा मिली श्रीर ख्वाजा का श्रन्छा स्वागत हुआ तथा तीन हजारी मंसब मिला। संपादक ने यह निश्चय नहीं किया कि ख्वाजा का इसके बाद क्या हुआ श्रीर वह कब मरा।

# प्रमुजल खाँ अल्लामी मुल्ला शुकुल्ला शीराजी

विद्या के निवासस्थान शीराज में शिक्षा प्राप्त कर इसने कुछ समय साधारण विषय पदाने में व्यतीत किया। जब यह समुद्र से सूरत आया और वहाँ से बुईानपुर गया तब खान-खाना ने, जो हृदयों को आकर्षित करने के लिए चुंबक था, इसको अपने यहाँ रख कर इसका प्रबंध किया और इसे अपना साथी बना लिया। इसके अनंतर यह शाहजादा शाहजहाँ की सेवा में गया और सेना का भीर अदल हो गया। उदयपुर के राणा के कार्य में यह उसका सेकेटरी और विश्वासपात्र था। जब इसकी उचित राय से राणा के साथ संधि हो गई, तब इसकी प्रसिद्धि बढ़ी और यह शाहजादा का दीवान हो गया। इस चढाई का काम निपटने पर शाहजहाँ की प्रार्थना से इसे अफजल -खाँ की पदवी मिली। दिच्छा में यह शाहजादा की ओर से राजा विक्रमाजीत और आदिल शाही वकीलों के साथ बीजापुर गया घौर आदिल शाह को सत्यता तथा अधीनता के मार्ग पर लाया । वहाँ .५० हाथी, असाघारण अद्भुत वस्तुएँ, जड़ाऊ हथियार श्रोर धन कर स्वरूप लाया। १७ वें वर्ष में शाहजादा को परगना धौलपुर जागीर में मिला और इसने दरिया खाँ को उसका अधिकार लेने भेजा। इसके पहिले प्रार्थना की गई थी कि वह परगना सुलतान शहर-यार को मिले और इस पर इसकी ओर से शरीफुल्मुल्क ने आकर

अधिकार कर छिया था। दोनों में लड़ाई का अवसर आ गया और ऐसा हुआ कि अनायास एक गोछी शरीफुल्मुल्क को श्रांख में घुस गई और वह श्रंचा हो गया। यह एक विप्नव का कारण हो गया। न्रजहाँ बेगम शहरयार का पत्त छेने से कुछ हो गई और जहाँगीर, जिसने कुल अधिकार उसे सौंप रखा था युवराज से विमनस हो गया। शाहजहाँ, जो कंषार की चढ़ाई के तिए दक्षिण से बुलाया गया था, मौकूफ कर दिया गया श्रीर शहरयार मीर रुस्तम की अभिभावकता में इस चढ़ाई पर नियत हुआ। शाहजादे को आज्ञा मिली कि अपनी पुरानी<sup>,</sup> जागीर के बदले दक्षिण, गुजरात या मालवा में इच्छित जागीर लेकर वहीं ठहरे और सहायक अफसरों को कंघार की चढ़ाई पर जाने को भेज दे। ऐसा इस कारण किया गया कि यदि शाह-जादा ने जागीर दे देने और सेना भेज देने की अधीनता स्थीकार कर ली तब इसकी उचता और ऐश्वर्य में कमी हो जायगी और यदि उसने विद्रोह कर उपद्रव मचाया तो दंड देने का अवसर मिल जायगा। कपटी संसार क्या आश्चर्यजनक कार्य नहीं। कर सकता ?

शाहजादे ने अफजल खाँ को दरकार भेजा कि वह जहाँ। गीर को अच्छी वरह सममाने कि यह सब नीवि ठीक नहीं हैं और ऐसे भारी कार्य को इतना साधारण समम लेना साम्राज्य को हानि पहुँचाना है। सब कार्य स्त्रियों को सौंप देना उचित नहीं है, स्वयं अपने दूरदर्शी मस्तिष्क को काम छाना बाहिए। यह अत्यंव दुःख की बात होनी कि यदि इस सबे अनुगामी को भक्ति में कुछ कमी हो जाय। यदि बेगम के कहने पर श्राह्मा दे देंगे कि उसकी जागीर ले छी जाय तो वह शत्रुओं में किस प्रकार रह सकता है? इसके साथ ही उसने प्रार्थना की कि माडवा और गुजरात की जागीरें भी उससे ले छी जायें श्रीर उसे मका का फाटक स्रत का बंदर मिल जाय, जिसमें वह वहाँ जाकर फकीर हो जाय।

शाहजादे की इच्छा थी कि उपद्रव की घूल शांति तथा नम्रता के छिड़काव से दब जाय और सम्मान तथा प्रतिष्ठा का पर्दा न उठ जाय पर इसके शतुश्रों तथा पड्यंत्रकारियों ने मगड़ों का सामान इस प्रकार नहीं तैयार किया था कि वह अफजळ खाँ से ठीक किया जा सके। यद्यपि जहाँगीर पर कुछ असर हुम्मा और उसने बेगम से कुछ प्रस्ताव किये पर उसने और भी इठ किया। उसका वैमनस्य बढ़ गया और अफजळ बिना कुछ कर सके बिदा कर दिया गया। जब शाहजादे ने समम्म छिया कि वह जो कुछ अधीनता दिखलावेगा वह निर्वेखता समम्मी जायगी और उससे शतुश्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिछेगा, इपछिए उसने शाही सेना के इकट्ठे होने के पहिले इट जाना उचित समम्मा क्योंकि स्यात् इसके बाद परदा इट सके। इसका युत्त अन्यत्र विस्तार-पूर्वक दिया गया है इसछिए उसे न दुहरा कर अफजल की जीवनी ही दी जाती है।

जब शाहजादा पिता के यहाँ न जाकर लौटा श्रीर मांडू होता बुर्होनपुर में जाकर दृढ़ता से जम गया तब श्रफजल खाँ बीजापुर कुछ कार्य निपटाने भेजा गया। शाही सेना के भाने के कारण शाहजादे ने बुर्हानपुर में रहना ठीक नहीं सममा तब तेलिंगाना होते हुए बंगाल जाने का निश्चय किया। इसके बहुत से नौकर

इस समय स्वामिद्रोही हो गए और अफजल खाँ का पुत्र मुहम्मद अपने परिवार के साथ अलग होकर भाग गया। शाहजादे ने सैयद जाफर बारहः प्रसिद्ध नाम शुजाव्यत खाँ को खानकुली उजबेग के साथ, जो कुलीज खाँ शाहजहानी का बड़ा भाई था, उसको लौटा छाने को उसके पीछे भेजा। आज्ञा थी कि यदि न आवे तो उसका सिर लावे। वह भी वीरता से उठकर तीर चलाने लगा। इन सब ने बहुत सममाया पर कुछ फल न निकला। खानकुली को तै कर सैयद जाफर को घायल किया। स्घयं वीरता से लड़कर मारा गया। शाहजादा बराबर पिता की प्रसन्न कर भूतकाल के कार्यों का प्रायित्रत्त करना चाहता था, इसलिए बंगाल से लौटने पर जहाँगीर के २०वें वर्ष सन् १०३५ हि० (सन् १६२६ ई०) में अफजल खाँ को योग्य मेंट के साथ दरबार भेजा पर जहाँगीर ने निर्ममता से उसे रोक रखा और उसे खानसामाँ नियत कर सम्मानित किया। २२ वें वर्ष में जहाँगीर के काश्मीर जाते समय यह लाहौर में रह गया क्योंकि यात्रा की कठिनाइयों के साथ गृह-कार्य भी अधिक था। लीटते समय जहाँगीर की मृत्यु हो गई। शहरयार ने लाहौर में अपने को सम्राट् घोषित कराया और अफजल को अपना वकील तथा कुल कार्यों का केंद्र बना दिया। यह हृदय से शाहजहाँ का ग्रुभचितक था, इसिंछए जब शहरयार ने सेना एकत्र कर उसे सुलतान बायसंगर के आधीन आसफ खाँ का सामना करने भेजा और स्वयं भी सवार होकर उसके पीछे चला तब अफजल ने राय दी कि उसका जाना उचित नहीं है और सेना से समाचार ष्याने तक इसे ठहरना चाहिए। श्रापने तर्क से इसने उसे तब तक

रोक रखा जब तक वह सेना बिना हाथ पॉव के, जो मुफ्त का धन पाकर इकट्टी हो गई थी और विना नायक के थी, विना युद्ध के छिन्न-भिन्न हो गई और शहरयार निराश्रय हो दुर्ग में जा बैठा। जब सन् १०३७ हि० (१६२६ ई०) में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब अफजल ने लाहीर से १म वर्ष में २६ जमादिचल् षाखिर ( २२ फरवरी सन् १६२८ ई० ) को दरवार आकर सेवा की तथा अपनी बुद्धिमानी आदि के कारण पहिले की तरह वह मीर सामान बनाया गया और पाँच सदी ५०० समार की तरकी मिळी, जिससे उसका मंसव चार हजारी २००० सवार का हो गया। दूसरे वर्ष में यह इराद्त खाँ सावजी के स्थान पर दीवान-कुल नियत हुआ और एक हजारी १००० सवार की तरकी हुई। 'शुद फळातूं वजीरे इसकंदर' ( सिकंदर का वजीर अफलातृन हुआ ) से तारीख निकलती है। ६ठे वर्ष में इसने प्रार्थना की कि शाहजहाँ उसके घर पर पथारकर उसे सम्मानित करे, जिसका नाम "मंजिले चफजल" ( चफजल का मकान या प्रतिष्ठित मकान ) हुआ और जिससे तारीख भी निकलती है (सन् १०३८ हि॰)। सवार होने के स्थान से उसके गृह तक, जो २५ जरीब था, भिन्न-भिन्न प्रकार की शतरंजियाँ बिछी हुई थीं। ११वें वर्ष में सात हजारी मंसब मिलने से इसकी प्रतिष्ठा का सिर शनीखर तक ऊँचा हो गया। १२वें वर्ष में यह सत्तरवीं साल में पहुँचा और बोम।रो का जोर होने से संसार से बिदा होने के लक्षण उसके मुख पर भलकने छगे। शाहजहाँ उसे देखने गया और उसका हाल चाळ पूछने की कृपा की। १२ रमजान सन् १०४८ हि०

(७ जनवरी सन् १६३९ ई०) को यह लाहौर में मर गया, जिसकी तारीख 'जेस्बूबी बुद् गोए नेकनामी' (सुख्याति के गेंद को सुंदरता से ले गया) से निकलती है।

इस अच्छे आदमी का चरित्र निष्कलंक था। शाहजहाँ प्रायः कहता कि २८ वर्ष की सेवा में उसने अफजल खाँ के मुख से एक भी शब्द किसी के विरुद्ध नहीं सुना। वाक्शकि प्रशंसनीय थी और ज्योतिष, गणित तथा बहीखाते में योग्य था। कहते हैं कि इस सब विद्वत्ता और योग्यता के होते उसने कमी कुछ कागज पर नहीं लिखा और वह श्रंकों को नहीं जानता था। यह उसकी उच्चता तथा जालस्य के कारण था। वास्तव में उसने सब कार्य अपने पेशकार दियानतराय नागर गुजराती पर छोड़ दिया था। वहीं सब निरीच्या करता था। किसी मसखरे किव ने मिसंप में, जो उसकी मृत्यु पर लिखी गई थी, कहा है कि जब कब में किसी हूर ने कुछ प्रश्न किया तब खाँ ने एतर दिया कि 'दियानत राय से पूछो, वही उत्तर देगा।' इसका मकबरा जमुना के उस पार आगरे में है। इसे कोई पुत्र नहीं थे। इसने अपने भतीजे इनायतुहा खाँ को, जिसकी पदवी आकिङ खाँ थी, पुत्र के समान पाला था।

## ६. अबुल् खेरखाँ बहादुर इमामजंग

यह फारूकी शेखों के वंश में था और इसके पूर्वज शेख फरीदुद्दीन शकरगंज थे। इसके पूर्वजों का निवासस्थान अवध के श्रंतर्गत खैराबाद सरकार में मीरपुर था। यह कुछ दिन शिकोहाबाद ( मैनपुरी जिळे में ) रहा था, इसलिए यह शिकोहा-बादो कहळाया। इसका पिता शेख बहाउद्दोन औरंगजेब के समय में दो हजारी मंसबदार था और शिकोहाबाद का सदर भौर बाजारों का निरीत्तक था। धबुल्खैर को पहिले तीन सदी मंसव मिला और मालवा के शादियाबाद मांडू नगर में महमत खाँ का सहकारी रहा । जिस वर्ष निजामुल्मुल्क नासफजाह मालवा से दक्षिण को गया, इसने उसका साथ दिया। यह अनुभवी सैनिक था और ऐसे कार्यों में अच्छी राय देता था, इसलिए इसकी सम्मति ली और मानो जाती थी। इसे ढाई हजारी मंसव, खाँ का बितान, योग्य जागीर तथा पूना जिले के नवीनगर अर्थात् उन्तुर-स्थान की फौजदारी मिली। सन् ११३६ हि॰ (सन् १७२४ ई०) में जब ऋद्वितीय अमीर आसफजाह राजधानी से द्त्रिण आया तब वह घार के दुर्गाध्यक्त और मालवा प्रांत में माँ हू के फौजदार ख्वाजम कुली खाँ को अपने साथ लेता आया और खाँ को वहाँ इस पद पर छोड़ आया। बाद को जब कुतुबुद्दीन अली खाँ पनकोड़ी दरबार से उक्त पदों पर नियत हुआ तब खाँ आसफजाह के पास चला आया और खानदेश के प्रांतान्यच हफ़ीजुदीन खाँ के साथ पनियुक्त हुआ। इसने मराठों के विरुद्ध अच्छा कार्य किया और क्रमशः चार हजारी २००० सवार का मंसव, बहादुर की पद्वी

तथा डंका निशान पाकर विश्वासपात्र हुआ। यह थोड़े थोड़े समय तक गुलशनाबाद का फीजदार, खानदेश का नायब तथा बगलाना सरकार का फौजदार रहा। नासिर जंग के समय यह शमशेर वहा-दुर की पदवी पाकर औरंगाबाद का नायब हुआ। मुजफ्फर जंग के समय यह खानदेश का प्रांताध्यक्ष हुआ। सळावत जंग के समय इसे पाँच हजारी ४००० सवार का मंसब, मालरदार पालकी और इमाम जंग की पदवी मिली। राजा रघुनाथ दास की दीवानी के समय मराठों से जो युद्ध हुआ, उसमें यह हरावळ का अध्यत्त था। युद्ध में शहीद बनने की इच्छा से मृत्यु खोजता था पर भाग्य से युद्ध के बाद साधारण रोग से सन् ११६६ हि॰ (१७५३ ई॰) में मर गया। यह वीर तथा बोलने में निहर था। यह शिक्तित भी था। जिल वर्ष एक मराठा सदीर बाबू नायक ने हैदराबाद कर्णाटक में चौथ इकट्ठा करने को भारी सेना एकत्र की उस समय यह ससैन्य **चक्त कर्णाटक के ताल्लुकेदार अनवरुद्दीन खाँ, कड्**प्पा के फौजदार अन्द्रभवी खाँ और कर्नोळ के फौजदार बहादुर खाँ के साथ उसका सामना करने पर नियत हुआ। इसका शत्रु पर आक्रमण करना, सामान छूटना तथा उसे परास्त करना, जिससे उस सदीर ने फिर गड़बड़ नहीं मचाया, सब पर विदित है। इसे दो पुत्र थे । बड़ा अबुल् बकात खाँ इमाम जंग साहसी था पर युवा-वस्था हो में मर गया। दूसरा शम्सुरीछा अबुल् खैर खाँ वहादुर तेग-जंग था, जो छिखते समय निजामुद्दी आसफजाह का कुपा-पात्र है और जिसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, डंका निशान और बीद्र प्रांत का पश्चिमीय महाल जागीर में मिला है । इसमें श्रदक्षे गुण हैं तथा इसका अच्छा नाम है।

#### १०. अबुलफज्ल, अल्लामी फहामी शेख

यह शेख मुबारक नागौरी का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म सन् ९५८ हि॰ (६ मुहर्रम, १४ जनवरी सन् १५५१ ई॰) में हुआ था। यह अपनी बुद्धि-तीव्रता, योग्यता, प्रतिभा तथा वाक्चातुरी से शीच अपने समय का अद्वितीय एवं असामान्य पुरुष हो गया। १५ वें वर्ष तक इसने दार्शनिक शास्त्र तथा हदीस में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि शिचा के आरम्भिक दिनों में जब वह २० वर्षका भी नहीं हुआ। थातव सिफाहानी या इस्फद्दानी की व्याख्या इसको मिली, जिसका श्राधे से श्रधिक श्रंश दीमक खा गये थे और इस कारण वह समम में नहीं आ रहा था। इसने दीमक खाये हुये हिस्सों को व्यक्षग कर सादे कागज जोड़े और थोड़ा विचार कर के प्रत्येक पंक्ति का आरंभ तथा अंत सममः कर सादे भाग को श्रंदाज से भर डाळा। बाद को जब द्सरी प्रति मिल गई और दोनों का मिलान किया गया, तो वे मिल गए। दो तीन स्थानों पर समानार्थी शब्द-योजना की विभिन्नता थी और तीन चार स्थानों पर के उद्धरण मिन्न थे पर उनमें भी भाव प्रायः मृळ के ही थे। सबको यह देखकर अत्यंत आअर्थ हुआ। इसका स्वभाव एकांतिशय था, इसलिये इसे एकांत अच्छा उगता था और इसने लोगों से मिखना जुलना कम कर दिया तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहा । इसने किसी व्यापार के द्वार को खोलने का प्रयत्न नहीं किया। मित्रों के कहने पर १९ वें

वर्ष में यह बादशाह अकबर के दरबार में उस समय उपस्थित हुआ जब वह पूर्वीय प्रांतों की ओर जा रहा था और अयातुल् कुरसी पर तिस्त्री हुई अपनी टीका उसे भेंट की। जब अकवर फतेहपुर लौटा तब यह दूसरी बार उसके यहाँ गया और इसकी विद्वत्ता तथा योग्यता की ख्याति श्रकबर तक कई बार पहुँच चुकी थी इसीलिये इस पर असीम कृपायें हुई । जब अकबर कट्टर मुल्लाचों से बिगढ़ बैठा तब ये दोनों भाई, जो अपनी स्वकोटि की विद्वता तथा योग्यता के साथ धूर्तता तथा चापळूसी में भी कम नहीं थे, बार-बार शेख अब्दुक्रवी और मखदूमुल्मुल्क से, जो अपने ज्ञान तथा प्रचलित विद्याओं की जानकारी से साम्राज्य के स्तम्म थे, तर्फ करके उन्हें चुप कर देने में अकबर की सहायता करते रहते थे, जिससे दिन श्रतिदिन इनका प्रभुत्व और बादशाह से मित्रता बढ़ती गई। शेख तथा इसके बड़े भाई शेख फैजी का स्वमाव बादशाह की प्रकृति से मिलता था, इससे अबुल् फज़ल व्यमीर हो गया। ३२ वें वर्ष में यह एक हजारी मंसबदार हो गया। २४ वें वर्ष में जब शेख की माँ की मृत्यु हुई तब अकबर ने शोक मनाने के लिए इसके गृह पर जाकर इसको समसाया कि यदि मनुष्य अमर होता और एक एक कर न मरता तो सहातुभूतिशील हृद्यों के विरक्ति की आवश्यकता ही न रह जाती। इस सराय में कोई भी अधिक दिनों नहीं रहता, तब क्यों हम लोग असंतोष का दोष अपने ऊपर हैं। ३७ वें वर्ष में इसका -मंसब दो हजारी हो गया।

जब शेख का बादशाह पर इतना प्रभुत्व बढ़ गया कि शाह-जादे भी इससे ईर्ज्या करने तमे तब अफसरों का कहना ही क्या भीर यह बराबर बादशाह के पास रत्न तथा कुंदन के समान रहने लगा तब कई असंतुष्ट सदारों ने अकबर को शेख की दिलाण भेजने के लिये बाध्य किया। यह प्रसिद्ध है कि एक दिन सुलतान सलीम शेख के घर पर गया और चालीस लेखकों को कुरान तथा उसकी व्याख्या की प्रतिविधि करते देखा। वह उन सब को पुस्तकों के साथ बादशाह के पास ले गया, जो सशंकित होकर विचारने लगा कि यह हमको तो और किस्म की बातें सिखलाता है और अपने यहाँ गृह के एकांत में दूसरा करता है। उस दिन से उनकी मित्रता की बातों तथा दोस्ती में फर्क पढ़ गया।

४३ वें इलाई। वर्ष में यह दक्षिण शाहजादा मुराद को लाने भेजा गया। इसे आज्ञा मिळी थी कि यदि वहाँ के रचार्थ नियुक्त अफसर ठीक कार्थ कर रहे हों तो वह शाहजादों के साथ लौट आवे और यदि ऐसा न हो तो वह शाहजादा को भेज दे और मिजी शाहरुख के साथ वहाँ का प्रबंध ठीक करे। जब वह वहां नपुर पहुँचा तब खानदेश के अध्यच्च बहादुर खाँ ने, जिसके भाई से अबुल्फजल की बहन क्याही हुई थी, बाहा कि इसे अपने घर छिवा जाकर इसकी खातिरी करें। शोख ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ बादशाह के कार्य में योग देने बळो तो हम निमंत्रण स्वीकार कर छें। जब यह मार्ग बंद हो गया तब उसने खुटा से शपथ ली है कि जब तक चार शतें पूरी न हों तब तक में कुछ उपहार स्वीकार नहीं कहाँगा। पहली शतें प्रेम है, दूसरी यह कि उपहार का मैं विशेष मूल्य नहीं सममूँगा, तीसरी यह

कि मैंने उसको माँगा न हो और चौथी यह कि उसकी मुक्ते आवश्यकता हो। इनमें पहिछे तीन तो पूरे हो सके हैं पर चौथा कैसे पूरा होगा ? क्योंकि शाहंशाह की कृपा ने इच्छा रहने ही नहीं दी है।

शाहजादा मुराद, जो श्राहमदनगर से श्रासफळ होकर लौटने के कारण मस्तिष्क विकार से प्रसित हो रहा था श्रीर उसके पुत्र रस्तम मिर्जा की मृत्यु से उसमें अधिक सहायता मिली, अन्य मिदरा पाथियों के शोत्साहन से पान करने छगा और उसे छकवा की बीमारी हो गई। जब उसे अपने बुछाये जाने की आज्ञा का समाचार मिला, तो वह श्रहमद्नगर चला गया, जिसमें इस चढ़ाई को दरबार न जाने का एक बहाना बना ले। यह पूर्ना नदी के किनारे दीहारी पहुँच कर सन् १००७ हि० (१५९९ ई०) में मर गया। उसी दिन शेख कुर्ती से कूच कर पड़ाव में पहुँचा। वहाँ ऋत्यंत गड़बड़ मचा हुआ था। झोटे बड़े सभी छोट जाना चाहते थे पर शेख ने यह सोच कर कि ऐसे समय जब शत्रु पास है और वे विदेश में हैं, लौटना अपनी हानि करना है। बहुतेरे कुछ हो कर छौट गए पर इसने हढ़ हृदय तथा सबे साहस के साथ सर्दारों को शांत कर सेना एकत्रित रखा और दक्षिण-विजय के लिये कूच कर दिया। थोड़े समय में भागे हुए भी आ मिले और उसने कुल प्रांत की अच्छी तरह रक्षा की। नासिक बहुत दूर था, इसलिये नहीं लिया जा सका, पर बहुत से स्थान, बटियाला, तल्तुम, सित्ँदा आदि साम्राज्य में मिला लिए गए। गोदावरी के तट पर पड़ाव डाल चारों भोर योग्य सेना भेजी। संदेश मिलने पर इसने चाँद

बीबी से बह ठीक प्रतिज्ञा तथा वचन ले लिया कि अभंग खाँ हब्शी के, जिससे उसका विरोध चल रहा था, दंढ पा जाने पर वह अपने लिये जुनेर जागीर में लेकर अहमदनगर दे देगी। शेख शाहगढ़ से उस और को रवाना हुआ।

इसी समय अकबर एजीन आया और उसे ज्ञात हुआ कि
आसीर के अध्यस बहादुर लाँ ने शाहजादा दानियाल की कोर्निश
नहीं किया है तथा शाहजादा उसे दंड देना चाहता है। बादशाह
बुर्हानपुर तक आना चाहते थे इसलिए शाहजादे को छिखा कि
वह अहमदनगर लेने में प्रयत्न करे। इस पर पत्र पर पत्र
शाहजादे के यहाँ से शेख के पास आने लगे कि उसका उत्साह
दूर दूर तक छोगों को माळ्म है पर अकबर चाहता है कि
शाहजादा अहमदनगर विजय करे, इसछिए अबुल्फजल उस
चढ़ाई से हाथ खींचे। जब शाहजादा बुर्हानपुर से चला तब शेख
आज्ञानुसार मीर मुर्तजा तथा ख्वाजा अबुल्हसन के साथ
मिर्जा शाहरुख के अधीन कंप छोड़ कर दरबार चला गया।
१४ रमजान सन् १००८ हि० (१९ मार्च सन् १६०० ई०)
को ४५ वें वर्ष के आरंम में बीजापुर राज्य में करगाँव में
चादशाह से मेंट की। अकबर के होंठ पर इस आश्य का शेर था—

सुन्दर रात्रि तथा सुशोभित चंद्र हो, जिसमें तुम्हारे साथ हर विषय पर मैं वार्तालाप करूँ।

मिर्जा श्रजीज कोका, धासफ खाँ जाफर श्रीर शेख फरीद बख्शी के साथ शेख दुर्ग श्राधीर घेरने पर नियत हुए श्रीर खानदेश प्रांत का शासन उसे मिला। उसने श्रपने पुत्र तथा भाई के श्रधीन श्रपने आदिमयों को मेजकर २२ थाने स्थापित किए और विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्न किया। इसी समय इसने चार हजारी मंसब का झंडा फहराया।

एक दिन शेख वोपखाना का निरीच्या करने गए। घिरे हुओं में से एक बादमी ने, जो तोपखाने के मनुष्यों से बा मिछा था, मालीगढ़ के दीवाल तक पहुँचने का एक मार्ग बतला दिया। आसीर के पर्वत के मध्य में उत्तर की ओर दो प्रसिद्ध दुर्ग माली श्रीर श्रंतरमाली हैं, जिनमें से होकर ही लोग एक हद दुर्ग में जा सकते थे। इसके सिवा वायव्य, उत्तर तथा ईशान में एक और दुर्ग जुना माली है। इसके दोवाल पूरे नहीं हुए थे। पूर्व से नैऋत्य तक कई छोटी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में ऊँची पहाड़ी कोशों है। दक्षिण-पश्चिम में सापन नामक ऊँची पहाड़ी है। यह श्रंतिम शाही सेना के हाथ में आ गया था, इससे शेख ने तोपलाने के अफसरों से यह निश्चित किया कि जब वे डंके तरही आदि का शब्द सुनें तब सभी सीढ़ी छेकर बाहर निकल आवें श्रीर बड़ा डंका पीटें। वह स्वयं एक श्रंधकार-पूर्ण तथा बादल-मय रात्रि में अपने सैनिकों के साथ सापन पर चढ़ आया और वहाँ से आदमियों को पता देकर आगे भेजा। उन सब ने माछी का फाटक तोड़ डाला और मीतर घुसकर डंका पीटने और तुरही बजाने लगे। दुर्गवाले छड़ने लगे पर शेख भी सुबह होते होते आ पहुँचा तब दुर्गवाले आसीर गढ़ में चले गए । जब दिन हुआ तक घेरने वाले कोर्था, जुनामाली आदि सब ओर से आ पहुँचे और भारी विजय हुई । बहादुर खाँ शग्णागत हुचा और खानेचाजम कोका के मध्यस्य होने पर कोर्निश करने की उसे आज्ञा भिली । जब शाहजादा दानियाळ आसीर-विजय की खुशो में दरबार आया तक

राजूमना के कारण वहाँ गड़बड़ मचा और निजामशाह के चाचा के छड़के शाह अली को गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न हुआ। खानखानों अहमदनगर आया और शेख को नासिक विजय करने की आज्ञा मिली। पर शाह अली के पुत्र को छेकर बहुत से आदमी अशांति मचाये हुए थे इसिछए आज्ञानुसार शेख बहाँ से छीटकर खानखानों के साथ अहमदनगर गया।

जब ४६ वें वर्ष में अकबर बुर्हानपुर से हिंदुस्तान लौटा तब शाहजादा दानियाल वहीं रह गया। जब खानखानों ने अहमदनगर को अपना निवास-स्थान बनाया तब सेनापतित्व और युद्ध-संचालन का भार शेख पर आ पड़ा। युद्धों के होने के बाद शेख ने शाह अछी के लड़के से संधि कर ली और तब राजूमना को दंड देने की तैयारी की। जालनापुर तथा आस-पास के प्रांत पर, जिसमें शत्रु थे, अधिकार कर वह दौलताबाद घाटो तथा रौजा की ओर चला। कटक चतवारा से कूच कर राजूमना से युद्ध किया और विजयी रहा। राजू ने दौलताबाद में कुछ दिन शरण छी और फिर उपद्रव करता पहुँचा। थोड़ी ही लड़ाई पर वह पुनः भागा और पकड़ा जा जुका था कि वह दुर्ग की खाई में कूद पड़ा। उसका सब सामान छट गया।

४७ वें वर्ष में जब अकबर शाहजादा सलीम से कुछ घट-नाओं के कारण खफा हो गया तब उसने, क्योंकि उसके नौकर शाहजादा का पत्त ले रहे थे और सत्यता तथा विश्वास में कोई भी अबुल्फजल के बराबर नहीं था, शोख को अपना कुल सामान बहीं छोड़ कर बिना सेना लिये फुर्ती से छौट आने के लिये लिखा। अबुल्फजल अपने पुत्र अब्दुर्रहमान के अधीन अपनी सेना

तथा सहायक अफसरों को द्विण में छोड़ कर फ़ुर्ती से रवाना हो गया। जहाँगीर ने इसकी अपने स्वामी के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के कारण इस पर शंका की तथा इसके आने को अपने कार्य में बाधक सममा और इसके इस प्रकार अकेले आने में अपना लाभ माना । अगुणमाहकता से शेख को मार्ग से हटा देने को उसने अपने साम्राज्य की प्रथम सीढ़ी मान लिया और नीरसिंह देव बुंदेखा को बहुत सा वादा कर, जिसके राज्य में से होकर शोल आने वाला था, इसे मार डालने पर तैयार किया। वह बात में लग गया। जब यह समाचार शेल को उन्जैन में मिला तब छोगों ने राय दी कि उसे मालवा से बाटी बाँदा के मार्ग से जाना चाहिये। शेख ने कहा कि "डाँकुओं की क्या मजाल है कि मेरा रास्ता रोकें"। ४ रबीडल् अव्वल सन् १०११ हि० (१२ अगस्त १६०२ ई०) को शुक्रवार के दिन बड़ा की सराय से आध कोस पर, जो नरवर से ६ कोस पर है, बीरसिंह देव ने भारी घुड्सवार तथा पैदल सेना के साथ धावा किया। शेख के शुमचितकों ने शेख को युद्ध स्थल से हटा ले जाने का प्रयत्न किया और इसके एक पुराने सेवक गदाई श्रक्तगान ने कहा भी कि श्रांतरी बस्ती में पास ही रायर।यान तथा राजा सूरजसिंह तोन हजार घुड़सवारों सहित मौजूद हैं, जिन्हें छेकर उसे शत्रु का दमन करना चाहिये पर शेख ने भागने की अप्रतिष्ठा नहीं उठानी चाही और जीवन के सिक को वीरता से खेल डाला।

जहाँगीर स्वयं लिखता है कि शेख अबुल्फजल ने उसके पिता को समका दिया था कि 'हजरत पैगंबर में वाक्-शिक पूर्ण थी और उन्हीं ने कुरान जिखा है। इस कारण शेख के द्त्रिण से छीटते समय उसने वीरसिंह देव को उसे मार डाउने को कह दिया और इसके बाद उसके पिता के विचार बदले।'

चगत्ताई वंश में नियम था कि शाहजादों की मृत्यु का समाचार बादशाहों को खुळे रूप से नहीं दिया जाता था। उनके वकील नीला रूमाल हाथ में बाँध कर कोर्निश करते थे, जिससे बादशाह उक्त समाचार से अवगत हो जाते थे। शेख की मृत्यु का समाचार बादशाह को कहने का जब किसी को साहस नहीं हुआ तब यही नियम बरता गया। अकबर को अपने पुत्रों की मृत्यु से अबिक शोक हुआ और कुल बृत्त सुनकर कहा कि 'यदि शाह-जादा बादशाहत चाहता था तो उसे मुसे मारना और शेख की रक्षा करना चाहता था। उसने यह शेर एकाएक पढ़ा—

जब शेख हमारी और बड़े आग्रह से आया,

तब इमारे पैर चूमने की इच्छा से बिना सिर पैर के आया।

स्ताने आजम ने रोख की मृत्यु की तारीख इस मुझनमा में कहा—'खुदा के पैगंबर ने बाग़ी का सिर काट डाला' (१०११ हि०१६०२ ई०)।

कहते हैं कि स्वप्न में शेख ने उससे कहा कि "मेरी मृत्यु को तारीख 'बंदः अबुल्फजल' है, क्योंकि खुदा की दुनिया में भटके हुओं पर विशेष कृपा होती है। किसी को निरास नहीं होना चाहिए।"

शाह श्रवुल् मञ्चाली क्वादिरों के विषय में, जो लाहौर के रोखों का एक मुखिया था, कहा जाता है कि उसने कहा था कि "मैंने श्रवुल्फजल के कार्यों का विरोध किया था। एक रात्रि मैंने स्वप्न में देखा कि अबुल्फ जल पैगंबर के जलसे में लाया। गया। उसने अपनी कुपा दृष्टि उस पर डाली और अपने जलसे में स्थान दिया। उसने कुपा कर कहा कि इस आदमी ने अपने जीवन के कुछ भाग कुकार्य में ज्यतीत किए पर इसकी वह दुआ, जिसका आरंभ यों है कि 'ऐ खुदा, अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का पुरस्कार दे और बुरों पर अपनी उच्चता से द्या कर' उसकी मुक्ति का कारण हो गई।"

छोटे बढ़े सभी के मुख पर यह बात थी कि शेख काफिर था। कोई उसे हिंदू कह कर उसकी निंदा करता था तो कोई अप्रि-पूजक बतलावा था तथा मतांध की पदवी देता था। कुछ लोगों ने अपनी घुणा यहाँ तक दिखलाई है कि उसे नापाक तथा अनीखर वादी तक कहा है। पर दूसरे जिनमें न्याय बुद्धि अधिक है और जो सूफी मत के अनुयायियों के समान बुरे नाम वालों को अच्छे: नाम देते हैं, इसे उनमें गिनते हैं, जो सबसे शांति रखते हैं, अत्यंत उदार इदय हैं, सब धर्मों को मानते हैं, नियम को ढीला करते हैं तथा स्वतंत्र प्रकृति के हैं। आलमधारा अब्बासी का लेखकः लिखता है कि शेख अबुरुफज्ल नुक्तवी था, जैसा कि एक असर के रूप में जिले हुए एक मन्श्र से माल्म होता है, जिसे अबुल्फजल ने मीर सैयद अहमद काशी के पास भेजा था, जो उस मत का एक मुखिया तथा उस नुका मत की पुस्तकों का एक लेखक था। यह सन् १००२ हि० ( सन् १५९४ ई० ) में, जब काफिरों को फारस में मार रहे थे, काशान में शाह अन्वास के निजी हाथों से मारा गया था। नुक्तामत कुफ्र, अपवित्रता, बंचकता भीर घोर ईसाईपन है और नुक्तवी लोग दार्शनिकों के समान

विश्व को अनादि मानते हैं। वे प्रलय तथा श्रांतिम दिन और अच्छे बुरे कमों के बदछे को नहीं मानते। वे स्वर्ग और नरक को यही सांसारिक सुख और दुख मानते हैं। खुदा हमें बचावे।

यह सब होते शेख योग्य पुरुष था और इसमें मेघाशिक तथा विवेचना की शक्ति बहुत थी। सांसारिक कार्यों तथा प्रचलित प्रभों को, चाहे वे कैसे भी नाजुक हों, समभने की इसमें ऐसी शक्ति थी कि कुछ भी इसकी दृष्टि से नहीं छूटता था। तब किस प्रकार यह विद्वानों से एक राय नहीं हो सका और इसने कैसे ठोक रास्ता छोड़ा ? सांसारिक कार्यों में मनुष्य, जो अनित्य है, अपनी बुराई आप नहीं करता और अपने को हानि नहीं पहुँचाता। इस अतिम संसार के कार्यों में, जो नित्य और अमिट हैं, क्यों जान बुम्न कर अपना नाश चाहेगा ? 'वे, जिन्हें खुदा मटकने देता है, बिना मार्ग-प्रदर्शक के हैं।'

जॉब करने पर यही झात होता है कि अकबर समम आने के समय ही से भारत के बाल न्यवहार आदि को बहुत पसंद करता था। इसके बाद वह अपने पिता के उपदेशों पर, जिसने फारस के शाह तहमास्प की सम्मित मान लो थी, चला। (निर्वासन के समय) हुमायूँ के साथ बातचीत करते हुए भारत तथा राज्य छिन जाने के विषय में चर्चा चलाकर उसने कहा कि 'ऐसा झात होता है कि भारत में दो दल हैं, जो युद्ध-कला तथा सैनिक-संचालन में प्रसिद्ध हैं, अफगान तथा राजपूत। इस समय पारस्परिक अविश्वास के कारण अफगान आपके पक्ष में नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें सेवक न रखकर न्यापारी बनाओ और साजपूतों को मिला रखो।' अकबर ने इस दल को मिला रखना

एक भारी राजनैतिक चाल माना और इसके लिए पूरा प्रयक्ष किया। यहाँ तक कि उसने उनकी चाळ अपनाई, गाय मारना बंद कर दिया, डाढ़ी बनवाता, मोती के बाछे पहिरता, दशहरा तथा दिवाली त्योहार मनाता आदि। शेख का बादशाह पर प्रभाव था पर स्यान् प्रसिद्धि के विचार से उसने इसमें इस्तच्चेप नहीं किया। इस सबका उसी पर उलटा असर पड़ा।

जस्तीरतुल् खवानीन में लिखा है कि शेख रात्रि में द्वेंशों के यहाँ जाता, धनमें अशर्फियाँ बाँटता और अपने धर्म के छिए उनसे दुआ माँगता । इसकी प्रार्थना यही होती कि 'शोक, क्या करना चाहिए ?' तब अपने हाथ घुटनों पर रखकर गहरी साँस खाँचता। इसने अपने नौकरों को कभी कुवचन नहीं कहा, अनुपस्थिति के लिए इंड नहीं लगाया और न उनकी मजदूरी आदि जन्त किया। जिसे एक बार नौकर रख लिया, उसे यथा संभव ठीक काम न करने पर भी कभी नहीं छुड़ाया। यह कहता कि छोग कहेंगे कि इसमें बुद्धि की कमी है जो बिना सममें कि कीन कैसा है, रख लेता है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाला है उस दिन यह सब घराऊ सामान सामने मँगवाकर उसकी सूची बनवा छेता और श्रापने पास रखता। यह श्रापने वही खातों को जलवा देता और जुल कपड़ों को नौरोज को नौकरों में बाँट देता, केवल पैजामों को सामने जलवा देता। इसका भोजन माश्चर्यजनक था। कहते हैं कि ईंघन पानी छोड़कर इसका नित्य भोजन २२ सेर था। इसका पुत्र अन्दुर्रहमान इसे भोजन कराता और पास रहता। बाबर्चीखाना का निरीक्षक मुसलमान था, जो खड़ा होकर देखता रहता। जिस तश्तरी में शेख दो बार

हाथ डालता वह दूसरे दिन फिर तैयार किया जाता। यदि कुछ स्वाद-रहित होता तो वह उसे अपने पुत्र को खाने को देता और तब वह जाकर बावर्चियों को कहता था। शेख स्वयं कुछ नहीं कहते थे।

कहते हैं कि दिल्ला की चढ़ाई के समय इसके साथ के प्रबंध और कारखाने ऐसे थे जो विचार से परे थे। चेहल रावटी में रोख के लिए मसनद बिछता और प्रतिदिन एक सहस्र शालियों में भोजन आता तथा अफसरों में बँटता। बाहर एक नौगजी लगी रहती, जिसमें दिन रात सबको पकी पकाई खिचड़ी बँटती रहती थी।

कहा जाता है कि जब शेख वकील-मुतलक था तब एक दिन खानखानों सिंध के शासक मिर्जा जानीबेग के साथ इससे मिलने खाया। शेख बिस्तर पर लंबा सोया हुआ अकबरनामा देख रहा था। इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार पड़े हुए कहा कि 'मिर्जे आओ और बैठो'। मिर्जा जानीबेग में सल्तनत की बू थी इसलिए वह कुढ़ कर लौट गया। दूसरी बार खानखानों के बहुत कहने से मिर्जा शेख के गृह पर गए। शेख फाटक तक स्वागत को आया और बहुत सुव्यवहार करके कहा कि 'हम लोग आपके साथी नागरिक हैं और आपके सेवक हैं।' मिर्जा ने आआर्य में पड़कर खानखानों से पृष्ठा कि 'उस दिन के अहंकार और आज की नम्रता का क्या अर्थ है।' खानखानों ने उत्तर दिया कि 'उस दिन प्रधान अमात्य के पढ़ का विचार था, छाया को वास्तविकता के समान माना। आज भागत्य का बतीव है।'

यस्तु, इन सब बातों को छोड़िए। रोख की साहित्यिक रौली यात्यंत मनोरंजक थी। मुंशियाना ध्यादंवर और छेखनकला के चालों से इसकी रौली स्वतंत्र थी। राक्दों का खोज, वाक्यविन्यास की गृद्ता, एक एक शब्द की योजना, सुंदर संधियों और यमक का खाश्चर्यजनक योग सभी ऐसे थे कि दूसरे को उनका नकल करना कठिन था। फारसी शब्दों का यह विशिष्ट प्रयोग करता था, जिससे कहा जाता है कि इसने निजामी की मसनवी का गद्य कर ढाढा है। इस कला की इसकी खद्भुत योग्यता के कारण यह खपने समाद के विषय में बहुत सी बातें छिख सका है और भूमिकाएँ छिखा है जो खबरज पैदा करती हैं और जिन्हें बहुत मनन कर समम सकते हैं।

#### ११. अबुल् फतह

यह मौलाना अन्दुर्रजाक गीलानी का पुत्र था तथा इसका पूरा नाम हकीम मसीहुरीन अबुल् फतह था। मौलाना ज्यान तथा भक्ति का पूरा ज्ञाता था। बहुत दिनों तक उस देश की सदारत उसके हाथ में थी। जब सन् ९७४ हि० (सन् १५६६-७ ई०) में शाह तहमास्प सफती ने गीलान पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक खान अहमद अपनी कार्य-अनिभक्ता के कारण कैंद्र हो गया तब मौलाना ने अपनी सत्यता तथा धर्मीघता के कारण कैंद्र हो गया तब मौलाना ने अपनी सत्यता तथा धर्मीघता के कारण कैंद्र तथा दंड में अपना प्राण खोया। हकीम अपने भाइयों हकीम हुमाम और हकीम न्रह्मीन के साथ, जो निदान करने की शोधता, प्रचलित विज्ञानों की योग्यता तथा बाहरी पूर्णता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने देश को छोड़कर भारत आया। २० वें वर्ष में अकबर की सेवा में भर्ती हुए और तीनों भाइयों की योग्य उन्नति हुई।

श्रवुल्फतह की योग्यता दूसरे प्रकार की थी और उसे सांसा-रिक श्रवुभव तथा ज्ञान श्रिविक था, इसिंखए दरबार में श्रव्छी तरकी की और २४वें वर्ष में बंगाल का सदर और श्रमीन नियत हुआ। इसके बाद जब बंगाल तथा बिहार के विद्रोही मिल गए और प्रांताष्यक्ष मुजफ्फर लॉ को मार डाला तब हकीम तथा अन्य राजभक्त श्रफ्तर कैंद हो गए। एक दिन अवसर पाकर यह दुर्ग पर से कूद पड़ा और कुशल-पूर्वक कठिनाई के साथ पैर में कुछ चोट खाकर नीचे पहुँच गया । इसके अनंतर यह अकबर के दरबार में चपस्थित हुआ ।

जब इसने देहलो चूमा तब यह प्रभाव और मित्रता में अपने बराबरवालों से बहुत बढ़ गया। यद्यपि इसका मंसव हजारी से अधिक नहीं था पर यह वजीर या वकील से बढ़कर था। जब ३०वें वर्ष में जैन खाँ कोका की सहायता के छिए राजा बीरवर जा रहे थे, जो यू सुफजई खेल को दमन करने के लिए नियत हुआ था, तब हकोम भी उसके स्वतंत्र सहायक होकर भेजे गए थे। इन सबने एक दूसरे का ख्याछ नहीं किया और मिलकर कार्य नहीं किया। इस अहंता तथा घोखे का यही फछ हुआ कि राजा मारा गया और हकीम तथा कोकल्-ताश बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भागे और दरबार में डपस्थित हुए। कुछ दिनों तक वे दंडित रहे। ३४वें वर्ष सन् ९९७ हि० (१५८९ ई०) में जब अकबर काश्मीर से काबुल जा रहा था तब हकीम की दमतूर के पास मृत्यु हो गई। आज्ञानुसार ख्वाजा शम्सुद्दीन ख्वाफी उसका शरीर हसन-अब्दाङ ले गया और उसको अपने लिए बनवाए एक गुंबद के नीचे दफना दिया। इसके कुछ ही दिन पहिले बड़ा विद्वान् अमीर श्रजदुहौला शीराजी मर गया था, जिसकी तारीख हरफी सावजी ने इस तरह निकाला था। शैर का अर्थ-

इस वर्ष दो विद्वान् संसार से गये। एक आगे गया दूसरा बाद को।। जब तक दोनों मिछ नहीं गये। तब तक तारीख 'दोनों साय गए' नहीं निकला।। अकबर इस पर बहुत छपा रखता था, इसकी बीमारी में इसे देखने गया और इसकी मृत्यु पर इसन अब्दाल में फातिहा पढ़कर अपना शोक प्रकट किया। इकीम तीव्र, बुद्धिमान और उत्साही पुरुष था। फैजी उसके विषय में अपने मर्सिए में कहता है—

> चसके लेख भाग्य के रहस्य की व्याख्या थी। चसके कार्य भाग्य के लेख की व्याख्या थी।।

आदिमियों के स्वभाव सममते और उसके अनुकूल काम करने में यह कभी कम प्रयस्न नहीं करता था। यह जो कुछ कहता उसमें बुद्धिमता का भारीपन रहता था। यह उदारता और शीक तथा अपने गुणों के लिए संसार में एक था। अपने समय के कवियों के प्रशंसा का पात्र हो गया था। विशेष कर मुद्धा उर्फी शीराजी ने इसकी प्रशंसा में कई अच्छे कसीदे लिखे। उनमें से एक यह कितः है (पर इसका अनुवाद नहीं दिया गया है)।

इसका (सबसे छोटा) भाई हकीम नूरुहोन का उपनाम करारी था और यह भच्छा वक्ता तथा कवि था। उसका एक शैर है—

में मृत्यु को क्या सममता हूँ ? तेरी आँखों की एक तीर ने मुक्ते वेघ दिया है और यद्यपि में एक शताब्दी और न मर्क पर वह मुक्ते पीड़ा देता रहे।

एक विशेष घबड़ाहट के कारण अकबर को आज्ञा से यह बंगाल भेजा गया, जहाँ बिना तरकी पाए यह मर गया।

इसकी कुद्र कहावर्ते इस प्रकार हैं। 'दूसरे को अपनी योग्यता दिखलाना अपना लोभ दिखलाना है।' 'उजडु सेवक

पर सर्वदा ऑस रखना अपने को दुःशील बनाना है। ' 'जिस पर विश्वास करो वही विश्वासपात्र है। यह अबुल् फतह को इस दुनिया का और हकीम हुमाम को दूसरी दुनिया का आदमी सममता या तथा दोनों से दूर रहता था। इसका एक भाई हकीम लुक्तुहा भी बाद को फारस से चला श्राया और हकीम भवुल्फतह के कारण वह भी बादशाही सेवक हो गया और दो सदी मंसब पाया। यह शीघ सर गया। अबुल्फतह का अदका फतहुङ्खा योग्य तथा धनी आदमी था। जहाँगीर की उस पर कृपा नहीं थी, इसलिए दिखानत खाँ छंग ने उस पर राजद्रोह का दोष छगाया कि सुलतान खुसरो के विद्रोह के समय फतहुङ्घा ने मुमसे कहा था कि उचित होगा कि पंजाब सुसरो की देकर मान् स्वतम कर दिया जाय। फतहुङ्का ने ऐसा कहना अस्वीकार कर दिया, इस पर दोनों को शपय खाना पड़ा। पंदरह दिन नहीं बीते थे कि मूठी शपथ का फल मिल गया क्योंकि यह आसफर्खों के चचरे भाई नूहरीन से मिल गया, जिसने अवसर मिलते ही खुसरो को कैद से निकालने का वचन दिया था। दैवात् दूसरे वर्ष में जब जहाँगीर काबुल से लाहीर लौट रहा था तब यह षड्यंत्र इसे माछ्म हुआ। जॉॅंचने पर नूरुद्दीन आदि को प्राग्य दंख दिया गया और हकीम फतहुका को दुम की ओर मुखकर गदहे पर बैठा बराबर मंजिछ मंजिल साथ लिवा गया त्र्योर अंत में वह श्रंघा किया गया।

## १२. अबुल्फतह खाँ दिखनी तथा महद्वी धर्म

यह मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था। विवाहः द्वारा जमाल खाँ हब्शी से संबंध हो जाने के कारण यह दुनिया में ऊँचे पद को पहुँचा और साहस तथा छदारता के लिए प्रसिद्धः हुआ। कहते हैं कि जब मुर्तजा निजामशाह के राज्य-काल में छन्त्रशर के सुलवान हुसेन के पुत्र सुलवान हसन को, जो आह-मदनगर में रहता था, मिर्जा खाँ की पदवी मिली श्रीर उस वंश का पेशवा हुआ तब यह दुष्टता तथा मूर्खता से दौलताबाद से मुर्तजा निजामशाह के छड़के मीरान हुसेन को अहमद नगर लाया **चौर एसे सुरुतान बनाया । इसने मुर्तजा निजाम शाह को**ं कष्ट देकर मारडाला और पहिले से भी अधिक शक्तिमान हो **उठा । कुछ समय बाद पट्**चक्रियों ने मिर्जा स्वॉं और मीरान∘ हुसेन में मनोमालिन्य करा दिया। हुसेन निजाम शाह अर्थात् भीरान हुसेन ने बेखबरी तथा अनुभवहीनता के कारण धमकी के शब्द कह डाले, जिससे मिर्जा स्वॉ ने 'किसी घटना के पहिले उसका उपाय कर देना चाहिए' के मसले के अनुसार हुसेन निजामशाह को दुर्ग में कैद कर दिया श्रीर बुर्हान शाह के पुत्र इस्माइल को गद्दी पर बिठाया, क्योंकि बुर्हानशाह अपने भाई मुर्तजा निजामशाह के पास से भागकर ऋकवर की सेवा में चला गया था।

राजगदी के दिन मिर्जा खाँ ने अन्य गुगळ सर्दारों को

दुर्ग में बुलाया था और उत्सव मना रहा था। एकाएक जमाल लॉ ने, जो सदो मंसबदार था, अन्य दक्षिणी तथा हवशी सदीरों के साथ शहसद नगर दुर्ग के फाटक पर हुल्लड़ मचाया। वे कहते थे कि कुछ दिनों से ने हुसेन निजामशाह को नहीं देख रहे हैं चौर एन्हें वे देखना चाहते हैं। मिर्जा खाँ उइंडता से उत्तर में युद्ध करने लगा पर जब इससे काम नहीं चला तब निरु-पाय होकर इसने हुसेन निजाम का सिर भाछे पर रखवा कर दुर्गपर खड़ा करा दिया और यह घोषित किया कि 'जिसके छिए तुम लोग शोर मचा रहे हो उसका सिर यह है और हमारे बादशाह इस्माइल निजाम शाह हैं। यह देखकर कुछ तो लौटना चाहते थे पर जमाळखाँ ने कहा कि अब वह उस आन्मी से बदला छेगा और प्रबंध-डोर सुलतान के हाथ में देगा, नहीं तो हम लोगों का भाग्य तथा मान मिट्टी में मिल जायगा। उसके प्रयत्न से भारी विद्रव हो गया और दुर्ग के फाटक में आग लगा दी गई। मिर्जा खाँ निरुपाय होकर जुनेर भाग गया। बलवाई दुर्ग में घुस गए और विलायतियों को मारना शुरू किया। मुहम्मद तकी, नाजिरी मिर्जा, सादिक उर्दृवादी, अमीन अजी-ज़ुद्दीन अस्त्राबादी, जिनमें प्रत्येक ने पद तथा पदवी प्राप्त किया या और गुर्खों के लिए अपने समय में सातों देश में अपना बराबर नहीं रखते थे, और बहुत से मुगल ऊँचे नीचे नौकर या **च्यापारी सब मारे गए। मिर्जा खाँ भी जुनेर से पकड़ कर छाया** गया और काट डाला गया। उसके शरीर के दुकड़े बाजार में लटकाए गए।

जमाल खाँ महद्वी मत का अवलंबी था। जब वह सशक

हुचा तब इस्माइल शाह को, जो युवा था, उसी मत में दीचित किया और बारहो इमाम का नाम पुकारना बंद करा दिया तथा महर्वी मत की चन्नति में लग गया। इसने अपने दल के दस सहस्र सवार एकत्र किए और इस समय हर ओर से इस मत-वाले बहमद नगर में एकत्र हुए। सैयद बालहदाद, जो महद्वी मत के प्रवर्तक सैथद गुहम्मद जीनपुरी का वंशज था, अपने पुत्र सैयद अबुल् फत्ह के साथ दक्तिए। आया। यह अपनी तपस्या तथा आचरण की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए जमाल लाँ ने अपनी पुत्री अबुल्फत्ह को न्याह दी। इस सैयद-पुत्र का एक दम भाग्य खुल गया और यह धन ऐश्वर्य का मालिक बन गया । जब बुर्होनशाह ने दक्षिण के इस अशांति तथा अपने पुत्र की गद्दी का समाचार सुना तब अकबर से छुट्टी लेकर वह अपने देश आया। राजा अली खाँ फारूकी और इत्राहीम ऋली आदिलशाह की सहायता से यह जमाछ लाँ से रोहन खोर के पास लड़ गया और उसपर विजय प्राप्त किया। दैवयोग से जमाल खाँ गोली लगने से मारा गया। इसमाइल निजाम श्राह कैंद हुआ। इस मिसरा से कि 'धर्म प्रचार ने जमाल का सिर पकड़ लिया' घटना की तारोख सन् ९९९ हि॰ निकछती है।

बुर्होन निजाम शाह ने फिर से इमामिया धर्म का प्रचार किया और महद्वियों को मार कर उनका ऐश्वर्य छीन लिया। कुछ ही समय में उनका चिन्ह नहीं रह गया। सैयद अबुल् फत्ह अपने साछे अर्थोत् जमाल खाँ के पुत्र के साथ पकड़ा गया और बहुत दिन कैंद रहा। इसके बाद वह निक्छ भागा और जमाल खाँ के

भागे हुए सैनिकों को एकत्र कर बीजापुर प्रांत पर अधिकार कर लिया। इत्राहीम आदिल शाह ने अली आका तुर्कमान को उस पर भेजा। ऐसा हुआ कि अली आका मारा गया और अबुल् फत्ह उसके घोड़े हाथी आदि का स्वामी बन बैठा।

आदिल शाह ने निरुपाय होकर इसको ऊँचा पर तथा गोकाक पर्गना की तहसील देकर शांत किया। कुछ दिन बाद आदिल शाह ने इसे घोला देना चाहा तब यह अपनी स्त्रो और माता को छेकर बुर्होनपुर माग गया। खानखानों ने इसका आना प्रतिष्ठा सममा और उसके लिए पाँच हजारी मंसब तथा इंका मँगवा दिया। इसके अनंतर मानिकपुर जागीर में मिला और इलाहाबाद का शासक हुआ। यहाँ इसने साहस्र के लिए नाम कमाया। जहाँगीर के ८ वें वर्ष में यह सुलतान खुर्रम के साथ राया। की चढ़ाई पर नियत हुआ। और सन् १०२३ हि० (सन् १६१४ ई०) में यह कुंभलमेर थाना में बीमार होकह पुर मांडल नगर में मर गया।

मीर सैयद मुहम्मद जीनपुरी महदवी मत का प्रवर्तक था। यह आविसी था और अत्यिक धार्मिकता से बाह्य तथा आंत-रिक विद्याओं का ज्ञाता हो गया। बहुत से लोग यह भी सम-मते हैं कि वह रोख दानियाल का शिष्य तथा उत्तराधिकारी था, जो काजी हामीदशाह मानिकपुरी का स्थानापन्न था। यह हनफी धर्म का था। सन् ९०६ हि० (सन् १५०१ ई०) के अंत में मस्तिष्क को गड़बड़ी तथा समय के प्रभाव से इसने अपने को महदो घोषित किया। बहुत से उसके अनुगामी हो गए और अपनी मूर्खता दिखलाने लगे। कहते हैं कि जब उसका दिमाग

ठीक हुआ तब उसने अपने उपदेश का खंडन किया पर जो लोग ठीक नहीं हुए थे वे इसे मानते रहे । कुछ लोग उसके इस कथन का कि 'मैं महदी हूँ' यह अर्थ कगाते हैं कि वह उस महदी का पेशवा है, जिसे शरच ने होना बतलाया है। इल कहते हैं कि बास्तव में उसे खुदा ने गुप्त 'निदा' से बतलाया था कि 'त् महदी है' भौर इस कारण वह अपने को शरई मेहदी सममता था। इसका यह विश्वास बहुत दिन तक बना रहा और यह जौनपुर से गुजरात गया । बड़े सुलवान महमूद बैकरा ने इसकी बड़ो इब्जत की । द्वेषियों के मारे यह हिंदुस्तान नहीं गया बल्कि फारस को गया, जिसमें उधर से वह हिजाज को पहुँच जाय। मार्ग में उसे स्पष्ट हो गया कि उसके महदी होने का भाव आंति मात्र है और उसने अपने क्षिण्यों से कहा कि 'शक्तिमान खुदा ने महद्वीपन की शंका को मेरे हृदय से मिटा दिया है। यदि मैं सकुराख लौटा तो जो कुछ मैंने कहा है इसका संडन कर दूँगा। यह कराह पहुँच कर मर गया और वहीं गाड़ा गया। मूर्ख मनुष्यगण, मुख्य कर पन्नी अफगान जाति तथा कुछ अन्य जातियाँ, इसे महदी और इस मूठे मत को मानते हैं। इन पंक्तियों का लेखक एक बार इस मत के एक अनुगामी से मिला और उससे ज्ञात हुआ कि जिन बातों पर बहस है उसके सिवा भी हदीस से कुछ ऐसे नियम आदि तिस्ते हैं जो चारों मत के नियमों के विरुद्ध हैं।

## १३. शेख अबुल्फेज फेजी फैयाजी

शेख मुबारक नागौरी का बढ़ा पुत्र था, जो अपने समय के बिद्वानों में परिश्रम तथा धर्म-भीरुता के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक पूर्वज यमन प्रांत के साधुओं से अलग होकर संसार भ्रमण करने छगा। ९ वीं शताबिद् में सिविस्तान के श्रंतर्गत एक प्राप्त में आ बसा। १० वीं राताब्दि के आरंभ में शेख मुबारक का पिता हिंदुस्तान में आकर नागौर नगर में रहने लगा। उसके लड़के जीवित नहीं रहते थे इस लिये सन् ९११ हि० में शेख के पैदा होने पर इसका नाम मुबारक रखा। जब यह युवा हुआ तब गुजरात जाकर मुख्ला अबुल्फजल गाजरवनी और मोलाना एमाद लारी के पास पहुँच कर उनका शिष्य होकर इस श्रांत के विद्वानों तथा शेखों के सत्संग से बहुत लाम इठाया श्रीर ९५० हि० में श्रागरे श्राकर वहीं रहने लगा। ५० वर्ष वक वहीं रहकर पठन-पाठन में लगा रहा और फ़कोरी तथा संतोष के साथ कालयापन करते हुए ईश्वर पर अपना विश्वास दिखलाया । आरंभ में निषद्ध बातों के लिये इतना हठ रखता था कि जिस गली में गाने का शब्द सुन पड़ता उस छोर नहीं जाता था पर श्रंत में यहाँ तक शौकीन हो गया कि स्वयं सुनता श्रीर मस्त होता था। बहुत सी ऐसी विरोधी बातें उसके संबंध की सुनी जाती हैं। सलोमशाह के राज्य में शेल अलाई महद्वी का साथ कर उसका मतावलंबो प्रसिद्ध हुचा और उस समय

के विद्वानों की क्या क्या बातें नहीं सुनों। अकबर के राज्य के आरंभ में जब बराताई सरदारगण विशेष प्रभुत्व रखते थे तब अपने को इसने नक्शबंदी बतलाया। इसके अनंतर हमदानी शेखों में जा मिला। जब अंत में एराकी लोग दरबार में अधिक हो गए तब उन्हों के रंग की बातें करने लगा और शोआ प्रसिद्ध हो गया। तफसीरे-कबीर के समान 'मंबडल अयून' नामक कुरान की टीका चार जिल्दों में लिखी और जनामेडल किल्म भी उसी को रचना है। अकबर के इजतहाद को किताब, जिस पर उस समय के विद्वानों का साक्ष्य है, शेख ने स्वयं लिखकर अंत में लिखा है कि में कई वर्ष से इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं कि अंत में अपने पुत्रों के परिश्रम से इसे मनसब भिला। शेख अयुल्फजल लिखता है कि आखिरी अवस्था में आँख की कमजोरी से कष्ट पाकर सन् १००१ हि० (१५९३ ई०) में लाहीर में मर गया। 'शेख कामिल' से इसकी मृत्यु-तारीख निकलती है।

शेख फैजी सन् ९५४ हि० में पैदा हुआ। अपनी प्रतिभा और बुद्धिमानी से सभी विज्ञानों को मट सीख लिया। हिकमत और अरबी में विशेष पहुँच थी और वैद्यक अच्छी तरह से पढ़ कर गरीब बीमारों की मुक्त में दवा करता था। आरंभ में धनामाव से कष्ट पाता था। एक दिन अपने पिता के साथ अकबर के सदर शेख अन्दुश्रवी के पास जाकर १०० बीघा जमीन मददेमआश की प्रार्थना की। शेख ने हठधमीं से इसकी तथा इसके पिता को शीआ होने के कारण घृणा कर दरबार से सठवा दिया। शेख फैजी ने इस पर बादशाह से परिचय पाने का प्रयत्न किया। कई दरबारियों ने बादशाह के दरबार में शेख

की योग्यता, विद्वत्ता तथा वाक्षातुर्य की प्रशंसा की। १२ वें वर्ष जब अकवर दुर्ग वित्ती है छेने के लिये जा रहा था तब उसने रोख को बुडाने के लिये कहा। इसके समय के मुझा छोग इन सब से बुरा मानते थे इस से यह समम कर कि यह बुलावा हंड देने के छिये हैं, आगरे के शासक को यही सममा दिया तथा यह कि इसका पिता इसको कहीं छिपा न दे इस छिये कुछ मुगल भेज कर इसके घर को घरवा ले। दैंबात् शेख फैंजी उस समय घर पर नहीं था, इससे बड़ी गड़बड़ी मची। जब यह आया तब सफर की तैयारी की। आय की कमी से बड़ी किनाई पड़ी पर शिष्यों के प्रयन्न से सब ठीक हो गया। सेना में पहुँचने पर इस पर यहाँ तक छुपा हुई कि यह बादशाह का मुसाहब और पार्ववर्ती हो गया। इसने शेख अब्दुलवी से ऐसा बदला लिया कि वह मनसब और पदवी से गिर कर हेजाज भेजवा दिया गया। और अंत में वह जान माल से गया।

शेल उच्च कोटि का किन था इस लिये ३० वें वर्ष इसे राजकित की पदनी मिछी। ३३ वें वर्ष में इसने विचार किया कि स्वमसा की चाल पर काव्य बनावें। मस्त्रजने असरार के समान मरकजे-अदबार ३००० शेर का, खुसह-शीरीं की जगह सुछेमान वा बिलकैस और लैलो-मजनूँ के बदछे नलदमन, जो भारत के प्राचीन उपाख्यानों में से है, हर एक चार चार हजार शेर के तथा हफ्त-पैकर की चाल पर हफ्त किश्वर और सिकंदर नामा के जगह पर अकबर नामा हर एक ५००० शेर के वनावे। थोड़े ही समय में इसने इन पाँचों काव्यों का आरंभ कर दिया पर पूरा नहीं कर सका। कहता था कि यह समय

जीवन के चिन्ह को मिटाने का है, क्याति के द्वार को सजित करने का नहीं है।

३९ वें वर्ष अक्बर ने इस काम के लिये ताकीद की और आज्ञा दी कि पहिले नलदमन उपाल्यान को कविताबद्ध करें। उसी वर्ष पूरा करके बादशाह को नजर किया परंतु बहुत दिनों से वह पकांत-सेवन करता था और मौन रहता था इसलिये बादशाह के उद्योग पर भी खमसा पूरा नहीं हुआ। अपनी चय की बीमारी के आरंभ में कहा है—शैर—

देखा कि आकाश ने जाद किया कि मेरे मुर्गे दिल ने रात्रि-रूपी पिंजड़े से उड़ने को इच्छा की। जिस सीने में एक संसार समा सकता या उससे आधी साँस भी कष्ट से निकलती है।

बीमारी की हालत में दोबारा कहा है। शैर-

यदि कुल संसार एक साथ तंग आ जाय, तब भी न हो कि चींटी का एक पैर लॅगड़ा हो जाय।

४० वें वर्ष में १० सफर सन् १००४ हि० (१५९५ ई०) को मर गया। 'फैयाजे अजम' से इसकी मृत्यु की तिथि निकलती है। पहिले बहुत दिनों तक फैजी उपनाम था पर बाद को फैयाजी कर दिया। इसने स्वयं कहा है—रुबाई—

पहिले जब कविता में मेरा सिका था तब फैजी मेरा उपनाम था परंतु अब मैं जब प्रेम का दास हो गया तब दया के समुद्र का फैयाजी हो गया।

शेख ने १०१ पुम्तकें बनाई'। सवातेउल् इलहाम नामक टीका जो बिना नुक्ते की है उसकी प्रतिमा का प्रवल साची है। बुम्मीवल कहने वाले भीर हैदर ने इसकी समाप्ति की तारीख 'स्रए-एखलास' में निकाली अर्थात् १००२ हि० और इसके लिये उसे इस इजार क० पुरस्कार में मिला। उसने मवारी दुल् किल्म बिना नुक्ते के लिखा है। समकालीन निद्वानों ने निरोध किया कि अब तक किसी ने चाहे वह कितना बड़ा विद्वान या धार्मिक रहा हो, बिना नुक्ते की टीका नहीं लिखी है। शेख ने कहा कि जब कलमा तह्यव, जो ईमान की नींव है बिना नुक्ते का है तब दूसरे दलील की आवश्यकता नहीं है।

कहते हैं कि शेख की ४३०० अच्छी पुस्तकें बादशाह के यहाँ जन्त हुई । शेख दरबार में अपनी विद्वत्ता तथा प्रतिभा से अपसी और पार्श्वर्ती हो गया था। शाहजारों की शिक्षा का भार इसे मिला था। दिल्ला के शासकों के पास राजदूत होकर गया था पर इसका मनसब चार सदी से अधिक नहीं हुआ। शेख अबुल्फज्ल इसका छोटा भाई था पर सरदार हो गया थीर फैजी के जीवन ही में ढाई हजारी मनसबदार हो गया था और अंत में मनसब और सरदारों की सीमा तक पहुँच गया था। कुछ लोग अकवर की सूर्य-पूजा का संबंध शेख के इस किता से मिलाते हैं — शैर—

हर एक को उसके उपयुक्त भेंट मिछती है जैसे सिकंदर को दर्भण और अकबर को सूर्य।

वह आइने में अपने को देखा करता और यह सूर्य में ईश्वर को देखता।

यद्यिप शंका नहीं है कि यह बड़ा नत्तत्र और संसार को प्रकाशमान करने वाढा ईश्वर की शक्ति का एक सबसे बड़ा चिन्ह है और संसार के बिगड़ने बनने का प्रबंध इसी पर है पर जिस प्रकार का पूजन, जो इसलामियों की चाल नहीं है और जिसकी रोख चाबुल्फज्ल की कविता में ध्वनि निकलती है, उचित नहीं है। उसके चन्छे शैर और कसीदे प्रसिद्ध हैं। इसका एक शैर है—शैर—

ऐ प्रेम की तलवार यदि न्याय करना है तो हाथ क्यों काटता है। अच्छा होगा कि जुलेखा की भर्त्यना करने वाले की जिह्ना काट।

#### १४. अबुल्बक़ा अमीर खाँ, मीर

यह कासिम खाँ नमकीन का सबसे अच्छा पुत्र था। अपने भाइयों में कार्य-दक्ता तथा योग्यता में सबसे बढ़ कर था। अपने पिता के समय ही में इसने प्रसिद्धि पाई और पाँच सदी का मंसबदार हो गया। उसकी मृत्यु पर और भी ऊँचा पद पाया। जहाँगीर के समय में यह ढाई हजारी १५०० सवार के मंसब तक पहुँचा और यमीनुदौला का नायब हो कर मुलतान का प्रांता-ध्यज्ञ नियत हुआ। शाहजहाँ के २ रे वर्ष में जब ठट्टा का प्रांता-ध्यत्त मुर्तजा खाँ आँजू मर गया तब ५०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए और तीन हजारी २००० सवार के मंसद के साथ यह उस प्रांत का अध्यक्त नियत हुआ। ९ वें वर्ष में शाइजादे के दौलताबाद से राजधानी लौटते समय यह दक्तिण में सरकार बिड़ की जागीर पर नियत हुआ और उस प्रांत के सहायकों में कुछ दिन रहा। १४ वें वर्ष में यह कज्जाक खाँ के स्थान पर सिविस्तान भेजा गया। १५ वें वर्ष में यह दूसरी बार शाह खाँ के स्थान पर ठट्टा का श्रांताध्यत्त हुआ। यह वहीं २० वें वर्ष में सन ११०७ हि० ( सन् १६४७ ई० ) में मर गया और अपने पिता के सफए-सफा नामक मकबरे में गाड़ा गया, जो भकर दुर्ग के सामने दिचण छोर पहाड़ी पर है। यह सौ वर्ष से अधिक का हो गया था पर इसकी बुद्धि या शक्ति में कमी नहीं आई थी। जहाँगीर के समय यह केवल मीर खाँ के नाम से प्रसिद्ध

था। शाहजहाँ ने एक अलिफ अत्तर जोड़कर इसे अमीर खाँ की पदवी दी और इससे एक छास रुपये पेशकश लिया। अपने पिता के समान इसे भी बहुत से लड़के थे। इसका बड़ा लड़का भब्दुरेजाक शाहजहाँ के समय नौ सदी दर्जे में था। २६ वें वर्ष में यह मर गया। दूसरा पुत्र जियानहीन यूसुफ था, जो शाहजहाँ के राज्य के अंत समय एक हजारी ६०० सवार का मंसवदार था और जिसे बाद को जियानहीन साँ की पदवी मिछी। इसका पौत्र मीर अबुल्वका औरंगजेब के राध्य के अंत समय में अन्य पदों के साथ जानिमाखकाना का दारोगा था और इसका गुणमाही बादशाह इसे बुद्धिमान और ईमानदार समसता था। एक भन्य पुत्र, जो स्यात् सब पुत्रों में योग्यतम था, मीर अञ्दुल्करीम मुखतफत खाँ था, जो औरंगजेब का अंतरंग साथी था तथा अपने पिता की पद्वी पाई थी। उसकी जीवनी अलग दी हुई है। मृत खाँ की पुत्री शाहजादा मुरादबख्श को ज्याही थी पर यह संबंध खाँकी मृत्यु पर हुन्ना था। शाहनवाज खाँ सफवी की पुत्री से शाहजादे को कोई पुत्र नहीं था इसलिए ३० वें वर्ष में शाहजहाँ ने इस सती स्त्री को एक लाख रुपए का जवाहिरात आदि विवाहोपहार देकर श्रहमदाबाद भेजा कि शाहजादे से उसकी शादी हो जाय, जो उस समय गुजरात भांत का अध्यक्त था।

### १५. अबुल् मञ्चाली, मिर्जा

यह प्रसिद्ध मिर्जा वाली का पुत्र था, जिससे शाहजादा दानियाल की पुत्री बुलाकी बेगम का विवाह हुत्रा था। पिता की मृत्यु के अनंतर उसे एक हजारी ४०० सवार का मंसव मिला। राहिजहाँ के २६वें वर्ष में इसका मंसव दो इजारी १५०० सवार का या और यह सिविस्तान का जागीरदार तथा फौजदार था। इसके अनंतर ५०० सवार और बढ़े तथा ३१ वें वर्ष में सजा-वार खाँ मशहदी की मृत्यु पर यह बिहार में तिरहुत का फौजदार हुआ। इसके बाद जब भाग्य के अद्भुत कार्यों से शाहजहाँ का राजत्व छिन्न भिन्न हो गया और पुत्रों के पड्यंत्र से राज्य-कार्य में गड़बड़ मच गया, तब अंत में गृहयुद्ध हुआ तथा दारा शिकोह, जिसके हाथ में राज्य-प्रबंध था, श्रीरंगजेब से हार कर भाग गया और औरंगजेब की सेना के पहुँचने से राजधानी शोभायमान हुई। उस समय भौरंगजेन को यही मुख्यतम बात जैंची कि ग्रुजा के लिए पिता से मुंगेर नगर और बिहार तथा पटना शांत वंगाल के बड़े प्रांत में मिला देने की आज्ञा दी जाय। शाहजादा शुजा सदा यही चाहता था और अब औरंगजेब ने उसका पत्त लिया। इस लिए सभी जागीरदारों तथा फौजदारों ने इच्छा या अनिच्छा से शुजा की अधीनता स्वीकार कर छी और अबुल् मञ्चाली को भी साथ देना पड़ा । ग्रुजा पहिले बनारस के पास परास्त हो चुका था और उसका कार्य इस कारण विगढ़ रहा था, इससे दारा शिकोह के परा-

जय तथा बिहार के मिछ जाने से प्रसन्न होकर एसने औरंगजेब को विशेष धन्यवाद दिया । पर जब औरंगजेब पंजाब की ओर दारा शिकोह का पीछा करने गया और ज्ञात हुआ कि इसमें बहुत समय लगेगा तब शुजा की इच्छा बढ़ी और इलाहाबाद प्रांत पर उसने चढाई की। यह समाचार मिलने पर श्रीरंगजेब दारा का पीछा करना छोड़ कर शुजा से युद्ध करने छौटा। युद्ध के पहिले खबुल् मआछी भाग्य के मार्ग-प्रदर्शन से शुजा का साथ छोड़कर भौरंगजेब से आ मिला। इसे पुरस्कार में हाथी आदि, मिर्जा खाँ की पदवी, ३०००० क० नगद और एक इनारी ५०० सवार की बढ़वी मिली, जिससे उसका मंसब तीन हजारी २००० सवार का हो गया। शुजा के भागने पर उसका पीछा करने को सुततान मुहम्मद नियुक्त हुआ, जिसके साथ अबुङ् मञ्जाली भी था। इसके बाद इसे बिहार में दरभंगा की फौजदारी मिछी । ६ ठे वर्ष से गोरखपुर के फौजदार ऋलीवर्दी स्वॉ के साथ मोरंग के जमींदार को दंड देने जाने की आज्ञा हुई। वहीं यह सन् १०७४ हि० (१६१३-१४) में मर गया। इसके पुत्र अञ्दुल् वाहिद् स्वॉंको २२ वें वर्ष में स्वॉंका स्विताव मिला। हैदराबाद के घेरे में अच्छा कार्य किया। मालवा में अनहल पर्गना, जो मिर्जा वाली के समय से इस वंश को मिला था, इसे जागीर में दिया गया और इसके वंशजों के पास अब तक रहा। जब मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, तब ये निकाल दिए गए । इसका पीत्र ख्वाजा ऋब्दुल् वाहिद् खाँ हिम्मत बहादुर था, जो निजामुल् मुल्क के समय दिल्ला आया। जब सलावत जंग निजाम हुआ तब इसे दादा की पदवी मिछी और क्रमशः यह

श्वमीनुरोता बहादुर सैफजंग की पदवी के साथ निजामुरोता आसफ जाह के उत्तराविकारी श्वालीजाह के जागीर का दीवान पद श्राप्त कर सन् ११८९ हि० (१७७५ ई०) में मर गया। सबी मित्रता के लिए अद्वितीय था।

### १६. अबुल् मञ्चाली, मीर शाह

यह तर्मिज का सैयद था। ख्वाजा गुहम्मद समीश्र द्वारा कानुलः में सन् ९५८ हि० में यह जवानी में हुमायूँ का परिचित हुआ। बह सुंदर तथा सुगठित था इसिछए यह ऋपापात्र हो गया और सर्दार बन गया। इसे फर्जेंद ( पुत्र ) की पदवी मिली। भारत के आक्रमण में इसने प्रसिद्धि पाई और विजय के बाद कुछ अन्य षमीरों के साथ पंजाब भेजा गया कि यदि भारत का शासक सिकंदर स्वाँ सूर, जो युद्ध से भाग कर पहाड़ों में चला गया था, बाहर आकर विद्वाव मचावे तो यह उसे दंड दे। पर इसकी अन्य-अमीरों के साथ की असहनशीलता तथा खद्दं वन्यवहार से इसके स्थान पर वहाँ शाहजादा अकबर अपने अभिभावक वैराम खाँ के साथ भेजा गया और यह सरकार हिसार में नियत हुन्ना। जब यह ब्यास नदी के किनारे शाहजादे से मिळने आया तबः अकबर ने इस पर हुमायूँ को क्रुपाओं का विचार कर अपने दरबार में बुलाया और छपा के साथ बतीव किया। यह इन सब बातों को न समम कर अपने स्थान पर गया तब शाहजादे को इस आशय का संदेशा भेजा कि 'हर एक आदमी यह अच्छी। प्रकार जानते हैं कि उस पर हुमायूँ की कितनी कृपा रहती है श्रौर मुख्यतः शाहाजादा क्योंकि एक दिन उसने बादशाह के साथ एक दस्तरख्वान पर स्नाया था जब कि शाहजादे का खाना। उसके पास भेज दिया गया था। तब क्यों, जब मैं तुम्हारे गृहः पर आया, हमारे लिए अलग दीवान तथा तकिया रखा गया।

युवा होते भी शाहजादे ने उत्तर भेजा कि 'बादशाहत के नियम एक हैं और प्रेम के दूसरे। बादशाह से तुन्हारा जो संबंध है वह इस से नहीं है। इस भिन्नता को न समभ कर तुमने व्यर्थ यड़बड़ किया। इसके अनंतर जब अकबर गही पर बैठा तब बैराम खाँ ने इसमें विद्रोह के लक्षण देख कर राजगही के तीसरे दिन इसे दरबार में कैंद्र कर छिया और लाहौर भेज दिया। यह पहळवान गुळगज असास की रचा में रखा गया। एक दिन रचकों की असावधानता से भाग कर गक्खरों के देश में बढ़ा गया। कमाल खाँ गक्खर मे इसे कैंद्र कर लिया पर वहाँ से भी माग कर यह काबुल जाना चाहता था पर वहाँ के प्रांताध्यक्ष मुन इस साँ ने यह समाचार सुन कर इसके भाई मीर हाशिम को, जो ग्रोरबंद का जागीरदार था, कैंद कर लिया, इस कारण अबुल् मधाछी वहाँ न जाकर नौशेरा में कश्मीरियों से जा मिला, जिन पर वहाँ के शासक गाजी खाँ ने अत्याचार किया था। इसने अपनी धूर्तता तथा चापलूसी से उन सब को मिला छिया और काश्मीर के शासक से लड़ गया। यह परास्त हुआ। कुछ ने लिखा है कि जब यह कमाल खाँ के यहाँ पहुँचा तब उसका चाचा आदम गक्लर उस देश का अधिकारी था। कमाल खाँइस पर विश्वास कर तथा सेना एकत्र कर दोनों साथ काश्मीर गए। पराजय पर इसने ज्ञमा माँगली । यहाँ से अबुल् मञ्चाली परगना दीपालपुर में छिप कर गया, जो बहादुर शैशनी की जागीर में था और भीरजा तोलक के घर में छिप रहा, जो पहिले इसका नौकर था पर अब बहादुर का था। ऐसा हुआ कि एक दिन तोलक अपनी स्त्री से लड़ पड़ा और उसे खूब पीटा। वह बहादुर के पास गई

भौर सब हाल कहा कि 'उन दोनों ने तुम्हें मार बालने का निश्चम किया है। उसी समय बहादुर बोड़े पर सवार हो वहाँ गया और मीर तोलक को मार कर अबुल् मञ्चाली को कैद कर लिया तथा बैराम स्वॉ के पास भेज दिया। इसने इसे मका छे जाने को वलीवेग की रक्षा में रक्षा। यह गुजरात इस क्रिये गया कि वहाँ से वह मका जा सके पर वहाँ एक अन्याय-पूर्ण रक्तपात कर स्वानजमाँ के यहाँ भाग गया । उसने आज्ञानुसार इसे बैराम खाँ के पास भेज दिया। इस बार वैराम ने इसे कुछ दिन प्रतिष्ठा के साथ रोक रखा और तब विद्याना दुर्ग में कैंद कर दिया। अपनी अवनित-काल में उसने अलवर से अबुल् मधाली को छुट्टी दी भौर अन्य अमीरों के साथ दरबार भेज दिया। मान्जर ( रोहतक जिळे ) में सब अमीर सेवा में उपस्थित हुए। अबुल् मधाली भी धाया पर घोड़े पर चढ़े ही अभिवादन किया, जिससे बादशाह कुद्ध हुए । उसे फिर हथकड़ी पहिराई गई और मका भेज देने के जिए यह राहाबुद्दीन श्रहमद की रक्षा में रखा गया। दो वर्ष बार यह ८ वें वर्ष में वहाँ से लौटा और बुरी नीयत से जालीर गया तथा शरीकुद्दोन हुसेन अहरारी से भेंट की, जो विद्रोही हो गया था। उसने इसे कुछ सेना दी जिससे यह श्रागरा-दिल्छी प्रांत में श्राकर गड़बड़ मचाने लगा। यह पहिले नारनील गया और थोड़े बादशाही खजाने पर अधिकार कर लिया। वहाँ से मानमतून आया और यहाँ से हिसार फीरोजा गया। जब उसने देखा कि उसे सफलता नहीं मिळ रही है और शाही सेना एसका सब श्रोर पीछा कर रही है तब वह काबुल गया। इसने मिर्जा मुहम्मद हकीम की माता माहचूक बेगम को अपना

कुल वृत्त खिखा, जिसके हाथ में काबुढ का प्रबंध था। अबुल्-मधाली ने यह शैर भी उसमें लिखा है—

इम इस द्वार पर प्रतिष्ठा तथा यश की खोज में नहीं आए हैं। प्रत्युत् भाग्य के हाथों से रश्चा पाने के लिए आए हैं।

लोगों ने बेगम से कहा कि शाह अबुल्मधाली स्वपदस्थ तथा साहसी युवा पुरुष है और हुमायूँ ने तुम्हारी बड़ी पुत्री की उससे विवाह की बात की थी। जो इसे वह शरण में छेगी तो उसे छाम हो होगा। वह घोले में आ गई और एत्तर छिखा कि—

कुपा करो, बाब्रो, क्योंकि यह घर तुम्हारा ही है।

वह इसे सम्मान के साथ काबुल में लाई और मुहम्मद हकीम की बहिन फख़ुश्रिसा बेगम की शादी इससे कर दी। जब इस संबंध से वह वहाँ की स्थिति का स्वामी बन बैठा तब कुप्रकृति के कारण और कुछ छोगों की कुसम्मति पर कि बेगम के रहते इसका प्रभुत्व हद न होगा, सन् ९७१ हि० शाबान महीने ( अप्रैंळ सन् १९६४ ई० ) के मध्य में दो जल्छादों के साथ बेगम के महत्त में बता गया और उसको मार डाला। इसने कई प्रभावशाली मनुष्यों को मार डाला, जिनमें हैदर कासिम कोहबर भी था, जिसके पूर्वज इस वंश्व में अच्छे अच्छे पदों पर रहे और जो उस समय वकील था। मिर्जा सुढेमान, जो सदा काबुल लेने की इच्छा रखता था, मुहम्मद हकीम तथा काबुल के कुछ सदीरों की प्राधीना पर बद्ख्शोँ से आया। अबुल् मञ्चाली इकीम को साथ लेकर युद्ध को निकला और गोरबंद नदी के पास युद्ध हुआ। आरंभ ही में मुहन्मद हकीम के हितचितक इसे मिर्जा सुलेमान को ओर छिवा गए जिससे सब काबुली इवर उपर भाग गए। अबुल् मत्राली वबड़ाकर भागा पर बदिख्रायों ने पीछा कर चारकारां में इसे पकड़ लिया। काबुळ में ईदुल्फित्र के दिन (१३ मई सन् १५६४ ई०) यह हकीम की आज्ञा से फाँसी पर चढ़ाया गया और इसने अपनी करनी का फल पाया।

अपनी आँखों से मैंने गुजरगाह में देखा।
एक पत्ती को एक चींटी का प्राण लेते।
एसको चोंच अपने शिकार से नहीं हटी थी।
कि दूसरे पत्ती ने आकर उसे समाप्त कर दिया।
दोष करके कमी सुचित्त न हो
क्योंकि बदला प्रकृति के अनुसार है।

शाह अबुल् मञाली हँसमुख था और 'शहीदी' उपनाम से कविता भी करता था।

## १७. श्रबुल् मकारम जान निसार खाँ

इसका नाम ख्वाजा अवुल्मकारम था। पहिले यह सुलतान मुहम्मद् मुश्रज्ञम का एक विश्वस्त सेवक था। जब सुलतान मुहम्मद अकबर ने विद्रोह की कुल तैयारी कर ली और मूर्ख राजपूतों के साथ अपने पिता के विरुद्ध भारी सेना छेकर कूच करने को सन्नद्ध हुत्रा, उस समय उसकी सेना का पूरा विवरण नहीं ज्ञात था। इसितए शाहजादा मुभक्तम ने अपनी श्रोर से अबुल्मकारम को जासूस की तौर पर भेजा और यह शाहजादा अकदर के जासूसों पर जा पड़ा। छड़ाई हो गई पर ख्वाजा घायल होकर निकल आया। इस प्रकार बादशाह को इसका परिचय हो गया और इसे नौसदी का मंसब तथा जान निसार खाँ की पदवी मिली। रामदर्श को चढ़ाई में यह भी शाहजादा मुख्यज्ञम के साथ नियत हुआ और सात गाँव के घेरे में इसने ख्याति पाई तथा घावों के लेखों से इसकी वीरता का मानपत्र श्रंकित हुआ। जब शाहजादा वहाँ से लौटा तब वह अवुल्हसन कुतुब शाह की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ और जान निसार उसके साथ गया। शाहजादे के श्राज्ञानुसार यह सरम दुर्ग छेने गया श्रीर थाना स्थापित किया। अबुल्हसन की दुर्ग-सेना को परास्त किया भीर गोलकुंडा के घेरे में स्वयं घायल होकर ख्याति पाई। ३३ वें वर्ष में यशम की मुठिया का कटार पाकर नीच शत्रु की दंड देने भेजा गया । इसके दूसरे वर्ष इसे खिळश्रत और हाथी मिला । यह बराबर अच्छे कार्य के छिए प्रसिद्धि पा रहा था इससे बादशाह

इस पर कृपा करते रहते थे। इसके बाद जब संता घोरपदे और झाही सेना में कर्णाटक के एक माम में युद्ध हुन्ना तब अंतिम दैवकोप से परास्त हुई। खाँ बायल हुन्ना पर निकल भागा। इसके अनंतर यह ग्वालियर का फौजदार तथा किलेदार हुन्ना और यहीं संतोष से रहने छगा।

जब औरंगजेब मर गया तब खाँ बहादुर शाह का पुराना सेवक होने से तरकी की आशा में था पर मुहम्मद आजमशाह के पास होने के कारण इसने जल्दी में आजमशाह और मुस्तान मुहम्मद अजीम दोनों को प्रार्थना पत्र लिखे कि वह आने को तैयार है पर दूसरे पत्त वाले ने उसे लाने को सेना भेजी है। वह मार्ग मिलते ही शीघ आ मिलेगा। इसी बीच इसने मुना कि बहादुर शाह आगरे आ गया है तब यह शीघता से उससे जा मिला। बादशाह को यह पता था कि यह चार पाँच सहस्र सवारों के साथ मुहम्मद आजम से जामिला होगा, इसलिए वह इससे अप्रसन्न था। मुहम्मद आजम शाह के मारे जाने पर जान निसार में पश्चाताप के लक्षण देखकर कुछ समय बाद अपनी सेना में छे लिया। इसे चार हजारी २००० सवार का मंसब तथा हंका मिला।

बहादुरशाह की मृत्यु पर फर्डबसियर के साथ के युद्ध में खाँ जहाँदार शाह के बाएँ भाग में था। इसके बाद फर्डबसियर की सेवा में रहा। जब दिन्निए का प्रांताध्यत्त हुसेन श्राली खाँ सीमा पर आया और शत्रु के साथ चौथ और देशमुखी देने की प्रतिक्षा पर संधि कर ली और बादशाह ने उसे नहीं माना तब जान निसार, जो स्वभाव को सममने वाला, अनुभवी तथा

अन्दुल्ला स्वॉ सैयद का माना हुआ भाई था, ६ ठे वर्ष में बुर्हानपुर का अध्यत्त होकर हुसेन अली खाँ को सममा बुमाकर सन्मार्ग पर लाने गया। अकवरपुर उतार तक पहुँचने पर हुसेन अली खाँने यह समम्कर कि यह उसके पच में न होगा कुछ सेना भेजकर इसे श्रीरंगाबाद बुळा लिया। दिखाव में दोनों पत्त में मेल था, प्रतिदिन खाना जाता, सम्मान होता और चाचा साहब पुकारता था पर बुर्हानपुर में जाने को वह टालता रहा। जाड़े की फसल बीतने पर इस वचन पर इसे बुर्हानपुर में जाने की आज्ञा मिली कि यह अपने बड़े पुत्र दाराब खाँ की वहाँ पर भेजे और स्वयं हुसेन अछी के साथ रहे। जब हुसेन अली ने राजधानी जाने का निश्चय किया तब जान निसार पर विश्वास नहीं रखने के कारण तथा बुर्हानपुर के निवासियों के दाराब खाँ की चुगड़ी खाने पर उसने सैफ़ुद्दीन अली खाँ को उस पद पर नियत कर दाराव को साथ ले लिया। यह नहीं ज्ञात है कि जान निसार का श्रंत में क्या हुआ। इसे दो पुत्र थे। एक दाराब खाँ तथा दूसरा कामयाव खाँ था। ये दोनों निजामुल्मुल्क आसफजाह के साथ उस युद्ध में थे, जो आलम अली खाँ के साथ हुआ था। दूसरा इसमें घायल हुआ। बड़ा खानजहाँ बहादुर कोकलताश आलमगीरी का दानाद था और उसकी बहिन एतमादुदौला कमरुदोन खाँको ब्याही हुई थी। इसे पिता की पदवी मिली और मुहम्मदशाह के समय यह कड़ा जहानाबाद सरकार का, जो इलाहाबाद शांत में है, फौजदार हुआ। यह सात वर्ष वहाँ रहा और १४ वें वर्ष में वहाँ के जमींदार मगवंत खिंद के हाथ मारा गया।

#### १८ अब्दुल् मतलब खाँ

यह शाह बिदाग लाँ का पुत्र और अकबर के ढाई हजारी मंसबदारों में से था। पहिले यह मिर्जा शरफुद्दीन के साथ मेड़ता-विजय करने पर नियत हुचा और उसमें अच्छा कार्य किया। उसके बाद यह अकबर का खास सेवक हो गया। १० वें वर्ष में यह मीर मुईजुल्मुल्क के साथ सिकंदर खाँ उजवेग तथा बहादुर लाँ शैबानी को दंख देने पर भेजा गया। जब बादशाही सेना परास्त होकर छिन्न भिन्न हो गई तब यह भी भाग गया। इसके अनंतर यह मुहम्मद कुली खाँ बर्लीस के साथ सिकंदर खाँ पर नियत हुचा, जिसने श्रवध में बलवा मचा रखा था। इसके चपरांत यह कुछ दिन मालवा में अपनी जागीर में रहा। जब १७ वें वर्ष में मालवा के अफसरों को खानेआजम कोका को सहायता करने की आज्ञा हुई तब यह गुजरात गया और मुहम्मद हुसेन मिर्जा के साथ के युद्ध में द्वंद्वयुद्ध खूब किया। धाज्ञानुसार इसने खानेश्वाजम के साथ श्वाकर बादशाह की सेवा की, जो सूरत घेर हुआ था और उसके बाद आज्ञा पाकर अपनी जागीर को लीट गया। २३ वें वर्ष में जब कुनुबुद्दीन खाँ के त्रादमी मुजफ्फर हुसेन मिर्जा को पकड़ कर दक्षिण से दरबार में छे जा रहे थे तब यह भी माळवा की कुछ सेना छेकर रज्ञार्थ साथ हो गया। २५ वें वर्ष में यह इस्माइछ कुळी खाँ के साथ पीनयाबत खाँ अरब को इंड देने पर नियत हुआ और उस कार्य

में उत्साह तथा राजभक्ति दिखलाई। २६ वें वर्ष में अछी दोस्त बारबेगी के पुत्र फतह दोस्त को मार डालने का श्रिभयोग इसे लगाया गया पर कुछ समय बाद इस पर फिर कृपा हुई। काबुल की चढ़ाई में यह बाएँ भागका अध्यक्ष था। २७ वें वर्ष में जब श्रकवर पूर्वीय प्रांत की श्रोर काल्पी के पास पहुँचा, जहाँ अब्दुल मतलब खाँ की जागीर थी, तब इसकी प्रार्थना पर इसके निवास-स्थान पर अकवर गया। ३० वें वर्ष में यह खाने-आजम कोका की सहायक सेना में नियत होकर दत्तिए गया श्रीर ३२ वें वर्ष में जलाल तारीकी को दंड देने सेना सहित गया था। एक दिन जलाल तोरीकी ने पीछे से भावा किया पर अब्दुल् मतलब खाँ के घोड़े पर सवार होने के पहिले ही दूसरे अफसरों ने युद्ध कर बहुत से शत्रु को परास्त कर मार डाला। पर अब्दुल् मतलब मस्तिष्क के बिगड़ने तथा आशंका से पागल हो गया और वेकार होकर दरवार छीट जाया। श्रंत में यह अपने निश्चित समय पर मर गया। उसके पुत्र शेरजाद को जहाँगीर के समय पाँच सदी २०० सवार का मंसब मिला।

### १६. अबुल्मंसूर लाँ बहादुर सफद्रजंग

इसका नाम मुहम्मद मुकीम था और यह बुईानुल्मुल्क का भांजा तथा दामाद था। इसके पिता की पदवी सयादत खाँ थी। श्रपने श्वसुर की मृत्यु पर यह मुहम्मद्शाह द्वारा श्रवध का प्रांताध्यक्ष नियत हुचा और वहाँ के विद्रोहियों को दमन कर चन्हें अपने अधीन किया । सन् ११५५ हि० ( सन् १७४२ ई० ) में बादशाह की आज्ञानुसार यह बंगाल के प्रांताम्यच अलीवर्दी खाँकी सहायता करने पटना गया, जहाँ मराठे उपद्रव मचाए हुए थे। पुरस्कार में इसे रोहतास तथा चुनार दुर्गों की आध्य-चता मिली पर ऋलीवर्दी को शंका हुई, जिससे उसने बादशाह से आज्ञा निकलवाई कि वह उसकी सहायता न करे। इससे यह अपने प्रांत को लौट आया । सन् ११५६ हि० में बुलाए जाने पर यह दरबार में गया और मीर ज्ञातिश नियत हुझा । सन् ११५९ हि० (१७४६ ई०) में उमद्तुल्मुल्क अमीर खाँकी मृत्यु पर इला-हाबाद श्रांत इसे मिळ गया। सन् ११६१ हि० में जब दुर्रानी शाह कंधार से भारत पर भाक्रमण करने रवाना हुआ और लाहीर से आगे बढ़ा तब यह बादशाह की आज्ञानुसार सुल-तान श्रहमदशाह के साथ सरहिंद गया और एतमादुदौला कम-रुद्दीन खाँके मारे जाने पर यह दृढ़ बना रहा तथा ऐसी वीरता दिखलाई कि दुर्रानी को लौट जाना पड़ा। इसके एक महीने बाद मुहम्मद शाह २७ रबीवस्थानी (१६ अप्रैल धन् १७४८ ई०) को मर गया और श्रहमदशाह गद्दी पर बैठा । इसके कुछ ही ही दिन बाद आसफजाह की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे

यह वजीर नियत हुआ। श्रली मुहम्मद खाँ रहेला से कुछ होने के कारण इसने कायम खाँ बंगरा को सादुल्ला खाँ के विरुद्ध उभाड़ा, जो बाड़ी मुहम्मद का पहला पुत्र था। कायम खाँ और उसके भाइयों के मारे जाने पर, जैसा कि उसके पिता मुहम्मद लॉ बंगरा की जीवनी में विस्तार से लिखा जा चुका है, सफदरजंग ने चसके भाई श्रहमद खाँ बंगरा के विरुद्ध बादशाह को सम्मति दी कि उसकी जायदाद जन्त की जाय । बादशाह कालीगढ़ (कोल) में ठहरे श्रौर सफदरजंग गंगा नदी तक पहुँचे, जहाँ से फर्रुखा-बाद बीस कोस दूर था। अहमद खाँकी माता ने आकर साठ छ।ख रुपये पर मामला तय किया और बादशार छीट गए। सफदरजंग यह रुपया छेने के किए कुछ दिन ठहरा रहा और अहमद खाँ की जायदाद जन्त करने जगा। उसने कन्नौज में नवलराय कायस्थ को नियत किया, जो पहिले साधारण कार्य पर नियत था और क्रमशः उन्नति करते हुए अवध का नायब हो गया था और स्वयं दरबार गया। अफगानों से युद्ध कर नवलराय मारा गया और सफदरजंग ने सेना एकत्र कर सूरजमल के साथ शहमद खाँ बंगश पर चढ़ाई की। सन् ११६३ हि० (१७५० ई०) में युद्ध में यह बड़े श्रसम्मान से परास्त होकर राजधानी लौट गया। इस बीच अहमद खाँ बंगश ने इलाहाबाद और अवध में उपद्रव मचाया और सर्वत्र छ्टना जलाना भी नहीं छोड़ा। दूसरे वर्ष सफदरजंग ने मल्हारराव होलकर और जयाजो सेंधिया से मिल कर, जो दो प्रभावशाली मराठा सर्दोर थे, ऋफगानों का सामना किया, जो इस बार परास्त होकर मागे और मदारिया पहाड़ों की षाटियों में शरण छी, जो कमायूँ के पहाड़ों की शाखा है।

श्रंत में उन्हें प्रार्थना करने को और सफदरजंग के इच्छानुसार संधि करने को बाध्य किया गया। इसी बीच ऋहमद शाह दुरीनी के लाहौर से दिल्ली के पास पहुँचने का समाचार मिला तब सफद्रजंग बादशाह की श्राह्मानुसार होल्कर को बड़ी रकम देने का बचन देकर सन् ११६५ ई० में दिल्ली साथ लिवा गया। ख्वाजा जावेद खाँ बहादुर ने, जो प्रबंध का केंद्र था, दुरीनी शाह के एलची कलंदर खाँ से संधि कर उसे लौटा दिया था. जिससे सफर्रजंग ने, जो उससे पहले ही से सद्भाव नहीं रखता था, उसे अपने घर निमंत्रित कर मार डाला और साम्राज्य का प्रबंध अपने हाथ में छे लिया। इसके अनंतर बादशाह ने कमरुड्रीन खाँ के पुत्र इंतजामुदीला खानखानाँ के कहने से सफदर जंग को संदेश भेजा कि वह गुसळखाना तथा तोपखाना के मीर पद का त्यागपत्र दे दे । इसका यह तात्पर्य समक्त गया और कुछ दिन घर पर ठहर कर त्यागपत्र भेज दिया। इसके न स्वीकार होने पर बिना आज्ञा के चल दिया और नगर के बाहर दो कोस पर ठहरा। प्रति दिन उपद्रव बढ़ने लगा, यहाँ तक कि सफद्र-जंग ने एक मिध्या शाहजादा को खड़ा किया। इस पर अहमद शाह ने इंतजामुदौला को वजीर नियत किया। इमादुल्मुल्क सफदर जंग से युद्ध करने लगा, जो छ महीने तक चलता रहा। श्चंत में इंतजामुद्दीला के मध्यस्य होने पर इस शर्त पर संघि हो गई कि इछाहाबाद तथा अवघ के प्रांत पर सफदरजंग ही बहाल रहेगा। यह अपने प्रांत को चल दिया और १७ जी हिजा सन् ११६७ हि० ( ५ अक्टूबर सन् १७५४ ई० ) को मर गया। इसके पुत्र शुजाउदौला का वृत्तांत व्यलग दिया गया है।

# २०. अबुलहन तुर्वती, रुक्नुस्सल्तनत ख्वाजा

ख़ुरासान में तुर्वत एक जिला है। कुतुबुद्दीन हैदर, जिसने अद्भुत कार्य किए थे और हैदरी लोग जिससे अपने को बतलाते हैं. यहीं का था। अकबर के समय ख्वाजा शाहजादा दानियाल की सेवा में आया और उसका वजीर तथा दिल्लण का दीवान नियत हुआ। जब जहाँगीर गहो पर बैठा तब यह दिचण से बुला लिया गया। २ रे वर्ष जब आसफ खाँ महम्मद जाफर वकील हुआ तब उसने प्रार्थना की कि वह इसे अपना सहकारी अपना कार्य ठीक करने को बना ले। इसके बाद जब आसफ खाँ दिल्ला के कार्य में लगा और दीवानी एतमादु हौंछा को मिली तब ख्वाजा ने बादशाह के पास उपस्थित रहने से अपना प्रभाव तथा पहिचान बढ़ाया और ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि॰ (सन् १६१३ ई॰) में मीर बख्शी के उच्च पद पर पहुँच गया। एतमादु हो छ। मृत्यु पर ख्वाजा मुख्य दीवान हुआ और इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब मिला। महाबत खाँ के विद्रोह के समय ख्वाजी भासफजाह तथा इरादत खाँ के साथ नूरजहाँ बेगम की हाथी-पालकी के आगे आगे था और थोड़ी सेना के साथ उन सबने भपने घोड़े तैराए और तर हथियार से महाबत का सामना किया। एकाएक शत्रु ने तीरों की बौछार से बेगम के मनुष्यों को भगा दिया और प्रत्येक अफसर हट गया। ऐसे समय में ख्वाजा अपने घोड़ों से अलग हो गया पर एक काश्मीरी मल्लाह की

सहायता से इसके प्राण बच गए। १९ वें वर्ष में यह काबुल का अध्यक्ष हुआ और इसका पुत्र जफर खाँ दरबार से उसका प्रतिनिधि नियत हो वहाँ भेजा गया। शाहजहाँ के राज्य-काल में इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसब मिला। २६ सफर सन १०३९ हि० (४ व्यक्टूबर सन् १६२९ ई०) को जब खानजहाँ लोदी आगरे से रात्रि में भागा तब शाहजहाँ ने ख्वाजा तथा अन्य श्रफसरों को पीछा करने भेजा। यदापि कुछ अफसर मारामार गए और उससे युद्ध किया पर खानजहाँ छोदी चंबल पार कर निकल गया । ख्वाजा दिन बीतने पर उसके तट पर पहुँचा। बिना नाव के यह पार उतर नहीं सकता था, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक वहीं ठहरा रहा। इससे खानेजहाँ को स्रात पहर का समय मिल गया और वह बुंदेलों के देश में पहुँच गया। जुमार के लड़के जुगराज ने उसे रज्ञा-बचन दिया और अपने देश से निकल जाने दिया। बादशाही सेना के मार्ग-प्रदर्शकों को मिलाकर दूसरा रास्ता बतला दिया और सेना भी गलत रास्ते से बढी गई। इस कारण ख्वाजा तथा अन्य सर्दारगण व्यर्थ जंगलों में टकर खाते रहे श्रीर सिवा थकावट के कुछ न पाया। जब शाहजहाँ खानेजहाँ को दमन करने बुर्हान-पुर आया तब ख्वाजा तथा अन्य सहायक उसके पास उपस्थित हुए और नासिक तथा ज्यंबक के बीच के प्रांतों को साफ करने के लिए भेजे गए। इस प्रांत तथा शाहू भोंसला की जागीर में शांति स्थापित करने पर ख्वाजा बादशाह की आज्ञानुसार नासिरी लाँ की सहायता को गया, जो कंघार दुर्ग घेरे हुए था। रास्ते ही में उसके विजय का समाचार मिला, जिससे यह लौट आया।

चह पातूर शेख बाबू, जो पाई बाट का एक परगना है और एक नदी के किनारे है, पहुँचा जहाँ बहुत कम जछ था। इसने वहाँ वर्षा व्यक्षीत करना निश्चय किया पर एकाएक पहाड़ों से कंप पर बाद चा गई। रात्रि के अंधकार तथा पानी के वेग के कारण द्यादमी घवड़ा गए और चारों खोर भागे। ख्वाजा तथा श्रन्य अफसर बिना चारजामे के बोड़ों पर चढ़ गए और उन सब ने किसी प्रकार उस भयानक स्थिति से अपने को बचाया। लगभग दो सहस्र आदमी और ख्वाजा की कुछ जायदाद, जिसमें एक लाख रुपये नगद थे, बह गई। ५ वें वर्ष यह काश्मीर का अध्यत्त नियत हुन्ना पर साम्राज्य का यह एक वृद्ध पुरुष था, इससे इसका पुत्र जफर खाँ वहाँ का प्रबंध ठीक रखने को इसका प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। ख्वाजा ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० (सन् १६३२ ई०) में सत्तर वर्ष की श्रवस्था में मर गया। तालिब कलीम ने तारीख लिखा कि 'वह अमीरु मोमिनीन के साथ उन्नति करे।

ख्वाजा सद्या और योग्य पुरुष था पर कुछ चिड्चिड़ा और डजडुचाल का था। इसके उत्तराधिकारी जफर खाँ का अलग जुत्तांत दिया है। एक और पुत्र मुहम्मद खुरोंद-नजर था।

## २१. ऋबू तुराब गुजराती, मीर

यह शीराज का सलाभी सैयद था। इसका दादा मीर इनायतुद्दीन सरद्यली ने, जिसे हिन्दतन्हा भी कहते थे, पर जो सैयद शाह मीर नाम से प्रसिद्ध था, विज्ञान में बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी और यह अमीर सदरुदीन का गुरु भाई था। त्रहमदाबाद नगर के संस्थापक सु**छतान भहमद के पौत्र सुलतान** कुतुबुद्दोन के समय में यह गुजरात आया। कुन्न दिन बाद यह देश लौट गया पर फिर शाह इस्माइल सफवी के उपद्रब के समय अपने पुत्र कमालुद्दीन के साथ सुलतान महमृद वैकरा के राज्य काल में गुजरात आया, जो अबू तुराब का पिता था। यह चंपानेर ( महमूदाबाद ) में रहने लगा, जो सुलतानों की पहिले राजधानी थी। यहाँ इसने पाठशाला खोली चौर लाभदायक पुस्तकें लिखने लगा। इसके कई अच्छे लड़के थे, जिनमें सबसे योग्य मीर कमालुदीन था और जो बाह्य तथा आंतरिक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यह जब अच्छा नाम छोड़ कर मर गया तब इसके बाद अबृतुराव ही अपने सगे तथा चचेरे भाइयों में सबसे बड़ा था। इन सैयदों के परिवार का मन्नबिह मत से संबंध था, जिसका प्रवर्तक शेख अहमद खत्त्र था। ये सलामी कहलाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चनमें से किसी का पूर्वज जब पैगम्बर के मकबरे में गया तब उन्हें सलाम शब्द श्राभवादन के उत्तर में सुनाई दिया था।

चक्त प्रांत में मीर श्रवृ तुराव ने अपनी सचाई तथा योग्यता से अच्छा प्रभाव प्राप्त कर लिया था। जिस वर्ष श्रकवर वहाँ युद्धार्थ पहुँचा तब गुजरात के अन्य सर्दारों के पहिले मीर उसके पास उपस्थित हो गया। जोताना थाने पर ख्वाजा मुहम्मद हवीं और खाने आलम ने इसका स्वागत किया और इसे बादशाह के पास ले गए तथा सलाम करने की इजात मिली। अहमदाबाद जाने के पहिले जब यह आज्ञा हुई कि गुजरात के जितने अफसर आ मिले हैं, उनकी जमानत ले लो जाय, जिसमें शंका का कोई स्थान न रह जाय तब एतमाद खाँ, जो उस प्रांत में सबसे अधिक प्रभावशाली था, हिंशयों को छोड़कर सब के लिए जामिन हुआ श्रोर मीर तुराब एतमाद खाँका जामिन हुआ। इसके अनंतर जब आधा गुजरात एतमाद खाँ तथा दूसरे गुजराती अमीरों को सौंप दिया गया श्रौर बादशाही सेना खंभात की खाड़ी की श्रोर समुद्र देखने चली तब इव्तियारुल् मुल्क गुजराती अदरदर्शिता तथा अच्छुंखलता के कारण अहमदाबाद से भागा। एतमाद तथा दूसरे सर्दार, जिन्होंने शपथ लिया था, जाने ही को थे कि अबू तुराब पहुँच गया और उन्हें बातों में लगा लिया । वे इसे भी कैंद्र कर ले जाना चाहते थे कि बादशाह की श्रोर से शहबाज खाँ श्रा पहुँचा श्रोर इस कारण उनकी बदनीयती पूरी न हो सकी। अबू तुराब की राजभिक्त प्रगट हुई श्रीर उस पर ऋपाएँ हुई । तब से बराबर इस पर ऋपा बनी रही ।

२२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० (सन् १५७७ ई०) में यह हज्ज के यात्रियों का मुखिया बनाया गया और पाँच लाख रुपये तथा दस हजार खिल अत इसे मका के भिखमंगों को बाँटने के लिए दिया गया। २४ वें वर्ष में समाचार मिला कि इसने यात्रा समाप्त कर छी है और पैगंबर के पैर का निशान छेकर आ रहा है। इसका कथन था कि फीरोज शाह के समय सैयद जलाछ बोखारी जो निशान लाया था उसी का यह जोड़ा है। अकबर ने आज्ञा दी कि मीर आगरे से चार कोस पर कारवाँ सहित ठहरे। आज्ञानुसार वहाँ अफसरों ने एक आनंद-भवन बनाया और बादशाह उच्चपदस्थ सर्दारों तथा विद्वानों के साथ वहाँ आया तथा उस पत्थर को, जो जीवन से अधिक प्रिय है, अपने कंधे पर रखकर कुछ कदम चला। तब अमीर पारी-पारी करके उसे आगरा लाए और बादशाह के आज्ञानुसार वह मीर के गृह पर रखा गया। "सेर कदम" से तारीख (९८७) निकलती है।

अन्वेषकों ने बतलाया है कि उस समय यह खबर उड़ रही थी कि बादशाह स्वयं अपने को पैगम्बर प्रकट कर रहा है, इस्लाम धर्म के विषय में खोछी सम्मित रखता है, जो संसार के अंत तक रहेगा, और उसे हटा देना चाहता है, खुदा हम लोगों को बचावे। इस कारण लोगों का मुख बंद करने को यह उपरी आदर और प्रतिष्ठा दिखलाई गई थी। अबुल्फजल इसका समर्थन करता है, क्योंकि वह कहता है कि बादशाह जानते थे कि यह चिन्ह सचा नहीं है और जाननेवालों ने उसे मूठ बतलाया है पर परदा रहने देने के लिए, पैगम्बर की इज्जत करने को तथा सीधे सैयद की मानहानि न करने को और व्यंग्य बोलने वालों को कुछ कहने से रोकने को यह सम्मान दिखलाया था। इस कार्य से उन लोगों को लिज्जित होना पड़ा, जो दुष्टता से अन्गील बका करते थे।

२९ वें वर्ष में जब गुजरात का शासन एतमाद खाँ को मिला, जिसने कई वर्ष वहाँ प्रबंध किया था, तब मीर अबू तुराबः अमीन हुआ और अपने दो भतोजों मीर मुहोबुड़ा और मीर शरफुद्दीन को साथ छेकर वहाँ चला गया। सन् १००५ हि० (सन् १५९५-७) तक यह जीवित रहा। अहमदाबाद में यह गाड़ा गया। इसका पुत्र मीर गदाई अकबर के अफसरों में भरती था और नौकरी रहते भी उसने सैयद्दन तथा शेखन नहीं छोड़ा।

#### २२. अबूनसर खाँ

यह शायस्ता खाँ का पुत्र था । श्रीरंगजेब के २३ वें वर्ष में लुत्फुझ खाँ के स्थान पर यह अर्ज मुकर्रर पद पर नियत हुआ। २४ वें वर्ष में सुलतान सुहम्मद अकबर के बिद्रोह के लक्षण दिखाई दिए । बादशाह के पास उस समय बहुत थोड़ी सेना थी पर उसने असद खाँ को आगे पुष्कर ताळाव पर भेजा, जिसके साथ अब्नसर भी नियत हुआ। इसके बाद यह कोरबेगी नियुक्त हुआ पर २५ वें वर्ष में उस पद से इटाया गया। इसके अनंतर यह कास्मीर का अध्यक्त हुआ। ४१ वें वर्ष में वहाँ से हटाया जाकर मुकर्रम खाँ के स्थान पर छाहौर का श्रांताध्यक्त नियत हुआ। कुछ कारण से इसका मंसव छिन गया पर ४५ वें वर्ष में इस पर फिर कुपा हुई और मुख्तार झाँ के स्थान पर मालवा का प्रांताध्यक्ष हुन्ना। इस समय इसका मंसन बढ़कर तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। इसके बाद यह कुछ दिन बंगाल में नियत रहा। ४९ वें वर्ष में यह अवघ का शासक हुआ श्रीर तीन हजारी २५०० सवार का मंसवदार था। इसके बाद का कुछ पता नहीं।

# २३. अबु सईद, मिर्जा

यह एतमादुदौं छा का पौत्र और नूरजहाँ बेगम का भतीजा था। अपने सींदर्य तथा शाहजादापन के लिए प्रसिद्ध था और खाने पहिरने दोनों का विशेष ध्यान रखता था। यह गलीचे आदि बिछाबन को स्वयं देखता और आभूषण, चाळ तथा सभी सांसारिक बातों के लिए विख्यात था और इसमें इसके बराबर वाले क्या बड़े भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते थे। इसकी आडंबर-भियता और उब बिचार ऐसे थे कि कभी २ वह पगड़ी सँभालता ही रह जाता था कि दरबार के उठ जाने का समाचार आ पहुँचता और कभी २ पगड़ी ठीक न होने से वह सवारी करना रोक देता था। अपने दादा की कृपा से वह ऊँचे पद पर पहुँचा और ऊँचा सिर रख सका। वह ऐसा उदंड और घमंडी था कि देश तथा आकाश को कुछ नहीं समभता था।

इसका हस्ताचर एतमादुदौला से बहुत मिलता था इसलिए इसके मंत्रित्व-काल में यही दरस्वास्त, रसीद आदि पर दस्तवत करता था। एतमादुदौला की मृत्यु पर यह अननुभव तथा यौवन के कारण अपने चाचा आसफजाही से लड़ गया और महाबत खाँ से मिल गया। शाहजादा सुलतान पर्वेज से मित्रता हो गई और उस पद पर पहुँच गया। शाहजादे के साथ दिच्छा गया और उसकी मृत्यु पर दरबार लौट आया। जहाँगीर के २२ वें वर्ष में यह ठट्टा का प्रांताध्यक्ष हुआ। शाहजहाँ की राजगही होने पर

श्रासफजाह से मनोमालिन्य के कारण यह श्रपने पद तथा प्रभाव से गिर गया श्रौर इसे तीस सहस्र रुपये वार्षिक पेंशन मिळने लगा । बहुत दिनों तक यह आराम तथा शांति से <sup>प्</sup>एकांत वास करता रहा। २३ वें वर्ष में बेगम साहिबा को प्रार्थना पर यह अजमेर का फौजदार हुआ और इसे दो हजारी ८०० सवार का मंसब मिला । इसे बाल गिरने की बीमारी थी इससे यह कार्य देख नहीं सकता था। २६ वें वर्ष में इसे चालीस सहस्र वार्षिक मिलने लगा और आगरे ही में यह एकांव वास करने लगा। इसी प्रकार सुख से इसने अंत समय तक व्यतीत कर दिया। श्रीरंगजेब के राज्यारंभ काल में यह मर गया। कविता करने का शौक था श्रौर श्रोजपूर्ण दीवान संकलन करना चाहता था। इसने अपने शैरों का संकलन करके "खुलासए कौनन" नाम रखा । इसका पुत्र हमीदुद्दीन खाँ शाहजादा श्रीरंगजेब का मित्र होने के कारण सफत हुआ। राजा यशवंत सिंह के युद्ध के बाह, जिसमें प्रथम विजय मिली थी, इसे खानाजाद्खाँ की पदवी मिली। इसके बाद इसका नाम खानी हो गया। २६ वें वर्ष में करमुल्ला की मृत्यु पर यह मूँगी पत्तन का फौजदार हुआ, जो भौरंगाबाद से बास कोस पर गोदावरी के तट पर स्थित है। २९ वें वर्ष में यह दक्षिए। के कंधार का अध्यत्त हुआ।

## २४. शेख अब्दुन्नबी सद

यह गंगोह के शेख अन्दुल् कुद्दूस का पीत्र था, जो कूफा के इमाम अबू हनीफा का वंशवर था और जिसने बाद को भारत में ख्याति प्राप्ति की थी। यह सन् ९४४ हि॰ (सन् १५३७-३८६०) में मरा या । शेख अब्दुझबी साहित्यिक विषयों के विद्वानों में अपने समय में अप्रणी था और हदीस के जानने में भी प्रसिद्ध था। इतना विद्वान होने पर यह चिश्तिया मत का प्रतिपादक था। यह इतनी देर तक स्वाँस रोक सकता था कि एक पहर तक बिना प्रश्वास लिये मानसिक ध्यान कर सकता था। अकबर के जलूस के १० वें वर्ष में मुजफ्फर खाँ दीवान आला के कहने से यह भारत का सद्रुस्सुद्र नियत हुआ। कुछ समय में साम्राज्य के काम भी इसकी सम्मति से होने लगे। बादशाह से इतनी मित्रता हो गई कि वह हदीस सुनने इसके घर जाते थे। उस समय शेख के बहकाने पर श्रकबर धर्मानुसार कार्य करने में तथा मना किए हुए कार्यों के न करने में विशेष उत्साह दिखलाता था यहाँ तक कि स्वयं अजाँ पुकारता, इमाम का कार्य करता और कभी कभी पुण्य कमाने को मस्जिद भी माइता था। एक दिन वर्ष-गाँठ के ञ्जबसर पर बादशाह के वस्त्र में केशर का रंग लगा हुन्ना था, जिसपर शेख खफा हो गए और दीवाने आम में अपनी छड़ी इस प्रकार उठाई कि बादशाह का कपड़ा फट गया। अकबर क्रद्ध हो गया चौर अपनी माता को जाकर कुल वृत्तांत से अवगत

कर कहा कि शेख को एकांत में कहना चाहता था। हमीदाबानू बेगम ने कहा कि पुत्र दुखित मत हो। प्रलय के दिन यह तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। उस दिन लोग कहेंगे कि किस तरह एक दरिद्र मुल्ला ने अपने समय के बादशाह से बर्ताव किया था और उस बादशाह ने उसे कैसे सहन कर लिया था।

शेख तथा मखदूमुल्मुल्क प्रति दिन अपनी कट्टरता तथा चलाहने से उसे अप्रसंक करते रहे, यहाँ तक कि वह इनसे खफा हो गया। शेख फैजो तथा शेख अबुल् फजल ने यह देखकर अकबर से कहा कि इन धर्माचों से हमारा विज्ञान बहुत बढ़कर है, क्योंकि वे दीन की आड़ में दुनियाबी वस्तु संवित करते हैं। 'यदि आप बादशाह सहायता करें, तो हम छोग छन्हें तर्क से चुप कर देंगे।' एक दिन दस्तरख्वान पर केशर मिला भोजन लाया गया । जब अब्दुमबी ने उसे स्वा लिया तब अबुल्फजल ने कहा कि 'शोख तुम्हें विकार है। यदि केसर हलाल है तो तुमने बादशाह पर, जो खुदा का इमाम है, क्यों आह्मेप किया और यदि हराम है तो तुमने क्यों खाया, जिसका तीन दिन तक असर रहता है। इस प्रकार बराबर मागड़ा होता रहा। २२ वें वर्ष में सयूरगाल तथा अन्य मद्देमचाश की जाँच हुई, जिससे ज्ञात हुन्त्रा कि शेख ने इतनी बार्मिक कट्टरता तथा तपस्या पर भी सबसे गुणों के श्रनुसार निष्पत्त व्यवहार नहीं किया था। हर शांत में अलग अलग सदर नियत थे। २४ वें वर्ष में अकवर ने आलिमों और फकीरों का जलसा किया, जिसमें निश्चय किया गया कि अपने समय का बादशाह ही इमाम और संसार का मुजतहीद है। पहिले के जिस किसी विद्वान का तर्क, जिस

विषय पर एकमत नहीं है, बादशाह सकारें वही संसार को मानना पड़ेगा। तात्पर्य यह कि धार्मिक विषय पर, जिसमें मुजतहीद-गण भिन्न मत हों, जो मत बादशाह संसार की शांति तथा मुसल्मानों के संतोष के लिए उचित समझें वही सबकी मान्य होगा और कुरान तथा सुन्नत का विरोधों न होते हुए धार्मिक विषय पर मनुष्य के खामार्थ जो आज्ञा बादशाह दें ससका विरोध करने से दोनों दुनिया में उसे हानि पहुँचेगी। न्यायशील बादशाह मुजतहीद से बढ़कर है। इसी प्रकार का एक विज्ञापन लिखा गया, जिस पर अब्दुन्नबी, मखदूमुल्मुल्क सुल्तानपुरी, गाजी खाँ बद्ख्शो, हकीमुल्मुल्क तथा अन्य विद्वानों के हस्ताचर थे। यह कार्य सन् ९८७ हि० के रङ्जब महीने (अगस्त सन् १५७९ ई०) में हुआ था।

जब अब्दुन्न बी तथा मखदूमुल्मुल्क कई तरह की बार्ते इस विषय में कहने लगे और यह माछ्म हुआ कि वे कह रहे हैं कि उस विज्ञाप्ति-पत्र पर उनसे बलात् तथा उनके विचार के विपरीत हस्ताक्षर करा लिया गया है, अकबर ने उसी वर्ष शेख की मक्का जाने वाळे कारवाँ का मुखिया बनाकर कुछ धन दे बिदा किया और वहीं के लिए मखदूमुल्मुल्क को नौकरी से छुड़ा दिया। इस प्रकार उन दोनों को अपने राज्य के बाहर कर दिया और आज्ञा दो कि वे दोनों वहीं खुदा का ध्यान करते रहें और बिना बुजाए कभी न छौटें। जब मुहम्मद हकीम की चढ़ाई तथा बिहार बंगाल के अफसरों के बलवे से भारत में गड़बड़ मचा, उस समय अब्दुन्न बी और मखदूमुल्मुल्क ने, जो ऐसा ही अवसर देख रहे थे, बढ़ाया हुआ वृत्तांत सुनकर लौटने

का निश्चय किया। मक्का के शरीफ के मना करने श्रीर बाद-शाही श्राज्ञा के विरुद्ध वे दोनों लौटे और २७ वें वर्ष में श्रहमदा-बाद गुजरात पहुँच कर रहने लगे। बेगमों की प्रार्थना पर श्रुमा करने का विचार था पर फिर से उन विद्रोहियों के कुवाच्य कहने पर, शेख वहाँ से बुलाया गया श्रीर हिसाब देने के बहाने कड़े कैंद में डाल दिया गया। यह शेख श्रबुल्फजल की निरीक्षण में रखा गया, जिसने यह समम कर कि इसे मार डालने से बादशाह उससे कुछ न पूछेगा, सन् ९९२ हि० (सन् १५८४ ई०) में इसे पुरानी शश्रुता के कारण गडा घोंट कर मरवा डाला या स्यात् यह श्रुपनी मृत्यु से मरा।

## २५ अब्दुल् अजीज खाँ

यह संसार-प्रिय शेख शेख फरीदुद्दीन गंजशकर का वंशज था। इसके पूर्वजों का निवास-स्थान बिलगाम के पास असीमाम था। इसके दादा का नाम शेख अजाउदीन था पर वह शेख अलहदिया नाम से अधिक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि भट्ट: के सैयद महमूद के पुत्र सैयद खान महम्मद का पुत्र सैयद अजुल् कासिम को तीन लड़के थे। इनमें सैयद अब्दुल् हकीम और सैयद अन्दुल् कादिर एक स्त्री के पुत्र थे, जो इसके संबंध ही की थी। दूसरी स्त्री से सैयद बदरुदीन था, जिसका असी प्राम में विवाह हुआ था। इसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी स्त्री ने अपने भाई के या बहित के लड़के को गोद ले लिया, जिसका नाम शेख अलहिदया पड़ा। जब सैयद अञ्दुल् इकीम का पुत्र सैयद फाजिल दौलताबाद में एक सर्दार का दीवान था तब अलहिंद्या भी उसके साथ था। अमीर ने उसकी योग्यता देखकर उसे शाही पड़ाव में अपना वकील बनाकर भेज दिया। कार्य को सुचार रूप से करने के कारण शेख अलहदिया उन्नति करता रहा । इसे तीन लड़के थे और तीसरा पुत्र अब्दुरसूल खाँ इस चरित्र-नायक का पिता था।

गाजी बहीन फीरोज जंग बहादुर ने औरंगजेब के समय में अब्दुल् अजीज को शाही नौकरी दिलाई। बाद को यह योग्य पद तथा खिदमत-तलब खाँ पदवी पाकर बीजापुर प्रांत में

नलदुर्ग का अध्यक्त नियत हुआ। मुहम्महाबाद बीदर प्रांत के श्रोसा का भी यही अध्यत्त बनाया गया । निजामुल्मुल्क श्रासफ जाह के समय में यह जुनेर का अध्यक्ष हुआ और उसका कृपा-पात्र भी हो गया। जब निजामुल्मुल्क दक्षिण में नासिरजंग शहीद को छोड़कर गुहम्मदशाह के पास चछे गए और बाजीराव ने युद्ध की तैयारी की तब नासिरजंग ने भी सेना एकत्र करना आरंभ किया और जुनार से अब्दुल् अजीज खाँ को भी मंत्रणा के लिये बुलाया क्योंकि यह साहस के लिए प्रसिद्ध था और मराठों के युद्ध-कौशल को जानता था। मराठों से युद्ध समाप्त होने पर इसे भौरंगाबाद का नाएब-सूबेदार नियत किया। निजामुल्मुल्क आसफजाइ के उत्तरापथ से छौटने पर जब पिता-पुत्र में वैमनस्य हो गया श्रीर नासिरजंग खुल्दाबाद रौजा को चला गया, जो दौळताबाद दुर्ग से दो कोस पर है, तब श्रव्दुल् अजीज भी छुट्टी लेकर आसम्बजाह के पास बला आया। यहाँ कृपा कम देखकर यह बहाने से औरंगाबाद से चला गया और पत्र तथा संदेश से नासिर जंग को रौजा से बाहर निकलने को बाध्य किया। अंत में वह मुल्हेर आया तथा सेना एकत्र कर औरंगा-नाद के सामने पिता से युद्ध करने पहुँचा। जो होना था वही हुआ। इस कार्य में यह असफल होकर जुनेर चला गया। इसने आसफजाह की द्या तथा नीति-प्रियता से अपने दोष श्चमा कराने के लिए बहुत उपाय किए और साथ ही गुप्त रूप से मुहम्मद शाह को पत्र तथा संदेश भेजकर अपने नाम गुजरात की सनद की प्रार्थना की, जो उस समय मराठों के अधिकार में था। जब श्रासफाजाह का पड़ाव त्रिचिनापरली में था, उस

समय यह बहुत सी सेना एकत्र कर उस प्रांत को चला। मार्ग में मराठों ने इसको रोका और युद्ध में सन् ११५६ हि० (सन् १७४३ ई०) में अब्दुल् अजीज मारा गया। यह साहसी पुरुष था और तहसीछ के कार्य में कुशल था। अकारण या सकारण धन वस्ल करने में यह कुछ विचार नहीं करता था। इसका एक लड़का महमूद आलम खाँ अपने पिता के बाद जुनेर दुर्ग का शासक हुआ और वहाँ बहुत दिनों तक रहा। जब मराठों को शिक्त बहुत बढ़ गई और सहायता की कोई आशा नहीं रह गई तब इसने दुर्ग उन्हें दे दिया और उनसे जागीर पाया। लिखते समय वह जीवित था। दूसरा पुत्र खिद्मत तलक खाँ अंत में नलदुर्ग का अध्यत्त हुआ और वहीं मर गया।

## २६. अब्दुल् अजीज खाँ, शेख

यह | बुहीनपुर के शेख अब्दुल्लतीफ का संबंधी था। श्रीरंगजेव ने शेख का काफी सत्संग किया था श्रीर उसे उसके गुगा तथा पवित्रता के कारण बहुत मानता था, इसलिए शेख के कहने पर अब्दुल अजीज लाँ को अपने यहाँ नौकर रख लिया। महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न किया, जिसमें इसे इकीस घाव लगे थे और इस कारण खिलअत तथा घोड़ा उपहार में पाया। जब औरंगजेब दाराशिकोह का पीछा करता हुआ आगरे से दिल्ली गया तब अब्दुल् अजीज को डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसव और खाँकी पदवी मिली तथा वह मालवा के रायसेन दुर्ग का अध्यत्त नियत हुआ। ७ वें वर्ष में यह दरबार बुलाया गया श्रीर उसी वर्ष मीर बाकर खाँकी मृत्यु पर सरहिंद चकला का फौजदार नियुक्त हुआ। इसके बाद यह औरंगाबाद-प्रांत के आसोरगढ़ का अध्यक्ष हुआ और २० वें वर्ष में जब शिवाजी भोंसला ने दुर्ग के ऊपर रस्से से सैनिक चढ़ाए तब इसने फुर्ती दिखळाई और उन्हें मारा । बहुत दिनों तक यह वहाँ दृढ़ता से हटा रहा। यह २९ वें वर्ष में सन् १०९६ हि० (सन् १६८५ ई०) में मरा। इसका पुत्र अबुल् खैर इसका उत्तराधिकारी हुआ और ३३ वें वर्ष में राजगढ़ का श्रध्यत्त नियत हुआ। जब मराठा सेना ने दुर्ग खाली कर देने को इससे कहलाया, तब भय से रश्चा-वचन लेकर अपने परिवार

तथा सामान सहित यह बाहर निकळ भाया। मराठों ने वचन तोड़ कर इसका सारा सामान छट लिया। जब यह बात बादशाह को माछम हुई तब उसने अबुळ् खैर को नौकरी से छुड़ा दिया और एक सजावल नियत किया कि वह देखे कि यह मक्का चला गया। इसकी माता ने बहुत प्रयत्न कर इस आज्ञा को रह कराया पर इस दूसरी आज्ञा के पहिले ही यह स्रूरत से मक्का को रवाना हो चुका था। वहाँ से छौटने पर इस पर फिर छपा हुई और अपने पिता की पदवी पाई। बुईानपुर में शाह अब्दुळ् लतीफ के मकबरे का यह अध्यन्न हुआ। इसका पुत्र मुहम्मद नाक्षिर खाँ उपनाम मियाँ मस्ती दूसरों की नौकरी करता है। यह भी अंत में मर गया।

## २७. मज्दुद्दीला अब्दुल्अहद् लाँ

इसके पूर्वज काइमीर के रहने वाले थे। इसका पिता अन्दुल् मजीद लॉ अपने देश से आकर पहिले इनायतुल्ला लॉ के साथ रहता था। उसकी मृत्यु पर एतमादु रोखा क्रमरु होन साँका मित्र हो कर बादशाही सेवा में मर्ती हो गया। योग्य मुतसदी होने से नादिरशाह की चढ़ाई के बाद मुहम्मदशाह के समय में खालसा और तन का दीवान हो गया। इसका मनसव बढ़कर छ हजारी ६००० सवार का हो गया और झंडा, डंका, मालरदार पालकी तथा मब्दुदौला बहादुर की पदवी पाई। इसे दो पुत्र थे, जिनमें एक मुहन्मद परस्त साँ जल्दी मर गया और दूसरा अन्दुल् अहद खाँ अपने समय के बादशाह शाहकालम को प्रसन्न कर बादशाही सर्कार के कुछ मुकदमों का निरीक्षक हो गया तथा सम्राज्य का कुल काम उसकी राय पर होने लगा। इसे इसके पिता की पदवी और अच्छा मनसब मिला। सन् ११९३ हि० में एक शाहजादे को नियमानुसार नियत कर उसके साथ सेना सहित सरहिंद गया। जब वहाँ का काम इच्छानुसार नहीं हुआ और सिक्खों के सिवा पटियाला का जमींदार भी अमर सिंह की सहायता को आ गया तब यह शाहजादा के साथ छीट आया। इस कारण बादशाह इससे क्रुद्ध हो गया । इसके और जुल्फिकार-दौला नजफ खाँ के बीच पहिछे से वैमनस्य चला मा रहा था, इस लिए बादशाह ने इसे उसीसे कैंद करा दिया। लिखते समय यह कैद ही में था। इसकी जागीर के बहाल रहते हुए: इसका घर श्रीर सामान जन्त हो गया था।

## २८. अब्दुल्कवी एतमाद खाँ, शेख

यह अपनी ध्दारता, गुण और हठधर्म के लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत दिनों से शाहजादा औरंगजेब की सेवा में रहता था श्रीर अपने सत्य बोलने और ठीक काम करने से विश्वास तथा प्रतिष्ठा का पात्र बन गया। जिस समय श्रीरंगजेब बादशाहत के लिए द्विगा से बागरा को चला तब इसका मनसब नौ सदी से डेढहजारी हो गया तथा सभी युद्धों में यह साथ रहा । राजगद्दी के बाद इसको अच्छा मनसब मिछा। ४ थे वर्ष एतमाद खाँकी पद्वी पाई। यह सेवा श्रीर विश्वास में बढ़ा हुआ था तथा श्रतभव और मामिला समभने में प्रसिद्ध था, इस लिए सव सरदारों से उसका सनमान श्रीर सामीप्य बढ़ गया था। कहते हैं कि वह एकांत में बादशाह के पास बैठता था और बहुधा बादशाह उसकी बात को सुनते और उसकी प्रार्थना स्वीकार करते थे। पर इसने कमो किसी के लिए अच्छी बात नहीं कही श्रीर दान तथा भलाई करने का मार्ग बंद रखा। बादशाह के सामीप्य और उस्ताद होने पर भी किसी की सहायता नहीं किया। इसमें अहंकार तथा ऐंठ बहुत थी और अत्यंत धर्मीध श्रीर कठोर था।

सईदाई सरमद, जो श्रमल में श्रपने कथनानुसार यहूदी और दूसरों से सुनने से श्ररमनी था, तथा इसलाम के मानने पर मीर श्रबुल्कासिम कंदजो की सेवा में रह कर व्यापार के कारण काशान से ठट्टा आकर किसी हिंदू के फेर में पड़ गया और जो कुछ उसके पास था सब छुटा कर नंगा बाबा हो गया। जब वह दिख्छी आया तब उसका दाराशिकोह का सत्संग हुआ क्योंकि वह सींदर्य के पागलों पर विश्वास रखता था। इसके अनंतर आउमगीर बादशाह हुआ और वह धममीर बादशाह अपने सरीयत की आज्ञा का पाबंद था इसिंछए मुल्ला अब्दुल्कवी को आज्ञा मिली कि उसको बुलाकर कपड़ा पहिरावे। जब समद को छिवा छाए तब मुल्ला ने उससे कहा कि तुम क्यों नंगे रहते हो। कहा कि शैतान कवी है और यह रुवाई (उदू अनुवाद) पढ़ा—

उच्चता रहते हुए मुक्तको बनाया नीचा।
रहते चश्मे के मिला मुक्तको न दो जाम भरा।।
वह बगल में मेरे मैं करता फिरूँ खोज उसकी।
इस अजब दर्द ने हैं मुक्तको बनाया नंगा।।
मुझा ने दूसरे मुझाओं की राय से उसे प्राण दंड दिया और
यह रबाई (उर्दू अनुवाद) उस पर छिख दिया—

भेद को उनकी हकीकत के कोई क्या जाने।
है वह चर्ल बरों से भी बलंद क्या माने।।
'मुल्ला' कहता है कि फलक तक अहमद जावे।
कहता सरमद है कि फड़क नीचे आवे।।
वास्तव में उसके मारे जाने का सबब उसका दारा शिकोह का
साथ था, नहीं तो वैसे नंगे साधु हर कृचे और गली में

घूमते रहते हैं।

इसके साथ साथ मुखा अब्दुळ्कवी व्याकरण अच्छी तरह

जानता था। ९ वें वर्ष सन् १०७७ हि० में एक तुर्फमान कलं-दर ने इसे मार डाखा और यह घटना विचित्र है। इसका विवरण इस प्रकार है कि जब तरिवयत खाँ ईरान के शाह अन्बास द्वितीय के यहाँ राजदृत होकर गया तो अपनी उच्छृंखलता तथा दुःशीलता से राजदूत के नियम न बजा लाकर उस उन्माद-प्रकृति शाह को कृद करके पुरानी मित्रता में मैल डाल दी और दोनों तरफ से आक्रमण होने छगे। इसी समय काबुख के सुबेदार सैयद अमीर साँ ने कुछ मुगल तुर्कमानों को जासूसी करते हुए एकड़ कर दरबार भेजा। एतमाद लॉ उनकी जॉंच करने को नियत हुआ। उक्त खाँ इनमें से एक को, जो तुर्कमान सिपाही था, बिना बेड़ी हथकड़ी के एकांत में बुलाकर उससे हाल पूछने लगा । उसी समय वह मूर्ख अपनी जगह से आगे बढ़कर इस नौकर के पास पहुँचा, जो इसका हथियार रखे हुए था, और उसके हाथ से तलवार छीनकर उसको लिए चालाकी से लौट कर उक्त खाँपर एक हाथ ऐसा मारा कि वह मर गया। पास वालों ने मी उसको मार डाला। खाफी खाँ ने यह घटना दूसरी चाल पर अपने इतिहास में छिखा है। यद्यपि उक्त खाँ का अन्वेषण, क्योंकि लेखक और उस मृत के बीच परिचय काफी था, मीरातुल् बालम श्रोर श्रालमगीर नामा से भी मालूम था पर जो कुछ लिखा गया है वह उस कर्लंदर के मित्रों से सुना गया है तथा अजीव है इसलिए वह यहाँ लिखा जाता है। वह कलंदर ईरान का एक चालाक पहलवान था और यह झुंह अपने चपद्रव तथा उहंडता से सरदारों से रुपये ऐंठ लेता था श्रीर श्रपना काम प्रभारत था। इन श्रादमियों में से सूरत और बुर्हानपुर में दो

बार काम हो चुके थे। जब यह दिल्ली आया तब ईरानी सरदारों से उत्साह पाकर इसने कुछ कलंदर इकट्ठे कर लिए श्रीर सब बाग में प्रति दिन एकत्र होकर गाना, बजाना करने लगे। इस हाल के प्रसिद्ध होने पर इन पर कुछ लोग कीमियागरी, डाँका और चोरी का जक करने लगे। श्रंत में समाचार मिछा कि वह शाह का जासूस है। उसकी बहादुरी और साहस सबको माळूम था इसलिए कोतवाल अवसर के अनुसार जिस समय वह सोया था उस समय उसको कैंद कर हथकड़ी बेड़ी पहिराकर बादशाह के सामने छे गया। एतमाद खाँ पता लगाने के छिए नियत हुआ। पूछने पर उसने बार बार कहा कि मैं यात्री हूँ लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ और इसे मौक्षिक धमकी दी गई। इस मृत्यु-संकट में पड़े हुए ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है तब कहा कि यदि ज्ञमा मिछे तो जो बात है नवाब के कान में कह दूँ। पास पहुँचकर वह इस प्रकार मुका कि मानों वह कुछ कहना ही चाहता है, पर इस कारण कि उसके दोनों हाथ वँधे हुए थे उसने ऋँगुळियों के सिरे से नीमचे को, जो एतमाद खाँ की मसनद पर रखा हुआ था, फुर्ती और बालाकी से उठाकर न्यान सहित इसके सिर पर ऐसा मारा कि सिर खीरे की तरह फट गया । बादशाह ने उसके मारे जाने का हाळ सुनकर बहुत शोक किया और उसके लड़कों और संबंधियों को मनसब आदि दिया।

## २६. अब्दुल्मजीद हरवी, ख्वाजा आसफ खाँ

यह शेख अबबक तायबादी का वंशधर था, जो अपने समय का एक सिद्ध साधु था। जब सन् ७८२ हि० (सन् १३८०-१ ई० ) में तैमूर हेरात विजय को चला, जिसका शासक मिळक गियासुद्दीन था, तव वह तायबाद आया । उसने शेख को कहळा भेजा कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। शेख ने कहा कि मुक्ते उससे क्या मतलब है। तब तैमूर स्वयं उसके पास गया और उससे पृछा कि आपने मिलक गियासुद्दीन को क्यों नहीं ठीक सम्मति दी। उसने उत्तर दिया कि मैंने अवश्य चपदेश दिए पर उसने ध्यान नहीं दिया। खुदा ने तुम्हें उसके विरुद्ध भेजा है, अब में तुम्हे उपदेश करता हूँ कि न्याय करो। यदि तुम भी ध्यान न दोगे तो खुदा दूसरे को तुम पर भेजेगा। अमीर तैमर कहा करता था कि हमने अपने राज्य काल में जिस द्वेश से बातचीत की, उसमें प्रत्येक अपने हृदय में अपना ही ध्यान रखता था, केवल इसी शेख को इमने अहमत्व से श्रलग पाया।

ख्वाजा अब्दुल्मजीद हुमायूँ का सेवक था और भारत के अधिकार के समय यह अपनी सचाई तथा कौशल के कारण दीवान नियत हुआ था। जब अकबर बादशाह हुआ तब ख्वाजा दीवानी से सदीरी में आ गया और खड्ग तथा लेखनी का मिलन हुआ। जब अकबर बैराम खाँके सिलसिले में पंजाब गया तब ख्वाजा को आसफ खाँकी पदवी मिली और दिल्ली का अध्यत्त

हमा। इसे डंका, झंडा तथा तीन इजारी मंसव मिला। जब अदली के गुडाम फत्तू, जियने चुनार पर अधिकार कर बिया था, दुर्ग देने को तैयार हुआ तब आसफ खाँ बादशाही श्राज्ञानुसार शेख मुहम्मद् गीस के साथ वहाँ गया और उस पर श्रिकार कर लिया। सरकार कड़ा मानिकपुर भी इसे जागीर में मिला। इसी समय गाजी खाँ तनवरी, जो एक मुख्य अफगान अफसर था तथा अकबर के यहाँ कुछ दिन से सेवक था, भागा श्रीर भट्टा प्रांत में चला गया, जो स्वतंत्र राज्य था। यहाँ सुरक्षित रहकर पडयंत्र करने लगा। ७ वें वर्ष में आसफ खाँ ने वहाँ के राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि वह अधीनता स्वीकार कर ले और विद्रोहियों को सौंप दे। राजा ने अहंकार के कारण विद्रो-हियों से मिलकर युद्ध को तैयारी की। आसफ खाँने वीरता दिखलाई श्रीर भगैलों को मारा । राजा परास्त हो कर बांधवगढ़ में जा बैठा, जो उस प्रांत का हदतम दुर्ग है। श्रंत में उसने श्रधीनता स्वीकार कर लिया श्रीर अकवर के पास के राजाश्रों के मध्यस्थ होने पर आसफ खाँको आज्ञा मिछी कि राजा पर अब चढ़ाई न करे। इस पर आसफ खाँ हट आया पर इस विजय से उसकी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए गढ़ा विजय करने का उसने विचार किया। भट्टा के द्त्तिगा में गोंडवाना नामक एक विस्तृत प्रांत है, जो डेढ़ सी कोस लंबा और अस्सी कोस चौड़ा है। कहते हैं कि पहिले इसमें अस्सी सहस् प्राम थे।

यहाँ के निवासी श्रधिकतर नीच जाति के गोंड हैं, जो हिंदुश्रों से घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। पहिछे बहुत से राजों ने राज्य किया था पर इस समय शासन रानी दुर्गावती के

हाथ में था। उसने अपने साहस, राज्य-कौशज़ तथा न्याय से कुछ प्रांत को एक कर रखा था। उस प्रांत में गढ़ा एक भारी नगर था और कंटक एक गाँव का नाम है। दूतों से उस प्रांत के मार्गों का कुल हाल जानकर ९ वें वर्ष में इस सहस्र सवारों के साथ उस पर चढ़ाई की। रानी उस समय तक अपनी सेना एकत्र नहीं कर सकी थी इसिछिए थोड़ी ही सेना के साथ युद करने को तैयार हुई। उसने कहा कि 'हमने इस देश का बहुत दिनों तक राज्य किया है अब किस प्रकार भाग सकती हूँ ? ससंमान मृत्यु अप्रतिष्ठित जीवन से उत्तम है। उसके अफसरों ने कहा कि युद्ध करने का विचार बहुत ठीक है पर उपाय के सुमार्न को छोड़ देना साहस की नीति नहीं है। उन्हें कोई स्थान तब तक के लिए हद कर लेना चाहिए, जब तक कुत सेना तैयार न हो जाय। यही किया गया। जब आसफ खाँगढ़ा छे छेने पर भी नहीं लौटा, तब रानो ने अपने अफसरों को बुलाकर कहा कि 'मैं युद्ध ही चाहती हूँ। जो यही चाहता हो वह हमारा साथ दे। तीसरा मार्ग नहीं है। विजय या मृत्यु ये ही दो मार्ग हैं। युद्ध आरंभ कर दिया। जब उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र वीरशाह घायल हो गया तब उसने आज्ञा दी कि उसको युद्ध-क्षेत्र से इटाकर सुरिचत स्थान में ले जाँय पर जब स्वयं घायल हुई तब अपने एक विश्वासपात्र से कहा कि 'युद्ध में तो में हार गई पर ईश्वर न करे कि मैं नाम तथा ख्याति में पराजित हो जांऊँ। इसलिए तुम अपना कार्य पूरा करो और मुमे छुरे से मार डालो।' पर इसका साहस नहीं पड़ा तब इसने स्वयं अपने हाथ से जान दे दी। अब भासफ साँ भौरागढ़ विजय करने गया,

जिसे वीर शाह ने हद कर रम्खा था और जो दुर्ग तथा राजधानी होते अपने कोषागारों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में वीर शाह ने वीर गति पाई और दुर्ग विजय हो गया । श्रासफ खाँ भपनी इस विजय पर, जो इसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, बहुत कोष पाने से बड़ा घमंडी हो गया। उसने कुमार्ग प्रहण किया और एक सहस्र हाथियों में से केबल दो सी हाथी बादशाह के पास भेजे। १० वें वर्ष में जब स्वानेजमाँ शैवानी ने पूर्व में नियुक्त रजवेग अफसरों से मिलकर विद्रोह किया और मानिकपुर दुर्ग में मजनूँ खाँ काकशाल को घेर लिया तब आसफ खाँ पाँच सहस् सवारों सहित उसकी सहायता को आया । जब अकबर विद्रोह-दमन के लिए उस प्रांत में आया तब आसफ खाँ ने हाजिर होकर गढ़ा की बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट दीं और अपनी सेना दिख-लाई। इस पर फिर कुपा हुई श्रीर यह शत्रु का पीछा करने भेजा गया। बादशाही मुंशियों ने, जो इसके घूस के इच्छुक हो चुके थे, लोभ तथा द्वेष से इसके घन एकत्र करने तथा गवन करने का आनेप किया। चुगलखोरों ने यह बात बढ़ा कर आसफ खाँ से कहा, जो भय से २० सफर सन् ९७३ हि० (१६ सितंबर सन् १५६५ ई०) को मूठी शंका करके भागा। ११ वें वर्ष में महदी कासिम खाँगढ़े का अध्यच नियुक्त हुआ और आसफ खाँ बहुत पश्चाताप् करता हुआ। उस प्रांत को छोड़कर अपने भाई वजीर खाँ के साथ खानेजमाँ का निमंत्रण स्वीकार कर जौनपुर में चससे जा मिला। पहिली ही मेंट में इसे खानेजमों के ऋत्याचार तथा घमंड का परिचय मिळा, जिससे इसे वहाँ झाने का पछतावा द्धमा और जब इसने देखा कि इसकी संपति का लोभ खान-

जमों के हृद्य में समा गया है तब भागने का अवसर देखने लगा। इसी समय खानजमाँ ने इसको अपने भाई बहादुर खाँ के साथ अफगानों पर भेजा पर इसके भाई वजीर खाँ को अपने पास रख लिया। तब दोनों भाई ने भागना निश्चय कर मानिकपुर से अपना अपना रास्ता लिया । बहादुर खाँ ने पीछा किया और युद्ध हुआ। आसफ खाँ हार गया श्रीर पकड़ा गया। उसी समय वजीर खाँ वहाँ पहुँच गया श्रीर कुल वृत्तांत से श्रवगत हुआ। बहादुर खाँ के सैनिक लुटने में लगे थे इसलिए वजीर खाँ के घावा करने पर बहा-दुर खाँ भागा। भागते समय इसने आसफ खाँ को मार डालने का इशारा किया, जो हाथी पर बँधा हुन्रा था। उस पर दो एक चोट हुए और उसकी ऊँगिछियाँ कट गई तथा नाक पर घाव हो गया पर बजीर खाँ के पहुँचने से वह बच गया। सन् ९७३ हि० ( सन् १५६५-६६ ई० ) में दोनों भाई कड़ा पहुँचे। भासफ खाँ ने बजीर खाँ को मुजफ्फर खाँ तुर्वती के पास आगरे भेजा कि वह मध्यस्थ होकर श्रमा पत्र दिला दे। मुज-फ्कर खेँ। श्राज्ञानुस्रार सन् ९७४ हि० में पंजाब जाता था और वजीर खाँ को साथ लिवा जाकर शिकारखाने में अकबर के सामने हाजिर कर चमा करने की प्रार्थना की। आज्ञा हुई कि श्रासफ खाँ मजनू खाँ के साथ कड़ा मानिकपुर की सीमा की रक्षा करे। उसी वर्ष अकबर ने फुर्ती से कूच कर खानजमाँ और बहादुर खाँ को मार डाला। इस युद्ध में आसफ खाँ ने ज्त्साह तथा राजभक्ति दिखलाई। **सन् ९७५ हि० (सन्** १५६८ ई०) में इसे हाजी मुहम्मद खाँ सीस्तानी के बद्छे बीधाना

जागीर में मिछा, कि यह वहाँ जाकर राणा उदयसिंह के विश्व तैयारी करें। जब उस वर्ष में रबीउल् श्रीव्वळ महीने के मध्य (सितं० १५६७ ई०) में श्रकवर राणा को दंड देने के लिए श्रागरे से रवाना हुआ तब उसने जयमल को, जो पिहले मेड़ता में था, वित्तोड़ में छोड़ा और स्वयं जंगलों में चला गया। श्रासफ खाँ ने इस घरे में बहुत काम किया। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर है, जो एक कोस ऊँचा है और यह एक ऐसे मैदान में है, जिसमें और कोई ऊँचा टीला आसपास नहीं है। इसका घरा नीचे झ कोस है और ऊपर जहाँ दीवाल है तीन कोस है। पत्थर के बड़े तालावों के सिवा, जिसमें वर्ष का जल रहता है, ऊँचे पर सोते भी हैं। चार महीने सात दिन पर १२ वें वर्ष में २५ शाबान (२४ फरवरी सन् १५६८ ई०) को दुर्ग दृटा और वित्तीड़ का कुछ सरकार आसफ खाँ को जागीर में मिछा।

# ३०. श्रब्दुल् वहाब, काजीउल् कुजात

यह गुजरात-पत्तन-निवासी शेख गुहम्मद ताहिर बोहरा का पौत्र था। मुहम्मद ताहिर में अनेक गुण थे और वह हज कर व्याया था, जहाँ इस से शेख अछी मुत्ताकी से भेंट हुई थी। यह चसका शिष्य हो गया और अपने समय का पवित्रता, सिद्धाई तथा शरक के ज्ञान में अद्वितीय हुआ। जब यह अपने देश की छौटा तब अपनी जाति में प्रचलित विश्वास तथा व्यवहार को छोड़कर जौनपुर के सैयद मुहस्मद के महदवी मतानुलंबियों को दमन करने में प्रयत्न किया। धर्म-शास्त्र के विद्यार्थियों के छिए अपने गुरु शेख के अंतिम उपदेशों के अनुसार नियम बनाए तथा उछपर उपदेश दिए। वह बहुधा कहता कि क्यों न एक मनुष्य दूसरे के ज्ञान से लाभ रठाए। मजमरल् बहार रारीबुल्लु-गातुल्हदीस नामक इसकी एक रचना प्रसिद्ध है। सन् ९८६ हि॰ (सन् १५७८ ई॰) में उज्जैन और सारक्रपुर के बीच के सङ्क पर कुछ मनुष्यों ने इस पर त्राक्रमण कर इसे मार डाला। कहते हैं कि उसने शपथ खाई थी कि जब तक उसकी जाति के हृद्य से शिक्षापन का अंघकार तथा अन्य कुफ निकल न जायगा, तब तक वह पगड़ी नहीं बाँधेगा। जब सन् ९८० हि० (सन् १५७२ ई०) में श्रक्षर गुजरात श्राया तब शेख से मेंट की और इसके सिरपर पमड़ी बाँबी तथा कहा कि आपके शपथ को पूरा करना हमारा काम है। उसने मिर्जा कोका को गुजरात में

नियत किया और शेख ने उसकी सहायता से अपनी जाति की बहुत सी चाल बंद करा दी। कुछ समय बाद जब वहाँ का शासन एक पारसीय सदीर को मिला, तब उसकी सहायता से उसकी जाति वाले फिर अपनी रिवाज चलाने छो। शेख ने अपनी पगड़ी फिर उतार पटको और आगरे को चला। सैयद वजीउद्दोन गुजराती के मना करने पर भी उसने नहीं माना और जो होना था बही हुआ। उसका शब मालवा से नहरवाला, जो पचन का दूसरा नाम है, लाया गया और अपने पूर्वजों के मकबरे में गाड़ा गया।

काजी अब्दुल वहाब धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञाता या और शाहजहाँ के समय में अपने जन्मस्थान पत्तन का बहुत दिनों तक काजी रहा। जब शाहजादा श्रीरंगजेब दक्षिण का शासक हुआ तब यह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और सम्मान पाया । श्रीरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय से अब्दुल् वहाब सेना का काजी नियत हुआ श्रीर श्रच्छी प्रतिष्ठा पाई। इसके पूर्वजों में से किसी ने इतना ऊँचा पद नहीं पाया था, क्योंकि बादशाह कट्टर धार्मिक था जो इतने बड़े देश का साम्राज्य कुफ मिटाने के नियमों पर कायम रखना चाहता था। नगरों तथा करनों के काजी वहाँ के शासकों से मिलकर दंड का स्वत्व सोने के बदले बेंचते थे। बादशाह का क़ाजी, जो अपने को फकीर तथा धार्मिक प्रकट करता था, हरएक कार्य में हस्तत्त्रेप करता था श्रीर 'केवल में दूसरा नहीं' का झंडा ऊँचा किए था। उच्च पदस्य श्रफसर उससे डरते तथा डाह करते थे। इन सब ढोंग के होते रुपये का ढेर बटोरने तथा जमा करने में ये काजी बहुत बढ़े हुए थे। महाबत लहरास्प अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। एकबार

जब वह द्चिए की चढ़ाई पर भेजा गया और राजधानी के पास कुछ दिन तक सेना को अपिम वेतन दिलाने के छिए रुका रहा तब उसे ज्ञात हुआ कि तीन चार जास्त्र रुपयों के मूल्य का काश्मीर तथा आगरा का माल, जिसे काजी ने खरीदा था, श्रहमदाबाद के अन्य सौदागरों के माल के साथ भेजा जा रहा है। यह काजी से वैमनस्य रखता था, इसछिए इन सबको छीन लिया और सेना में वेतन रूप में वितरित कर दिया। जब बाद-शाह को यह सूचित किया गया तब महाबत ने उत्तर लिखा कि त्रावश्यकता पड़ने से सौदागरों से ये सामान उधार लिए गए थे, जो मुनाफे सहित लौटा दिए जायँगे। काजी ने समक लिया कि वह कुछ नहीं कर सकता, केवल मौन भारण कर सकता है। १७ वें वर्ष में बराबर बीमार रहने से वह हसन अञ्चाल से र।जधानी त्राया । लाहौर का काजी अली अकदर इसका स्थाना-पन्न काजी नियत हुआ। यह १९ वें वर्ष के आ रंभ में १८ रमजान सन् १०८६ हि० ( २६ नवंबर १६७५ ई० ) को दिल्ली में मर गया।

इसके चार छड़के थे। बड़ा शेखुल इसलाम राजधानी का काजी हुआ। यह अपने पिता की मृत्यु पर बादशाह के जुलाने पर आया और कंप का काजी हुआ। इसमें बनावट नहीं थी। इसने अपने पिता के छोड़े धन में से एक दाम तक नहीं लिया, जो सब मिलाकर एक लाख अशर्फी, पाँच लाख रूपये, जवाहिरात आदि था, और सब अन्य हिस्मेदारों में बाँट दिया। इसने उचित जीवन ज्यतीत किया। समय के प्रभाव को समक्ष कर, जब मनुष्य मूठ तथा अत्याचार के आदी हो गए थे, यह साची तथा साक्ष्य पर

भरोसा न कर वादी तथा प्रतिवादी में सुलह कराने पर विशेष प्रयत्न करता।

कहते हैं कि बादशाह ने बीजापुर तथा हैदराबाद की चढ़ा-इयों के धर्म पूर्ण होनेपर इससे पूछा था पर इसने उसके विचार के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी। २७ वें वर्ष में ख़ुदाई आज्ञा से नौकरो छोड़ कर अन्य सांसारिक बंधनों को भी तोड़ डाला। बादशाही कृपाओं श्रौर बुलाने पर भी इसने नौकरी की श्रोर रुचि नहीं की। इसके कहने पर काजी अब्दुल् वहाब के दामाद सैयद अबू सईद को कंप का काजी नियत किया, जो राजधानी में था। २८ वें वर्ष में मका जाने की छुट्टी ली और इसके सूरत लौटने पर औरंगजेब ने इसे बुखा भेजा और इसपर कृपाएँ की। जैसे कई बार उसने अपने हाथ से इसके कपड़े में इत्र लगाए श्रीर काजी तथा सद्र पद स्वीकार करने को स्वयं कहा। इसने अस्वीकार कर दिया और अपने देश जाकर अपने पूर्जों के मकबरों को देखने तथा अपने परिवार से मिलने के बाद लौट त्राने के लिए छुट्टी की प्रार्थना की। इसके बाद यह खुदा से दुआ करता कि बादशाही काम से पुनः अपवित्र न होने पावे। ४२ वें वर्ष में एक प्रेम-पूर्ण फर्मान इसके भाई नूरुल्हक के हाथ भेजा गया कि यदि वह बादशाह के पास उपस्थित होकर सद्र की पदवी स्वीकार करें तो वह उसे मिल जाएगी। इसने लाचार होकर इच्छा न रहते हुए भी ऋहमदाबाद से यात्रा आरंभ कर दी क्योंकि यह संसार से अलग रहकर सचे ईश्वर से मिलना चाहता था। उसी समय यह बहुत बीमार हो गया और सन् ११०९ हि॰ ( सन् १६९८ ई॰ ) में जहाँ जाना चाहता था वहाँ चला गया। बादकाह ने दु:खित होकर कहा कि 'वही सुखी है जो हब्ज करने के बाद दुनिया के फंदे में नहीं पड़ा।' दो सौ वर्ष के तैम्री राज्य में कोई काजी पवित्रता तथा सचाई के लिए इसके समान नहीं हुआ। जब तक यह काजी रहा बराबर उस पद से हटने का प्रयत्न करता रहा। बादशाह इसे नहीं जाने देता था पर बीजापुर चढ़ाई में, जब मुसल्मानों के विरुद्ध लड़ाई थी, यह हट गया।

जो लोग घर्म को संसार के बद्छे बेंबते हैं, वे इस पद की बहुत चाहते हैं धौर इसे पाने के लिए घूस में बहुत व्यय करते हैं, जिससे उसके मिलने पर बहुतों का हक मार कर उसका से कड़ों गुणा कमा लें। वे निकाह और महर की फीस पर अपनी माता के दूध से बढ़कर स्वत्व समम्मते हैं। कस्बों के वंश परंपरा के काजियों को क्या कहा जाय, क्योंकि उनके छिए शरअ का जानना शत्रु का काम है और देशपांड़े के रिजछर तथा जमींदारों का कथन उनके छिए शरअ और पिवत्र पुस्तक है। काजियों के ज्ञान तथा व्यवहार के विषय में यह कहा जाता है कि प्रत्येक तीन में एक स्वर्ग का है। ज्वाजा मुहम्मद पारसा ने फस्छलिखताब में लिखा है कि 'हाँ वह काजी वहाँ है पर वह स्वर्ग का काजी है। इस जाति के कुकमों तथा मूर्खताओं का कीन वर्णन कर सकता है, जो गॅवारों से भी दुरे हैं।'

मृत शेखुल् इक्षलाम को चार संतानें थों। इन्हों में एक शेख सिराजुद्दीन बरार का दोवान हुआ। इसने भो शाही नौकरी छोड़ी और दर्वेश का बाना बनाया। ब्वाजा अन्दुर्रहमान का यह शिष्य हुआ, जिसने बहुत दिनों से पदवी तथा धन को त्याग पत्र दे

दिया था और खुदा पर श्रद्धा के द्वार को खटखटाता रहा था तथा जो खुदा की याद और ध्यान का गुरु हो गया था। श्रीरंगजेब की मृत्यु पर यह शेख के साथ राजधानी आया श्रीर श्रापने समय पर मर गया। दूसरा पुत्र गुहम्मद इकराम था, जो बहुत समय तक श्रहमदाबाद का सदर रहा। इसे शेलुछ-इसलाम की पदवी मिली। अंत में अंधा होकर सूरत में रहने लगा, जहाँ वर्तमान राजा के समय मर गया। काजी अब्दुल् वहाब के पुत्रों में नृरुल्हक भी था, जो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते थे। एक दिन बादशाह को शक हो गया कि इनमें कीन-कोन है। वड़ा सेना का हिसाब रखने वाला था और दूसरा दारोगा-खास था । श्रब्दुल् **इक** मुहम्मद का पुत्र मुहम्मद मधाळी<sup>.</sup> लाँ शराबी तथा संगीत-प्रेमी था। स्वयं विना लज्जा के गाता बजाता। शिकार का भी शौकीन था। वर्तमान राज्यकाल में यहः बरार के श्रंतर्गत मलकापुर का बहुत दिनों तक फौजदार रहा;. जो बुर्हानपुर से १८ कोस पर है। ब्यट्वारह वर्ष के लगभग हुए कि वह मर गया।

भारतीय भाषा में बोहरा का अर्थ व्यापारी है और इस जाति के बहुत भादमी व्यापारी हैं, इसलिए ये बोहरा कहछाए। कहते हैं कि इसके साढ़े चार सौ वर्ष पहिले मुल्ला अली नामक विद्वान् के प्रोत्साहन से, जिसका मकबरा खंभात में है, गुज-रात के कुछ मनुष्य, जो उस समय मूर्ति-पूजक थे, मुसलमान हो गए। वह इमामिया था, इसलिए यह सब वही हुए। उसके बाद जब सुलतान अहमद, जो दिल्ली के सुलतान फीरोजशाह का एक विश्वस्त अफसर था, यहाँ आया और इसलाम धर्म फैलाने

लगा तब इनमें से कुछ लोग उस समय के मुछाओं के उपदेश पर सुन्नी हो गए, जो सभी सुन्नी थे। इन दोनों में आरंभ ही से मगड़ा तथा वैमनस्य चला आ रहा था, इसलिए अब भी वह मगड़ा उठता है। जो शीधा बचे हैं, वे सर्वदा अपनी जाति के पवित्र तथा विद्वान् मनुष्य को मानते हैं और उन्हीं से धार्मिक बातें पूछते हैं। वे अपने धन का पाँचवा हिस्सा मदीना के सैयदों को भेजते हैं और जो कुछ दान करते हैं वह सब पूर्वीक्त विद्वान् को देते हैं, जो उसी जाति के गरीबों में बाँटता है।

#### ३१. अबुल हादी, ख्वाजा

यह सफदर खाँ ख्वाजा कासिम का बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में यह सिरौंज में था, जहाँ इसके
ि विता की जागीर थी। ४ थे वर्ष में जब खानजहाँ छोदी दिर्याखाँ
कहेला के साथ दक्षिण से मालवा के इस प्राम में आया तब
इसने उसकी रत्ता का भार लिया। २० वें वर्ष में इसका मंसव
नौ सदी ६०० सवार का था पर २१ वें में बढ़कर डेढ़ हजारी
८०० सवार का हो गया, जिसमें २३ वें वर्ष में २०० सवार
बढ़ाए गए। २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंधार की
चढ़ाई पर गया। विदाई के समय इसे दो हजारी १०००
सवार का मंसब, खिल अत तथा चाँदी के साज सहित घोड़ा
मिळा। २७ वें वर्ष में इसे झंडा भी मिला। ३० वें वर्ष
सन् १०६६ हि० (सन् १६५६ ई०) में यह मर गया।
इसके लड़के ख्वाजा जाह का ३० वें वर्ष तक एक हजारी ४००
सवार का मंसब था।

# ३२. अब्दुल्ला अनसारी मखदूमुल मुल्क, मुल्ला

यह शेख शम्सुरीन सुलतानपुरी का पुत्र था। इसके पूर्वजों ने मुलतान से मुलतानपुर आकर इसे अपना निवासस्थान बनाया। मौलाना अब्दुल्कादिर सरहिंदी से अब्दुल्ला ने पढ़ा और न्याय तथा धर्म शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि संसार में फैली। इसने मुल्ला की टीका पर हाशिया तिका और पैगम्बर की जीवनी पर मिनहाजुद्दीन तिस्वा। खुद् इसपर तथा इसके परिवार पर शांति भेजे । तत्कालीन शाहगण उसका सम्मान करते थे और हुमायूँ उस पर श्रद्धा रखता था। शेरशाह ने अपने समय इसे सदरुल् इसलाम की पदवी दी। एक दिन सलीम शाह ने दूर पर इसे देख कर कहा कि 'बाबर बादशाह को पाँच लड़के थे, चार चले गए और एक रह गया। सरमस्त खाँने कहा कि 'ऐसे पड्चकी को क्यों रहने देते हैं ?' उसने उत्तर दिया कि 'इससे उत्तम आदमी नहीं मिलता।' जब मुल्छा पास त्र्याया तब सलीम शाह ने उसे तख्त पर बिठाया और बीस सहस्र रुपये मूल्य की मोती की माला दी, जिसे इसने उसी समय भेंट में पाया था। मुल्छा कट्टर था, जिसे छोग धर्म-रत्तक सममते थे श्रौर धर्म की श्रोट में वह बहुत वैमनस्य दिखलाता था। जैसे मुल्ला ही के प्रयत्न से शेख अलाई मारा गया था। शेख अलाई शेख इसन का छड़का था, जो बंगाल का एक बड़ा शेख था। उसने अपने पिता से वाह्य तथा आभ्यंतर ज्ञान प्राप्त

किया था और इज्ज से छौटने पर विग्राना में ठहरा। यहीं सत्य के पालन तथा असत्य के निराकरण में छग गया। इसी समय रोख अब्दुल्छा नियाजी भी वियाना में आकर वस गया। यह शेख सलीम चिश्ती का अनुगामी था और मका से छौटने पर सैयद गुहन्मद जौनपुरी का साथी हुचा, जो अपने को अहदी कहता था। शेख अलाई ने उसकी प्रथा का समर्थन किया और उससे स्वाँस रोकना सोखा, जो महद्वियों में एक चाल है और श्राश्चर्यजनक काम दिखलाने की ख्याति प्राप्त की। बहुत से अनुयायियों के साथ खुदा में विश्वास रख दिन व्यतीत किए। रात्रि के समय कुल घरेलू बर्तन, यहाँ तक कि पानी के पात्र भी खाली छोड़ दिए जाने पर सुबह सब भरे मिलते थे। मुल्छा श्रब्दुल्ला ने उस पर धर्म में जादू का तथा कुफ का दोष लगाया चौर सलीम शाह को उसे वियाना में बुलाकर मुल्लाओं से तर्क करने पर वाध्य किया । शेख ऋलाई विजयो हुआ । उस बहुस में शेख मुबारक ने उसका पत्त लिया, इसलिए उस पर भी महद्वी होने का दोष लगाया गया।

सलीम शाह पर भलाई का प्रभाव पड़ा और उसने उससे कहा कि महद्वीपन छोड़ने पर उसे वह साम्राज्य का धार्मिक हिसाबी बना देगा और यदि वह ऐसा न करेगा तो उसे तुरंत देश त्याग देना चाहिए क्योंकि उलमा ने उसे मार डाउने का फतवा दिया है। शेख दक्षिण चला गया। जब सलोम शाह पंजाब के नियाजियों को दमन करने गया तब मुल्छा अब्दुल्ला ने बतलाया कि शेख अब्दुल्ला नियाजियों का पीर है। सलीम शाह ने सन् ९५५ हि० (१५४८ ई०) में उसे बुला

भेजा और इतने छात मुक्के कोड़े उस पर बरसे कि वह बेहोश हो गया। जब तक उसे होश या वह बराबर कहता रहा 'या खुदा हमारे दोषों को कमा कर।' जब वह होश में आया तब महदवी-पन छोड़ दिया और सन् ९९३ हि (१५८५ ई०) में अकबर के अटक की ओर जाते समय उसकी सेवा कर ली। इसे सरिहंद में कुछ भूमि इसके पुत्रों के नाम मददे मक्षाश में मिल गई और यह नज्बे वर्ष की अवस्था में सन् १००० हि० (१५९२ ई०) में मर गया।

ि नियाजी कार्य समाप्त होने पर मुल्ला अब्दुल्ला ने सळीम-शाह को फिर उमाड़ा और उसने शेख अलाई को हिंखिया से बुखाया । सन्तीमशाह ने फिर अपना प्रस्ताव किया और शेख ने उसे स्वीकार नहीं किया। सलीमशाह ने मुल्ला से कहा कि अब तुम भीर यह जानो । मुल्ला ने उसे कोड़े मारने को कहा और तीसरे को दे में वह मर गया। उसका शव हाथी के पाँव में बाँध कर जनता को दिखलाया गया। कहते हैं कि इस दिन ऐसी तेज हवा बहो कि मनुष्यों ने महशर ( प्रलय ) आया समका। इतने फूछ शेख के शव पर बरसे कि वह उसी में गड़ सा गया। इसके बाद सलीम शाह ने दो वर्ष भी राज्य नहीं किया। जब हुमायूँ भारत आया चौर कंघार विजय किया तब उसने मुल्छा को शेखुळ इसलाम की पदवी दी। इसके बाद अकवर ने वादशाह होने पर मुल्ला को मखदूमुल्मुल्क को पदवी दी और वैराम लॉ ने परगना तानग्वालः दिया, जिसकी एक लाख तहसील थी तथा उसे सब सर्दार के ऊपर कर दिया। यह साम्राज्य का एक स्तंभ हो गया। कुछ महोनों और खालों के बोतने पर जब

बादशाह का विचार तत्काळीन इन सब मुल्लाओं से छोटी छोटी बातों पर बिगइ गया तब २४ वें वर्ष सन् ९८७ हि० में इसने इसको तथा बाब्दु अबी सदर को, जिन दोनों में बराबर शत्रुता और भगड़ा चलता था रहा था, एक साथ हिजाज जाने की आज्ञा दे दी। इस पर भी इन दोनों में कभी मेज नहीं हुआ, न यात्रा में और न मक्का में। यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य भी कम न हुआ।

मखद्मुल्मुल्क की प्रतिष्ठा अफगानों के समय से अकबर के समय तक होती आई थी और वह अपने न्याय तथा कार्यों के षातुभव के लिए प्रसिद्ध या और उसकी बुद्धिमत्ता का वृत्तांत चारी ओर फैल गया था, इबसे मका के मुक्तो शेव इब्तहजर ने आगे बढ़कर इनका स्वागत किया, बहुत सम्मान दिखडाया तथा ष्यसमय में उसके लिए काबा का द्वार खुलवा दिया। श्रकवर के भाई मिर्जा मुहम्मद् इकीम की गड़बड़ी जब सुनी गई तब उसके मूठे वृत्तांत को सत्य मानकर इसने उन्नति की इच्छा की तथा समृद्धि के प्रेम से अब्दुन्नबी सदर के साथ अहमदाबाद लौट भाया । जब बादशाह को ज्ञात हुआ कि उन दोनों ने मजलिसों में ईर्ज्या के मारे उसके विरुद्ध अनुचित बातें कही हैं तब उसने गुप्त रूप से कुछ मनुष्यों को उन्हें कैद करने को नियत किया, क्योंकि वेगमें उनका पत्त ले रही थीं। मखरूमुल्मुल्क भय से सन् ९९१ हि० में मर गया। कहते हैं कि उसे अकबर के इशारे से विष दे दिया गया था। उसका शव गुप्ररूप से जालंबर लाया जाकर गाड़ दिया गया । काजी खली उसकी संपत्ति जन्त करने पर नियत हुआ। लाहीर में गड़ा हुआ बहुत धन मिला। कुछ

संदुकों में सोने की ईटें भरी थीं, जो मकबरे से निकाली गई। ये रावों के बहाने गाड़े गए थे। इस कारण उसके लड़कों पर बहुत दिनों तक धन खोजने के जिए ज्यादती होती रही। तीन करोड़ रुपये मिले।

अब्दुळ् कादिर बदाऊनी अपने इतिहास में लिखता है कि
मखदूमुळ् मुल्क ने फतवा दिया था कि इस समय हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज्ज करना ब्यादा संगत नहीं है क्योंकि यात्रा समुद्र
से करनी पड़ती है और स्वरचा की आवश्यकता से बिना फिरंगी
पासपोर्ट के काम नहीं चळता, जिस पर मिरयम और ईसा का
बित्र रहता है। इससे नियम दूटता है और यह एक प्रकार का
मूर्ति-पूजन है। दूसरा मार्ग फारस से है, जहाँ अयोग्य लोग
(शीआ लोग) रहते हैं। अपनी कट्टरता में मखदूमुळ्मुल्क ने
रौजतुळ्आहवाब की तोसरी जिल्द जलवा दी, जिसमें पूर्व काल के
ब्रुतांत में कमी तथा अशुद्धि है। इससे वह जिल्द कम मिलती है।

## ३३. अब्दुल्ला खाँ उजबेग

यह हुमायूँ का एक अफसर था और उदाशय सर्दारों में से था, जो समय पर अपनी जान लड़ा देते थे। अकबर के समय हेमू पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे शुजाद्यत खाँ की पदवी मिली और यह काल्पी का जागीरदार नियत हुआ । मालवा-विजय में इसने अदहम खाँ की सहायता की थी और इस प्रांत से यह परिचित था, इसिछिये सातवें वर्ष में जब वहाँ का प्रांताध्यक्ष पीर मुहम्मद खाँ शेरवानी नर्मदा में हूब मरा और वाजबहादुर ने मालवा पर अपनी पैतृक संपत्ति सममकर अधिकार कर लिया तव अकबर ने अब्दुल्ला लाँ उजवेग को पाँच हजारी मंसव देकर बाज बहादुर को दंड देने श्रीर उस प्रांत में शांति स्थापित करने भेजा। इसे पूरी शक्ति प्रदान की गई थी। जब अब्दुल्ला पूरी तौर सुसज्जित होकर मालवा विजय करने गया तब बाज-बहादुर उसका सामना न कर सका और भागा तथा वह प्रांत बादशाही अधिकार में चला आया। अब्दुल्ला खाँ मांडू भाया, जो मालवा के शासकों की राजधानी थी और अमीरों में उस श्रांत के नगर कस्बे बॉट दिए।

जिनमें राजमिक की कमी रहती है वे शिक मिलते ही बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार अब्दुल्ला खाँ भी घमंडी तथा राजदोही हो गया। ९ वें वर्ष सन् ९७१ हि० (१५६३-६४ ई०) में पूर्ण वर्षा काल में अकबर नरवर तथा सिप्री हाथी का शिकार खेळने

के बहाने आया, जो उस समय वहाँ बहुत हो गए थे और फुर्ती से वहाँ से मांह गया। बादल की गरज, बिजली, वर्षा, बाद तथा कीच और बिल तथा खड़ के कारण, जो मालवा में बहुत होते हैं, कूच में बड़ी कठिनाई हो गई थी। घोड़ों को दरियाई घोड़ों के समान पैरना पड़ा और उँटों को जहाजों के समान तूफानी समुद्र पार करना पढ़ा । पशुक्रों के पैर उनके झाती तक कीचड़ में धँस गए और कितने मजदूरे की चढ़ में रह गए। पर अकबर गांगरून से आगे बढ़ा क्योंकि इस भयंकर यात्रा का तालर्थ एकाएक अब्दुल्ला खाँ पर पहुँच जाना था, जो ऐसे समय में सेना का माळवा आना संभव नहीं समभता था। अशरफ खाँ और एतमाद खाँ उसे यह शुभ सूचना देने के लिये आगे भेजे गए, जो अपने कमों के कारण डर रहा था, कि उसपर बादशाह की बहुत कृपा है। साथ ही इसके वे उसे सेवा में ले आवें, जिसमें वह भगोइ न हो जाय। अक्बर ने एक दिन की कूच में पानी कीचड़ होते हुए मालवा का पश्चीस कोस तै किया, जो दिल्ली के चालीस कोस के बराबर है और सारंगपुर पहुँचा। जब वह घार आया तब उसे अपने दूतों से झात हुआ कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उसके अधिक भय के कारण सफल नहीं हो सके। उसने कुछ बेटक प्रस्ताव किए और तब अपने परिवार और संपत्ति के साथ भाग गया। अक्षर मांडू से घूमा और अपने कुछ अफसरों को अब्दुल्ला का रास्ता रोकने के लिए हरावल बनाकर भेजा तथा स्वयं भी पीछा किया। जब हराबल अब्दुल्ला पर पहुँच गया तब यह विचार कर कि बहुत दूर से आने के कारण इस समय युद्ध-योग्य कम आदमी पहुँचे होंगे वह घूमा और युद्ध किया। जब लड़ाई जोरों पर

थी और शत्रु के तीर बादशाह के सिर पर से जाने छगे तब सक्वर ने दैवी इच्छा से विजय का डंका पीटने की आज्ञा दी और मुनइम साँ खानकानों से कहा कि 'अब देर करना ठीक नहीं है, शत्रु पर घावा करना चाहिए। वानखानाँ ने कहा कि 'ठीक है, पर अभी द्वंद्व युद्ध का अवसर नहीं है, सैनिकों को इकट्टा कर बावा करेंगे। अकबर कृद्ध हो गया और जागे बढ़ने ही को या कि एसमाद खाँ ने उत्साह के मारे उसके घोड़े की बाग पकड़ जी। बादशाह ने और भी कुद्ध होकर घावा कर दिया। दैव साहसी की रचा करता है, इससे शत्रु बादशाह के प्रताप से भाग गए। अब्दुल्ला लाँ के पास एक सहस्र से अधिक सवार थे और अकदर के साथ तीन सौ से अधिक नहीं थे, तिस पर भी वह अपने सदीरों को कटा कर युद्ध-स्थल से भागा तथा आबे (नदी) मोहान होकर गुजरात चढा गया। अकबर ने कासिम खाँ नैशापुरी के अधीन सेना उसके पीछे भेजी। अहोस पहोस के जमींदारों ने राजभिक के कारण इस सेना से मिलकर अब्दुस्ला पर चंपानेर दरें में धावा किया । वह घवड़ा कर अपनी स्त्रियों को रेगिस्तान की ओर भेजकर अपने पुत्र के साथ भाग गया। शाही सर्दार गण उसके कुल सामान, स्त्रियाँ, हाथी आदि पर अधिकार कर वहीं उहर गए। अकबर भी नदी पार कर वहीं आया और खुदा को धन्यवाद देकर बहुत छूट के साथ जीटा। युद्धस्थळ से अर्द्ध-जीवित बचा हुआ अन्दुल्ला खाँ गुजरात गया और चंगेज खाँ से, जो वहाँ शक्तिमान था, जा मिछा। अक्रवर ने चंगेज खाँ के पास हकीम ऐनुङ्मुल्क को भेजा कि या तो वह उस दुष्ट को हमारे पास भेज दे या अपने राज्य से निकाल दे। इसने प्रार्थना

की कि शाही हुक्स मानने को वह तैयार है और उसे वह दरवार में भेज देगा यदि वह समा कर दिया जाय। यदि बादशाह यह स्वीकार न करें तो उसे वह राज्य से निकाल देगा। जब दोबारा वही संदेश गबा तब उसने उसे निकाल बाहर किया। वह माठवा आया और गड़बड़ मचाने छगा। शहानुद्दीन शहमद खाँ, जो मालवा का प्रबंध करने भेजा गया था, ससैन्य ११ वें वर्ष में उसकी दमन करने आया और अन्दुल्ला पकड़ा ही जा चुका था पर निकंछ गया। बहुत कठिनाई उठाकर यह अली कुली खाँ खानेजमाँ तथा सिकंदर खाँ उजवेग से जा मिला और वहीं बंगाल या बिहार में मर गया।

### ३४. अब्दुल्लाखाँ, ख्वाजा

यह तूरान का था। पहिले यह और इसका भाई ख्वाजा रहमतुल्ला खाँ दोनों एमादुल्मुल्क मुबारिज खाँ के अनुयायी हुए और दोनों को सिकाकौल तथा राजेन्द्री की फौजदारी मिली। मुबारिज खाँ के मारे जाने पर जब निजामुल्मुल्क श्रासफ जाह हैदराबाद आया तब दोनों भाई उसके सामने उपस्थित हुए। श्रब्दुरुता राजेन्द्री की फौजदारी के साथ खानसामाँ नियुक्त हुश्रा भीर उसका भाई आसफ जाह के सरकार का दीवान हुआ। रहम-तुरुला खाँ शीघ्र मर गया । उसकी मृत्यु पर ख्वाजा ऋब्दुरुला दीवान हु भा श्रौर जब आसफजाह दूसरी बार राजधानी गया तब वह अब्दुङ्खा को द्विए। में शहीद नासिर जंग का अभिभावक नियत कर छोड़ गया। आसफजाह के दिच्या लौटने पर यह उसका विश्वासपात्र दरवारी रहा । जब कर्णाटक हैदराबाद का ताल्लुकादार सभाद-तुल्ला खाँ मर गया श्रीर उसका भतीजा दोस्त अलीखाँ तथा दोस्त अलो का लड़का सफदर अलो खाँ दोनों उस तरह समाप्त हुए, जिसका विवरण सआरतुल्ला खाँ की जीवनी में या चुका है श्रीर चस प्रांत का प्रसिद्ध दुर्ग त्रिचिनापल्छी सुरारीराव घोरपुरे के अधिकार में चला गयातब आसफजाह ने अब्दुल्लाको उस कर्णा-टक तालुक पर नियत किया श्रीर स्वयं त्रिचिनापल्ली दुर्ग लेने का प्रयत्न करने लगा । जब वह उसे लेने के बाद छौटा तब श्रव्दुरुला खौँ को डंका प्रदान कर उसे ताल्लुके पर भेज दिया। उसी रात्रि

सन् ११५७ हि॰ (सन् १७४४) में यह मर गया। 'नकारए आसिर' इसकी मृत्यु तिथि है। यह विलायती था और सीम्य प्रकृति तथा उदार होते हुए बिक्कि स्वभाव का था। यदि किसी पर वह खफा होता और दूसरा सामने आ जाता तो वह उसी से कड़ा ज्यवहार कर बैठता था। इसका सबसे योग्य पुत्र ख्वाजा नेअमतुल्ला खाँ था, जो पिता की मृत्यु पर कुछ दिन राजबंदरी का आमिछ रहा। सलावत जंग के समय यह बीजापुर का नाएव स्वेदार नियत हुआ और तहज्वर जंग बहादुर की पदवी पाई। इस दिन बाद यह पागल होकर मर गया। दूसरे तक्के ख्वाजा अञ्चलना खाँ और ख्वाजा सादुल्ला खाँ थे, जो शुजा- वल्युल्क अमीदल्खमरा की नौकरी में थे। दूसरा कुरान पदा हुआ था।

### ३५. अब्दुला खाँ फीरोज जंग

इसका नाम ख्वाजा अब्दुल्ल था और यह ख्वाजा खबेदुल्ल नासिहरीन अहरार का वंशधर तथा ख्वाजा हसन नक्शबंदी का भांजा था। अकवर के राज्य के उत्तरार्द्ध में यह विलायत से भारत आया और कुळ समय तक अपने एक संबंधी शेर ख्वाजा के यहाँ दिल्ला में नौकर रहा। युद्ध में सर्वत्र प्रसिद्धि पाई। वाद को यह ख्वाजा को छोड़कर छाहीर में सुळतान सलीम से मिला और एक अहदी नियत हुआ। जब शाहजादा इलाहाबाद में था और स्वतंत्रता तथा अहंता से मंसब और पदवी वितरण करने लगा तथा जागीरें बाँटने छगा तब इसे ढेढ़ हजारी मंसब और खाँ की पदवी मिली। पर शाहजादे के प्रबंधकर्ता शरीफ खाँ से इसकी नहीं बनो तब यह ४८ वें वर्ष में दरबार चला आया और बादशाह ने इसकी योग्यता देखकर इसे एक हजारी मंसब और स्वाजा वरखुरदार को भी योग्य पद मिला। जहाँगीर की राजगही पर इसे ढंका निशान मिला।

महाराणा उदयपुर की चढ़ाई महाबत खाँ की अधीनता में सफळ नहीं हो रही थी, इस पर ४ थे वर्ष में सेना की अध्यक्ता अब्दुल्ला को मिली और उस कार्य में इसने ख्याति पाई। इसने मेहपुर पर धावा किया, जहाँ राणा अमरसिंह द्विपकर रहते थे और अद्वितीय हाथी आलम-गुमान ले लिया। कुंभलमेर में थाना स्थापित कर राजपूतों के एक सदीर बीरम देव सोलंकी को

परास्त कर लूट लिया। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० (१६११ ई०) में यह गुजरात का श्रांताध्यक्त बनाया गया और दरबार से एक सहायक सेना भी दी गई। श्रवंघ यह हुआ था कि गुजरात की सेना के साथ नासिक और ज्यंबक होते हुए यह दक्षिण जाय और खानेजहाँ राजा मानसिंह, अभीरुल्डमरा तथा मिर्जा रुस्तम के साथ बरार का मार्ग शहण करे। दोनों सेनाएँ एक दूसरे से मिली रहें, जिससे एक निश्चित दिन शत्रु को घेर हैं। ऐसा होने से स्थात् शत्रु नष्ट हो सके।

अब्दुल्ला के साथ दस सहस्र सवार सेना थी, इससे यह घमंड के मारे दूसरी सेना की कुछ भी खबर न लेकर शत्रु के देश में चला गया। मलिक अंबर इससे बहुत दुःखी था, इस-छिए चने हुए आदिमयों को इसे नष्ट करने भेजा। प्रतिदिन इसके पड़ाव के चारों ओर युद्ध होता श्रीर संध्या से सुबह तक मारकाट होती। यह ज्यों ज्यों दौलताबाद के पास पहुँचता गया, त्यों त्यों शत्रु बढ़ते गए। जब यह वहाँ पहुँच गया तब तक दूसरी सेना का कोई चिन्ह नहीं मिला। अब इसने लौटना उचित समस्ता और बगलाना होता बहमदाबाद की श्रोर चला। कूच के समय भी शत्रु बराबर घेरे रहते और प्रतिदिन युद्ध होता रहता । अलीमदीन बहाँदुर ने भागना ठीक नहीं समका और लड़ गया तथा कैंद हो गया। यह सूचना कि मलिक श्रंबर ने खानखानों को मिला-कर बहाने से सानेजहाँ को रोक लिया है, असत्य है क्योंकि उसी समय खानखानौँ दिन्गिए से दरबार चला आया था। जब -खानजहाँ को यह दुखद समाचार बरार में मिला तब वह लौटा और बादिलाबाद में शाहजादा पर्वेज से जा मिला।

कहते हैं कि जहाँगीर ने अब्दुला खाँ तथा अन्य अफसरों के चित्र तैयार कराए थे और उनको एक एक देखते हुए उन पर टीका करता जाता था। अब्दुहा के चित्र पर कहा कि 'इस समय कोई योग्यता तथा वंश में तुम्हारे बराबर नहीं है और इस स्वरूप, योग्यता, वंश, पद, खजाना और सेना के रहते तुम्हें भागना नहीं चाहता था। तुम्हारा खिताब गुरेजर्जग है।' ११ वें वर्ष में अब्दुहा ने आबिद खाँ को, जो ख्वाजा निजामुद्दोन श्रहमद बख्शी का पुत्र तथा श्रहमदाबाद का बाकेश्वानवीस था, पैदल बुलाकर उसकी सच्ची रिपोर्ट के कारण उसकी अमृतिष्ठा की। इस पर दरबार से दियानत खाँ भेजा गया कि अब्दुझा को पैदल दरबार लावे। यह आज्ञा पहुँचने के पहिले ही पैदल रवाना हो गया श्रीर सुलतान खुरम की प्रार्थना पर जमा कर दिया गया। जब युवराज शाहजहाँ दूसरी बार दिल्लण गया तब अब्दुहा भी उसके साथ भेजा गया पर यह दिल्ए छोड़कर दिना आज्ञा के अपनी जागीर पर चला गया । इस पर इसकी जागीर छिन गई तथा एतमादराय उसे शाहजादे के पास लिवा जाने की सजावल नियत हुआ। जब शाहजादा कंधार की चढ़ाई के लिए दक्षिण से बुलाया गया और वर्षा के कारण वह मांडू में रुक गया तथा बादशाह कुछ कागड़ा के बहाने से ऐसे लड़के से ऋछ हो गया तब युद्ध का प्रबंध हुन्ना और अब्दुला स्नाँ अपनी जागीर से लाहीर भाकर बादशाह से मिला। जब शाहजादा ने विवा का सामना करना छोड़ दिया और बारशाही सेना के सामने पड़ी हुई अपनी सेना को राजा विकमाजीत के अधीन कर दिया कि यदि उसके पीछे सेना भेजी जाय तो वह उसे रोक सके तब ख्वाजा अबुल्ह्सन ने

वैमनस्य से ऐसा छपाय किया कि बाब्दु छा खाँ शाही सेना के हरावल में नियत हो गया। युद्ध बारंभ होते ही बाब्दु छा खाँ शाहजादे की धोर चला बाया। देवात एक गोली छगने से राजा विक्रमाजीत मर गया। दोनों सेनाओं में गड़बढ़ मच गया और वे अपने अपने स्थानों को लौट गई। राजा गुजरात का शासक था इसलिए बाब्दु छा खाँ को शाहजादे ने वहाँ नियत किया और योड़ी सेना के साथ वफा नामक खोजे को उसका नायब बनाकर वहाँ मेजा। मिर्जा सफी सैफ खाँ ने बादशाह की स्वामिमिक उचित समक्त कर उस प्रांत के नियुक्त मनुख्यों की सहायता से खाजे को पकड़ लिया और नगर पर अधिकार कर लिया। मांडू में शाहजादे से छुट्टी छेकर बाब्दुल्ला खाँ। शीधता से सहायता की अपेचा न कर वहाँ जा पहुँचा। दोनों पक्ष में युद्ध होने पर बाब्दुल्ला खाँ। परास्त हुआ और उसे बढ़ीदा होते सूरत जाना पड़ा। यहाँ कुछ सेना एकत्र कर यह शाहजादे से बुद्दानपुर में जा मिला। इसके बाद युद्धों में बराबर यह हरावछ में रहता था।

२० वें वर्ष में जब शाहजादा बंगाल से द्विए आया और याकूत खाँ हब्शी तथा अन्य निजामशाही नौकरों को साथ लेकर जुहीनपुर पर चढ़ाई की तब अब्दुल्ला खाँ ने शपथ खाई कि जब उस नगर पर अधिकार होगा तब वह कत्ले आम करेगा। जब शाहजादा ने सफल न हो सकने पर घेरा उठा दिया तब अब्दुल्ला खाँ ने यह जानकर कि शाहजादा उस पर कृपा नहीं रखता, कुल कृपाओं का विचार न कर, जो उसे मिल चुकी थीं, वह भागा और मिलक अंबर से जा मिला। जैसो इसे आशा थी वैसा इसको बहाँ आशय नहीं मिला, तब यह खानजहाँ की

सहायता से शक्काह की सेवा में भाषा। कहते हैं कि जब यह बुद्दीनपुर पहुँचा सब स्वानजडाँ जैनाबाद बाग तक इसके स्वागत को आया और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसने चावलुसी तथा नम्रता का भाव रखा. चजवेग दर्वेश सा कपड़ा पहिरा, नाभि तक लंबी डाढ़ी रखी और विना हथियार लिए एक घंटे रात रहे खान-जहाँ के दीवानस्त्राने में आकर बैठता । जब आज्ञानुसार स्तानजहाँ जुनेर गया तब यह भी साथ था। इसने मलिक अंबर को लिखा कि यरि इस समय वह स्नानजहाँ पर टूट पढ़े तो वह सफल होगा। दैवात् वह पत्र पकड़ा गया और जब खानजहाँ ने उसे अब्दुल्ला खाँ के हाथ में दिया तब इसने सब हाल ठीक बतला दिया। आज्ञानुसार वह असीरगढ़ में कैद किया गया । दुर्गाध्यच इकराम खाँ फतहपुरी उसके साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता था और महाबत खाँ के इशारे पर, जो उस समय राक्तिमान था, कई बार इसे अंघा करने की आज्ञा आई पर खानेजहाँ ने स्वीकार नहीं किया। उसने उत्तर में लिखा कि उसके वचन पर यह आया है और वह इसे दरबार हे आवेगा ।

जब शाह जह<sup>र</sup> बादशाह हुआ तब नक्शबंदी मत के प्रसिद्ध श्रमुगामी श्रव्हुरहीम ख्वाजा के मध्यस्थ होने पर श्रव्हुल्ला खाँ समा कर दिया गया। यह ख्वाजा कलाँ ख्वाजा जूयबारी का बंशज था, जो स्वयं इमाम हुमाम जाफर सादिक के पुत्र सैयद श्रलो श्ररीज से तीस पीढ़ी हट कर था और तूरान के विख्यात सैयहों में से एक था तथा जिस पर उजवेग खानां की बड़ी श्रद्धा और विश्वास था, जो सब उस वंश के मक थे। वहाँ का शासक श्रव्हुल्ला खाँ ख्वाजा

कलाँ का शिष्य हो गया था। जहाँगीर के समय ख्वाजा अब्दुर्रहोम त्रान के शासक इमाम कुली खाँ का राजदूत हो कर धाया और इसका बड़े धादर से स्वागत हुआ। इसे तस्त के पास बैठने की धाजा मिलने से फारस, त्रान तथा भारत के सर्दारों में इसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ो। शाहजहाँ के राज्यारंग में यह लाहौर से आगरे धाया और पहिले से खिक सम्मान हुआ। अब्दुल्ला खाँ का नक्शबंदी मत से संबंध था, इसीसे वह जमा किया गया और इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, डंका निशान तथा कन्नोज सरकार जागीर में मिला।

ं उसी प्रथम वर्ष जब जुकारिंह बुंदेला दरबार से ओड़ला अपने घर भागा तब महावत खाँ के ऋधीन उसपर सेना नियत हुई। खानजहाँ लोदी माछवा से और अब्दुल्ला खाँ अपनी जागीर से चारों और के अन्य अफ़सरों के साथ उसके राज्य में चा घुसे और खूटपाट मचाने लगे। जब जुमार पीड़ित हुत्रा तब उसने महाबत लाँ को मध्यस्थकर अधीनता स्वीकार कर ली। अब्दुल्ला खाँऔर बहादुर खाँकुछ अफसरों तथा ९००० सवार के साथ परिज दुर्ग आए, जो ओड़छा से तेरह कोस पर जुम्हार सिंह के राज्य के पूर्व भ्रोर तथा उसके अधिकार में या और बड़ी फुर्ती तथा उत्साह से उस पर अविकार कर लिया। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को दमन करने बुर्होनपुर श्राया तब श्रव्दुल्ला खाँ। अपनी जागीर काल्पी से दिशाण भाषा और शायस्ता खाँ के अधीनस्य सेना में नियत हुआ। पेट फूछने के रोग से जब यह आराम हुआ तब दरबार त्राया शौर दरिया खाँ रुहेला को दमन करने भेजा गया, जो बाळीस गाँव के पास उपद्रव मचा रहा था। यह आज्ञा भी हुई कि

वह खानदेश में ठहरे और खानेजहाँ तथा दरिया खाँ का पीछा करे, चाहे वे कहीं जाय ।

४ थे वर्ष में खानजहाँ और दरिया खाँ दौजताबाद से खानदेश को राह से मालवा श्राए तब यह भी उनका पीछा करता रहा श्रीर चन्हें कहीं आराम छेने नहीं दिया। श्रंत में सेहोंडा ताल के किनारे खानेजहाँ खट गया और मारा गया। इसके पुरस्कार में इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसब और फीरोज जंग पदवी मिली। ५ वें वर्ष में यह बिहार का प्रांताध्यत्त हुआ। अब्दुहा खाँ नेरतनपुर के जमींदार को दंड देना निश्चित किया और उधर गया। वहाँ का जमींदार बाबू लक्ष्मी डर गया और बाँधो के शासक अमर सिंह के मध्यस्य होने पर उसे अमान मिली। ८ वें वर्ष अन्दुक्षा के साथ कर छेकर दरवार में उपस्थित हुआ। जब अन्दुक्का अपनी जागीर पर चला गया तब जुभार सिंह बुंदेला ने फिर विद्रोह किया। आज्ञानुसार अब्दुङ्घा मार्ग ही से लौटा और इसे दंड देने चला। मालवा से खानेदीराँ और सैयद खानेजहाँ बारहा इससे आ मिले। जब ओड़छा से एक कोस पर इन सबने पड़ाव डाला तब वह नीच दुष्ट डर गया और अपने परिवार, नौकर, स्रोना, चाँदी श्रादि छेकर दुर्ग से निकल धामुनी दुर्ग चला गया, जिसे उसके पिता ने बहुत हढ़ किया था। शाही सेना श्रोइछा विजय कर चसका पीछा करती हुई घामुनी से तीन कोस पर पहुँची तब ज्ञात हुआ कि वह वहाँ से भी अपना सामान आदि लेकर चौरागढ़ चला गया है और वहाँ देवगढ़ के जमींदार के पत्र का मार्ग देख रहा है। यदि वह अपने राज्य में से जाने का मार्ग दे देगा तो वह दिचिए चला जायगा। शाही सेना ने धामुनी पर अधिकार

कर लिया और सैयद खानेजहाँ बारहा ने वहीं विजित प्रांत को शांत करने के लिए ठहरना निश्चित किया। अब्दुष्टा खानेदीराँ बहादुर के हरावळ के साथ आगे बढ़ा। जुमार लांजी होता भागा, जो देवगद राज्य के अंतर्गत है। अब्दुष्टा दस गोंड कोस प्रतिदिन और कभी-कभी बीस कोस चलता था, जो कोस साधारण कोस से दूने होते हैं और बाँदा की सीमा पर उसपर पहुँच कर युद्ध किया। वह दुष्ट गोळकुंडा की ओर भागा। कई कूवों के बाद अब्दुष्टा फिर उस पर पहुँच गया तब वे पिता-पुत्र प्राण भय से जंगलों में भागे। वहाँ गोंकों के हाथ वे मारे गए। फीरोज जंग ने उनका सिर काट लिया और दरबार भेज दिया।

१० वें वर्ष में राजा प्रताप एजीनिया ने, जिसे ढेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव मिला था, अपने देश जाने की छुट्टी पाई, जैसी कि एसकी इच्छा थी और वहाँ जाकर उसने विद्रोह कर दिया। अब्दुल्ला खाँ आझानुसार विहार से एसे दंह देने गया। इसने पहिले भोजपुर घेर लिया, जो राजा की राजधानी थी और जहाँ प्रताप ने शरण लिया था। युद्ध के बाद डर कर उसने संघि की प्रार्थना की। वह लुंगी पहिन कर और अपनी स्त्री का हाथ पकड़ कर फीरोज जंग के एक हीं जड़े के द्वारा उसके पास हाजिर हुआ। खाँ ने उन दोनों को कैंद कर दरवार को सूचना भेज दी। वहाँ से आझा आई कि उस दुष्ट को मार डालो और उसकी स्त्री तथा सामान को अपने लिए रख लो। फीरोज जंग ने खूट का कुछ भाग सिपाहियों में बाँट दिया और उसकी स्त्री को मुसलमान बनाकर अपने पौत्र से विवाह कर दिया। १२ वें वर्ष में यह जुमार सिंह के पुत्र पृथ्वीराज तथा चंपत बुंदेला को दंह

देने पर नियत हुआ, जो खोड्छा में उपद्रव मचा रहे थे। बाकी खाँ के प्रयत्न से, जिसे अन्दुल्ला ने मेजा था, पृथ्वीराज पकड़ा गया पर चंपत, जो इसका जड़ था, भाग गया। यह अन्दुल्ला की असावधानी तथा सुखेच्छा के कारण हुआ माना गया और इससे इसकी इस्लामाबाद की जागीर छिन गई और उसकी भर्त्सना की गई। १६ वें वर्ष में यह सैयद शुजाअत खाँ के स्थान पर इलाहाबाद का प्रांताध्यत हुआ। कुछ समय बाद शाहजहाँ ने इसे इसके पद से हटा दिया और एक लाख रुपये उसकी काल-यापन के लिए दिए। उसी समय फिर इस पर उसकी छुपा हो गई और मंसब बहाड कर दिया। यह प्रायः सत्तर वर्ष की अवस्था में १८ वें वर्ष के १७ शब्वाल सन् १०५४ हि० (७ दिसं० १६४४ ई०) को मर गया।

इसकी ऐसी कठोरता और अत्याचार पर भी मनुष्यगण् विश्वास करते थे कि वह आश्चर्य कार्य दिखला सकता था और उसको मेंट देते थे। यह पवास वर्ष तक सर्दार रहा। यह कई बार अपने पद से हटाया गया और बहाल किया गया तथा पहिले ही के समान इसका ऐश्वर्य और शक्ति हो जाती थी। इसकी सेवा करना भाग्य को सत्ता समम्मो जातो थी। इसी के जीवन में इसके कितने सेवक पाँच हजारी और चार हजारी हो गए। यह अपने सिपाहियों की अच्छो रखनाछो करता था पर साल में तीत चार महीने से अधिक का वेतन कभी नहीं देता था। पर अन्य स्थानों के मुकाबिले इसका तीन महीने का वेतन सालभर के बराबर होता था। कोई इससे स्वयं अपना वृत्तांत नहीं कह सकता था। उसे इसके दीनान या बरूशी से पहिले कहना पड़ता था। यदि इनमें से कोई हाउ कहने में देर करता तो उसकी यह खाड़ी मुँड्वा छेता था। इसका यह नियम सा था कि जब वह किठन चढ़ाइयों पर जाता तो साठ सत्तर कोस प्रतिदिन चलता। यह विश्वसनीय चंदावल साथ रखता। यदि कोई पीछे रह जाता तो उसका सिर काट लिया जाता और इसके पास लाया जाता। पचास मुगल, जो मीर तुजुक के यसावल थे, बरदी पहिरे तथा छड़ी छिए प्रबंध देखते। कहते हैं कि राग्णा की चढ़ाई के समय तीन सी सवार कारचोबो कपड़े और श्रम्छं कवच पहिरे तथा हो सी पैदल खिदमतगार, जिलौदार, चोबदार आदि उसी प्रकार मुसज्जित साथ थे। यह किसीका उदास मुख देखकर बड़ा प्रसन्न होता। इसकी चाल बड़ी शानदार थी। जीवन के श्रंतिम काल में अपना दीवान रात्रि के श्रंतिम पहर में शुरू करता। इस समय तक कठोरता भी कम कर दी थी।

जलीर तुल् खवानीन में शेख फरीद भक्करी कहता है कि "जब खाने जहाँ छोदी ने अब्दुल्छा को अपनी रत्ता में रखा था, इस समय उसने हमारे हाथ से दस सहस्र रुपये उसके पास व्यय के लिए भेजे थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि 'नवाब ने गाजी की तौर पर खुदा का बहुत काम किया है। आपने कितने काफिरों के सिर कटवाए हैं।' उसने कहा कि 'दो छाख सिर होंगे, जिसमें आगरे से पटने तक मीनारों के दो कतार बन जाँय।' मैंने कहा कि 'अवश्य ही इनमें एकाध निद्ोंव मुसलमान भी रहा होगा।' वह कुद्ध हो गया और कहा कि 'मैंने पाँच लाख स्त्री पुरुष कैंद किए और बेंच दिए। वे सब मुसलमान हो गए। उनसे प्रलय के दिन करोड़ों पैदा होंगे। खुदा के रसूल

धुनिया के यहाँ जाकर इससे मुसलमान होने को कहते थे और मेंने एक दम पाँच लाख मुसलमान बना दिए। यदि ठोक हिसाब किया जाय तो इस्लाम के अनुयायी और अधिक होंगे।' जब मेंने यह हाल खानेजहाँ से कहा तब उसने कहा कि 'आअर्य है कि यह मनुष्य अपने कुकमों का तथा पश्चाताप न करने का घमंड करता है।' इसके पुत्र फले फूले नहीं। मुहम्मद अब्दुल् रसूल दक्षिण में नियत हुआ।"

## ३६. अब्दुल्ला खाँ बारहा, सैयद

इस सैयद मियाँ भी कहते थे। पहिळे यह शाहत्रालम बहादुर का नौकर था। यह रूहुल्ला खाँ के साथ कोंकण के कार्य-पर नियत हुआ। २६ वें वर्ष औरंगजेबी में इसे एक हजारी ६०० सवार का मंसव मिला और यह बादशाही सेना में भरती हो गया । २८ वें वर्ष में चक्त शाहजादे के साथ हैदराबाद के शासक अबुल्ह्सन को दंड देने पर नियत होकर चढ़ाई में अच्छा कार्य किया और घायल हो गया। एक दिन जब यह सेना के चंदावल का रक्षक था तब शत्रुओं से घोर युद्ध कर उसे परास्त किया और अपने दाएँ बाएँ भागों की सहायता को आया। जब उसी दिन शत्रु शाहजादे के दीवान वृंदावन की घायल कर उसके हाथी को हाँकते हुए ले जा रहे थे तब अब्दुल्ला ने उन पर धावा किया और उन्हें परास्त कर वृंदावन को छुड़ा लिया। बीजापुर के घेरे में शाहजादा पर उसके पिता की शंका हुई श्रौर उसके बहुत से साथी हटा दिए गए। उसी साथ अब्दुल्ला के लिए फर्मीन निकला, जिससे वह कैंद कर दिया गया। बाद को रूहुल्ला खाँ के कहने पर यह उसीको सौंप दिया गया कि अपनी रचा में रखे। क्रमशः इसके दोष क्षमा किए गए। गोलकुंडा के घेरे के समय जब रूहुल्ला खाँ बुलाए जाने पर बीजापुर से दर-बार आया तब अब्दुल्ला खाँ वहाँ उसका नाएव होकर रहा । कुछ दिन बाद वह स्वयं वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। ३२ वें वर्ष में जक

समाचार मिला कि शंभा भोसला का भाई रामा राहिरीगढ़ से भाग गया, जिसे जुलिफकार खाँ घेरे हुए था और जिसने पूर्वोक्त शामक अबुल्हसन के राज्य में शरण लिया है तब अब्दुल्ला को हुक्म मिला कि उसे खोज कर कैर कर ले। तीन दिन तीन रात कूच कर यह उसपर जा पहुँचा और कई सदीरों के पकड़ जाने पर भी रामा निकल गया। इस कारण इतनी सेवा करते हुए भी बादशाह इससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके सिवा बीजापुर के दुर्ग में बहुत से कैदी रखने की आज्ञा हुई थी पर वैसे स्थान से भो कुछ निकल भागे, तब उसी वर्ष अब्दुल्ला बीजापुर से हटा दिया गया। ३३ वें वर्ष में यह सदीर खाँ के बदले नानदेर का फौजदार नियत हुआ। यह अपने समय पर मरा। इसके कई खड़के थे, जिनमें दो बहुत प्रसिद्ध हुए—कुतुबुल्ला खाँ और अमीरुख्डमरा हुसेन अखी खाँ। इन सब का विवरण अलग दिया गया है।

### ३७. श्रब्दुल्ला खाँ, शेख

यह ग्वालियर के शत्तारी शाखा के बड़े शेख शेख गुहम्मद गीस का योग्य पुत्र था। उस फकीर के लड़कों में अञ्चुल्ला और जियाउल्ला अति प्रसिद्ध हुए। पहिला शेख बदरी के नाम से मशहूर हुआ। दावत और तकसीर की विद्या में यह अपने पिता का शिष्य था तथा उपदेश देने और मार्ग-प्रदर्शन में पिता का स्थानापन हुआ। भाग्य से फकीर और द्वेश होते हुए यह शाही नौकरी में घुसा और एक बड़ा सर्दार हो गया। बढ़ाइयों में इसने बराबर अच्छी सेवा की और युद्ध में प्राण्य को भी कुछ न सममता। अकबरी राज्य के ४० वें वर्ष में यह एक हजारी मंसब तक पहुँचा। कहते हैं कि वह तीन हजारी मंसब तक पहुँचा कर युवावस्था में मर गया।

दूसरे पुत्र जियावल्ला ने सेवा नहीं की और दर्वेश ही बना रहा। पिता के समय ही यह गुजरात गया और वजीहुदीन अलबी की सेवा में पहुँचा, जो विज्ञानों का विद्वान् था, कई पुस्तकों पर अच्छी टीकाएँ लिखी थीं और इसके पिता का शिष्य था। उसके यहाँ इसने विज्ञान सीखा और पत्तन में शिख ग्रहम्मद ताहिर मुहिद्दिस बोहरा से हदीस सीखा। उसी समय इसने अपने पिता से सार्टिफिकेट और स्थानापन्न होने का खिरका पाया। सन् ९७० हि० (सन् १५६२—३ ई०) में पिता की मृत्यु पर आगरे में रहने लगा और वहाँ गृह तथा

खानकाह बनवाया। बहुत दिनों तक चंतिम पुरस्कार प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता रहा और सूफीमत अच्छी प्रकार मानता रहा। ३ रमजान सन् १००५ हि० (१० अप्रैल सन् १५९७ ई०) को मर गया।

कहते हैं कि जिस वर्ष में लाहौर में हरिणों का युद्ध देखते समय उनकी सींघ से खंडकोश में चोट लग जाने से अकबर बड़ी पीड़ा में था, उस समय बहुत से बड़े अप्रगण्य मनुष्याण उसे देखने आए थे। एक दिन बादशाह ने कहा कि शेख जिया-उल्ला ने मुझे नहीं याद किया। शेख अबुल्फजल ने इसकी सूचना भेज दी और यह लाहौर गया। दैवान कुछ दिन बाद शाहजादा दानियाल की एक स्त्रो गर्भवती हुई, जिस पर बाद-शाह ने आज्ञा दी कि वह प्रसृति के छिये शेख के गृह पर भेजी जाय। शेख ने इसके विरुद्ध कहा पर कुछ फल न हुआ और वह बेगम वहाँ लाई गई। शेख को जीवन से घृणा हो गई और वह एक सप्ताह बाद मर गया।

भवसर मिल गया है, इसिलये इन दोनों भाइयों के पिता का कुछ हाल दिया जाता है। शेख मुहम्मद गौस श्रीर उसके बड़े भाई शेख (बहलोड) फूल शेख फरीद श्रतार के बंशज थे श्रीर वह अपने समय का प्रसिद्ध फकीर था। दोनों ही खुदा के नाम जपने तथा समाधि लगाने में एक थे। शेख बहलोल शाह कमीस का शिष्य था, जो (सरकार सरहिंद के श्रंतर्गत) साधौरा में गड़ा हुआ है। हुमायूँ उसका श्रतुयायी हुआ और यद्यपि वह ख्वाजा नासिकहीन श्रहरार के पौत्र ख्वाजा खावंद महमूद का शिष्य था पर उस संबंध को तोड़कर शेख का शिष्य हो गया।

इस पर स्वाजा अत्यंत कुपित हुन्ना और हुमायूँ का साथ छोड़कर भारत से अपने देश चत्ना गया। उसने एक शैर पढ़ा, जिसका तालपर्य है कि—

कहा कि ए हुमा, अपनी छाया कभी न छोड़। उस भूमि पर जहाँ चील से वोते की कम प्रतिष्ठा होती है। नव सन् ९४५ हि० (सन् १५३८—९ ई०) में बंगाल विजय हुआ तब वहाँ की जल वायु के हुमायूँ के अनुकूछ होने से उसने वहीं आराम करना निश्चित किया और विषयोपभोग में निरत हो गया। छोटे भाई मिर्जा हिंदाल ने तिरहुत जागीर में पाया था पर कुछ षड्चिकियों से मिछकर बुरे विचार से ठीक वर्षाऋतु में वह बिना आज्ञा लिये राजधानी चला गया। दिल्ली का अध्यक्ष मीर फकीर अली, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था, आगरे आया और अपने सदुपदेश से मिर्जा को राज-भक्ति के मार्ग पर लाया, जिससे वह अफगानों को दंख देने के लिए जौनपुर गया। इसी बीच कुछ अफसर बंगाल से भागकर मिर्जा से जीनपुर में ब्या मिले। इन सबने राय दी कि अपने नाम खुतबा पढ़वाकर गहीपर बैठ जाको। मिर्जा भी पुनः यह सब विचार करने लगा। हुमायूँ ने जब यह वृत्तांत सुना तक शेख बहलोल को उसे सलाह देने भेजा। मिर्जा आगे बढ़कर उसका स्वागत कर अपने निवासस्थान पर लाया और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा की । शेख के आने से अफसरों को बहुत कष्ट हुआ पर श्रंत में सबने मिलकर निश्चय किया कि उसे मार डालना चाहिए क्योंकि जब तक उन सबके कार्यों पर पड़ा हुन्ना परदा न चठेगा कुछ न हो सकेगा। मिर्जा नूरुद्दोन मुहम्मद ने शेख को उसी के

स्रोमे में चाफगानों का साथ देने के दोष के बहाने पकड़ कर बाद-शाही बाग के पास रेती में मार डाला। शेख मुहम्मद गौस ने मृत्यु तारीख 'फकदमात शहीदः' (वास्तव में वह शहीद किया गया, सन् ९४५ हि॰) निकाला। दुर्ग वियाना के पास पहाड़ी पर उसका मकबरा है।

हमायूँ को शेख के मारे जाने पर बड़ा दु:ख हुआ और वह इसके भाई मुहस्मद गौस के यहाँ शोक मनाने गया। वह शेख अब्दुल्ला शत्तारी के शिष्य शेख काजन बंगाछी के शिष्य हाजी हमीद ग्वालिअरी गजनवी का शिष्य था। इसका ठीक नाम अब्दुल् मुबीद मुहम्मद था और गुरु की छोर से इसे गौस की पदवी मिली थी। यह बिहार के श्रंतर्गत चुनार की पहाड़ियों में पीर की तौर पर रहता था और उसी एकांत बास में सन् ९२९ हि॰ ( सन् १५२३ ई॰ ) में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जवाहिर खमसा लिसा। उस समय वह २२ वर्ष का था। जब सन् ९४७ हि० में शेरशाह ने उत्तरी भारत विजय कर लिया तब हुमायूँ से अपने संबंध के कारण यह भय से गुजरात भाग गया। वहाँ एक ऊँची खानकाह बनवाकर उस देश के निवासियों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न करने लगा। जब सन् ९६१ हि॰ (सन् १५५४ ई० ) में हुमायू का झंडा फिर भारत में फहराया तब शेख ने वहाँ से लौटने का निश्चय किया श्रौर सन् ९६३ हि॰ में, जो अकबर के राज्य के आरंभ का वर्ष था, ग्वालियर होता श्रागरे श्राया । बादशाह ने इसका स्वागत तथा सम्मान किया । शेख गदाई कंबो सदरुस्प्रद्र ने, शेख से अपनी पुरानी शत्रुता के बिचार से, फिर वैमनस्य ठाना और वैरामलाँ को गुजरात में

रोख की छिखी एक पुस्तिका मीराजिया दिखलाया। इसने उसमें अपनी वंशपरंपरा दी थी, जिसकी गुजरात के विद्वानों ने कठोर आलोचना की थी। इस प्रकार गदाई ने खाँ को शेख के विरुद्ध कर दिया, जिससे एसने शेख का शाही सम्मान नहीं किया, जैसी कि एसने आशा की थी। तब इसने छुट्टी ली और अप्रसन्न होकर अपने स्थान खाढियर चला गया। सोमवार १७ रमजान सन् ९७० हि० (१० मई सन् १५६३ ई०) को यह मर गया और इसकी तारील 'बंदएखुदाशुद' हुई। कहते हैं कि अकबर से इसे एक करोड़ दाम वृत्ति मिळती थी। जस्तीरतुल् खवानीन में लिखा है कि शेख को नौ लाख की जागीर मिछी थी और उसके पास चालीस हाथी थे। अकबरनामे से ज्ञात होता है कि यह कथन कि अकबर उसका शिष्य था, सच है और शेख अबुल्फज्ल ने शेखों की प्रतिद्वंद्विता, ईर्ध्या या बादशाह की प्रकृति के विचार से इसका उलटा दिखलाया है। उसने छिखा है कि चौथे वर्ष सन् ९६६ हि॰ में, जिसमें कुछ के अनुसार शेख गुजरात से लौटकर आया या, अकबर आगरे से अहर खेलने ग्वालियर पहुँचा। उसे यहाँ माळ्म हुआ कि किब-चाक के बैल मुहम्मद गौस के साथ गुजरात से आए हैं तब उन्हें व्यापारियों से इचित मूल्य पर खरीद लेने के लिये श्राज्ञा हुई। इसपर उससे कहा गया कि शेख श्रौर उसके मनुष्यों के पास इनसे अच्छे पशु हैं और यदि अकवर शिकार से लौटते समय शेख के निवासस्थान से होता चछे तो वह अवश्य भेंट में **एन्हें दे देगा। जब अकबर एसके यहाँ गया तब शेख ने** एसके आने को श्रापना बड़ा सम्मान सममा और बैराम खाँ के

कुव्यवहार की इसे सफाई माना । इसके मनुष्यों के पास जितने पशु थे वे सब तथा गुजरात की अन्य अलभ्य वस्तुओं को भेंट दिया । इसने मिष्टान्न तथा इत्र भी निकाले । मुलाकात के बाद इसने बादशाह से पूछा कि उसने किसी को अनुगमन का हाथ दिया है । बादशाह ने कहा नहीं । शेख ने आगे हाथ बढ़ाकर बादशाह का हाथ पकड़ छिया और कहा कि 'हमने आपका हाथ पकड़ा ।' बादशाह मुस्किराकर बिदा हुए । सुना जाता है कि बादशाह ने कहा था कि 'उसी रान्नि को हम छोग अपने खेमे में लौटे, मिदरापान हुआ और मुख उठाया गया तथा बैलों के पकड़ने और शेख के हाथ पकड़ने की चाछाकी पर खुब हँसी हुई।'

#### शैर

रंग विरंगे कवाओं नीचे वे फंदे लिए रहते हैं।
छोटी आस्तीन वाले इनके बड़े हाथ ( छूट ) को देखो।।
इसके अनंतर वह स्वयं प्रसन्न होनेवाला मूर्ख अपने कार्य की
प्रशंसा जनसाधारण में करने छगा। उसने ( अबुल्फजल )
इस वर्णन के सिवा और भी बहुत कुछ लिखा है, पर उसका यहाँ
देना ठीक नहीं है।

श्रबुल् फजल ने रोख बहलोल के बारे में श्रोर भी विचित्र बातें लिखी हैं, जैसे हुमायूँ का रोख के शोबदेवाजी में मन लगता था, इसिट ए उसे रोख की प्रतिष्ठा करना पड़ता था। कभी वह हुमायूँ को अपना शिष्य बतलाता और कभी श्रपने को उसका राजभक्त नौकर कहता। वास्तव में वे दोनों भाई गुण या

विद्वता से विहीन ये पर वे पहाड़ों पर भाषम में बैठकर खुदा का नाम जप करते थे और उसे अपने नाम तथा प्रभाव का द्वार बनाया था। शाहजादों चौर अमीरों के सत्संग में रहने से मूखों के कारण यह बराबर अपने पेशे में सफल होते गए और फकीरी की बस्तु बेंचकर बहानों से प्राम और बस्ती कमाते गए। वास्तव में यह सब विवरण अबुल् फज्ल की गाली है, जैसा वह अपने समय के बड़े शेखों के प्रति देने का आदी था। इसका कारण इसकी गुप्त ईन्यों थी कि कोई उसका प्रतिद्वंद्वी न खड़ा हो जाय क्योंकि उसका पिता भी घार्मिक नेता था श्रीर गौस के बराबर अपने को सममता था पर उसे लोग वैसा नहीं मानते थे। यह उसकी श्रहम्मन्थता श्रौर बकवाद का फल हो सकता है, जो अनुदार होकर जनसाधारण की राय नहीं मानता। उन लोगों की फकीरी तथा सिद्धाई, जिससे गुप्त बातें ज्ञात हो जातो हैं, जो कुछ रही हो पर यह ठीक है कि ्हुमार्यू उन दोनों भाइयों पर बहुत अद्धा रखता था। शेरशाह के विजयोपरांत हुमायूँ ने जो पत्र शेख मुहम्मद गौस को लिखा था बह रोख के उत्तर सहित गुलजारुल्-अवयार में दिया है, जिससे बह स्पष्ट हो जाता है। इसिलिए वे दोनों यहाँ दे दिए जाते हैं।

#### हुपायूँ का पत्र

आदाब और हाथ चूमने के बाद प्रार्थना है कि सर्व शिक्त-मान की कृपा ने आप और सभी दर्वेशों के मार्ग-प्रदर्शन द्वारा हमें दु:बों के दर्रे से निकाल कर आराम में पहुँचाया। पड्चकी भाग्य के कारण जो हुआ है उससे हमको इससे अधिक कष्ट नहीं मिला है कि इम आपकी सेवा से विचित हुए। इर स्वाँस और हर पग पर इमें ख्याल होता है कि वे राश्वस-प्रकृति मनुष्य (शेरशाह तथा अफगानगण) उस दैवी पुरुष से कैसा वर्ताव करेंगे। जब हमने सुना कि आप उसी समय वहाँ से गुजरात को रवाना हुए तब हमारी आशंका कम हो गई। हमें आशा है कि जैसे खुदा ने आपको उस अयोग्य के कष्ट से छुटकारा दिया है इसी प्रकार वह हम लोगों की प्रकट जुदाई को दूर कर देगा। ए खुदा, हम किस प्रकार उस सिद्ध पुरुष को मार्ग प्रदर्शन के छिए धन्यवाद हैं। इन सब कष्टों के रहते, जो प्रकट में मुसे घेरे हुए हैं, हमारे हृदय के कोष में, ऐक्य-पूजन के निवास में, तिनक भी चोट या असफलता नहीं है। आने जाने का मार्ग सदा जारी रहे और हमारी शुभेच्छाओं के कारवाँ के पहुँचने को खुडा रहे।

#### उत्तर

"बादशाह के सुप्रसिद्ध पत्र की पहुँच से और हुमायूँ के सम्मान्य छेस के पढ़ने से इस देश के ईमानदारों को बड़ा आराम पहुँचा तथा उससे साथ के सेवकों के स्वास्थ्य तथा ऐश्वर्य की सूचना भी मिल गई। जो कुछ लिखा गया है वह कुल बातों का सार है। जो हो चुका है उसके छिए रंज नहीं है।

#### मिसरा

जो शब्द हृदय से निकलता है वह हृदय तक पहुँचता है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे ताज-सुशाभित स्वामी का सिर दुखद घटनाओं से विचलित न हो।

#### मिसरा

सुमार्ग के यात्री के लिए, जो घटना घटती है वह अच्छे ही के लिए होती है।।

जब खुदा अपने सेवक को पूर्ण करने के मार्ग पर छे चलता है तब चस पर वह अपने सुंदर तथा भयानक दोनों गुणों का प्रयोग करता है। उसकी सुहृद कृपा का समय बीत गया है और कुछ दिन के लिए दुख आ गया है। जैसा कहा गया है 'सुख के साथ दुःख आता है और दुःख के साथ सुख।' सुखद समय पुनः शीध आवेगा क्योंकि अरब कानून के अनुसार 'एक दुःख दो सुखों के बीच रहता है।' इस कारण कि आधेय का घरा आधार से कम होता है, सफडता-बधू शीध विवाह मंच पर आ बैठेगी। खुदा ऐसा करें और खुदा को अब तथा बाद दोनों जगह स्तुति है।

संचेपतः शेख महम्मद गौस भारत के शत्तारी नेताओं में से एक था। इसके कई प्रसिद्ध शिष्य तथा उत्तराधिकारी हुए। सैयद वजीहुद्दीन गुजराती इसका शिष्य था, जिसने पुस्तकों पर टीकाएँ लिखीं और जो विज्ञान का विद्धान था। एक ने सैयद से कहा कि 'आपने इतनी विद्धता और बुद्धि के रहते शेख को क्यों गुरु बनाया।' उसने उत्तर दिया कि 'यह धन्यवाद की बात है कि मेरे रसूल उम्मी थे तथा पीर निरत्तर हैं।' शत्तारी मत सुउतानुङ्ग्रा-रिफीन बायजीद विस्तामी से शुरू होता है, जिससे तुर्की में यह मत बिस्तामिया कहलाता है। इस मत के बीच की एक कड़ी शेख अबुङ्ह्सन इश्की था, जिससे फारस और तूरान में यह इश्किया कहलाता है। इस मत के पीरों को शत्तारी इसलिए

कहते हैं कि वे अन्य मतवाले पीरों से अधिक तेज तथा खरमाही होते हैं। इस मत के बड़े आदमी अरबी तथा पारसी इराकों में बराबर यात्रियों के छिए मार्ग-त्रदर्शन का दीपक जलाते हैं। पहिला आदमी जो फारस से भारत आया वह शेख अब्दुल्छा शत्तारी था, जो शेखों के शेख शहाबुद्दीन सहर-वर्दी से पाँच पीदी और बायजीद बिस्तामी से सात पीदी बाद हुआ। अखबारल् अखियार में लिखा है कि शेख अब्दुला शेख नब्सुद्दीन किवरी से पाँच पीदी पर हुआ। इसने मालवा में मांडू में निवास किया और वहीं सन् ८९७ हि० (१४८५ ई०) में मर कर गाड़ा गया। उसके चेले भारत में शिष्य करते फिरते हैं।

## ३८. अब्दुत्ता खाँ सईद खाँ

यह सईद खाँ बहादुर जफरजंग का चौथा ळड्का था। सौभाग्य तथा अच्छे कार्य से इसका विता बराबर उन्नति कर रहा था, इसिखये इसे योग्य मंसब मिला । १३ वें वर्ष शाहजहाँनी में यह पाई बंगश का रत्तक नियत हुआ। १७ वें वर्ष में इसका मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह कंघार में अपने पिता के साथ नियत हुआ। जब २५ वें वर्ष में इसका पिता मर गया तब इसका मंसब दो हजारी १५०० सवार का हुआ और उसी वर्ष के अंत में इसे खाँ की पदवी तथा चाँदी के साज सहित घोड़ा मिला। यह श्रीरंगजेड के साथ कंधार की दूसरी चढ़ाई पर भेजा गया। इसके बाद बहुत दिनों तक यह काबुळ नगर का कोतवाल रहा। ३१ वें वर्ष में इसका संसव दो हजारी २००० सवार का हो गया और इसे डंका निशान मिला। इसके बाद ५०० सवार और बढ़े। यह सुलेमान शिकोह के साथ नियत किया गया, जो सुलतान शुजात्र के विदद्ध भेजा गया था। बाद को जब आकाश ने नया रंग दिखलाया और दाराशिकोह सामगढ़ युद्ध के बाद लाहौर भागा तब यह शाहजादे का साथ छोदकर श्रौरंगजेब की सेवा में चला गया। इसे खिल अत, सईदखाँ पदवी और तीन हजारी २५०० सवार का मंसब मिला। इसका आगे का विवरण नहीं प्राप्त हुआ।

## ३६. अब्दुल्ला खाँ सैयद

यह मीर ख्वानिन्दा का पुत्र था। छोटी श्रवस्था ही से यह ध्यकवर द्वारा पालित हुआ, उसकी सेवा में रहा तथा सात सदी मंसब तक पहुँचा। ९ वें वर्ष में यह अन्य सर्दारों के साथ **अ**ब्दुल्ला खाँ उजमेग का पीछा करने पर नियत हुआ, जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में जब बादशाह ने गुजरात-विजय को इच्छा की और खानेकडाँ आगे भेजा गया तब यह भी उसके साथ नियत हुआ। १८ वें वर्ष में यह मुजफ्फर खाँ के साथ भेजा गया, जो माठवा का अध्यक्ष नियत हुआ था। १९ वें वर्ष में जब बादशाह स्वयं पूर्वीय प्रांतों की स्रोर गए तब यह भी उनका एक अनुयायी था। इसके बाद जब स्नानः खानौँ बंगाल विजय करने पर नियत हुआ तब यह भी साथ गया। सुलेमान किरोनी के पुत्र दाऊद के साथ के युद्ध में यह खाने-आलम के हरावल में था। वहाँ से किसी कारण-वश यह द्रवार चला आया। २१ वें वर्ष में घोड़ों की डाक से पूर्वीय प्रांतों में यह संदेश लेकर भेजा गया कि बादशाह स्वयं वहाँ पधार रहे हैं। इसी वर्ष के मध्य में यह विजय का समाचार लाया श्रीर उस बड़ी दूरी को केवल ११ दिन में पूरी कर दरबार पहुँचा। इस कार्य के लिये कुपापूर्वक इसका त्रादर हुआ। इतना सोना चौंदी इसके दामन में छोड़ा गया कि यह उसे ले न जा सका। कहते हैं कि जब बादशाह ने इसे भेजा

या तभी इससे कहा या कि 'तुम विजय का समाचार लाभोगे।' २५ वें वर्ष में जब खाने आजम कोका बंगाल में विद्रोह-दमन करने को नियत हुआ तब पूर्वोक्त खाँ भी उसके साथ भेजा गया। शहबाज खाँ और मासूम खाँ फरन्खुदी के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग में था। उस प्रांत का कार्य ठीक तौर पर नहीं चळ रहा था, इसलिये ३१ वें वर्ष के अंत में (सन् ९९५ हि०) यह कासिम खाँ के पास भेजा गया, जो काश्मीर का शासक नियत हुआ था। एक दिन जब इसकी पारी थी तब इसने एक पहाड़ी कश्मीरियों के युद्ध में शत्रुओं से खाळी कराली पर बिना ठीक प्रबंध के छौटते समय जब यह दर्रे में पहुँचा तब विद्रोहियों ने हर और से तीर गोली से आक्रमण किया, जिससे लगभग तीन सो सैनिक मारे गए। खाँ भी वहीं ज्वर से ३४ वें वर्ष सन् ९९७ हि० (सन् १५८९ ई०) में मर गया।

THE REAL PROPERTY OF THE

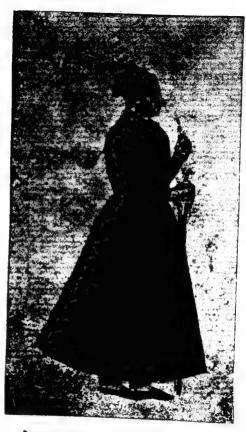

सैयद कुतुदुल्यु एक अन्दुल्ला खाँ इसनअली ( पेज १६५)

# ४०. कुतुबुल्मुल्क सैयद अब्दुल्ला खाँ

इसका नाम इसन श्रली था। यह मुह्म्मद फर्फ्सिसयर बादशाह का प्रधान मंत्री था। इसका भाई सैयद हुसेन श्रली श्रमीरुल् उमरा था, जिसका वृत्तांत श्रलग लिखा जा चुका है। श्रीरंगजेब के समय में कुतुबुल्मुल्क को खाँकी पदवी श्रीर बगलाना के श्रंतर्गत नद्रबार श्रीर मुख्तानपुर की फौजदारी मिली थी। इसके श्रनंतर ग्रह श्रीरंगाबाद का श्रध्यन्न हुश्रा।

जब शाहचालम का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मुइज्जुद्दीन को चौरंगजेब ने मुलतान का सूबेदार नियत किया तब हसन काली लों भी उसके साथ भेजा गया। इसका साथ शाहजादे को पसंद नहीं हुआ इसिलए यह दुली होकर लाहौर चला भाया। चौरंगजेब की मृत्यु पर और शाह आलम के बादशाह होने पर हुसेन अली लाँ को तीन हजारी मसब, ढंका और नई सेना की बख्शीगिरी मिली। मुहम्मद आजमशाह के युद्ध में मुहम्मद मुइब्जुद्दीन की सेना का हरावल नियत हुआ, जो शाहआलम की कुल सेना का हरावल था। जिस समय युद्ध बराबर चल रहा था उस समय हसन कली लाँ, हुसेन अली लाँ और इसका तीसरा भाई न्हिंदीन अली लाँ बहादुरी से हाथी से उतर पड़े और बारहा के सैयदों के साथ बीरता से धावा किया। नृह्हीन अली लाँ मारा गया और दोनों भाई धायल हुए। विजय की प्रशंसा इन्हें मिलो। इसन अली लाँ का मनसब बदकर चार हजारी हो गया

श्रीर अजमेर का सूबेदार नियत हुआ। इसके अनंतर यह इलाहा-बाद का सूबेदार हुआ।

जब मुहम्मद मुइञ्जुद्दीन बादशाह हुन्या तब इलाहाबाद का शासन इसे इटाकर राजेखाँ को मिला। सैयद सदरजहाँ सदर-स्सुद्र पिहानवी का वंशज सैयद अब्दुल् गफ्फार उसका नायव होकर इलाहाबाद गया। सैयद हसन अली खाँ सेना छेकर युद्ध के लिए निकला और इलाहाबाद के पास युद्ध हुआ, जिसमें सैयद अब्दुल् गफ्फार विजयी होने के बाद फिर हारकर लौट गया । मुहम्मद मुइष्जुहीन आलस्य और आराम के कारण कुछ व्यवस्थान कर सैयद हसन अली खाँको प्रसन्न करने के लिए इलाहाबाद की बहाली का फरमान मनसब की तरकी के साथ भेजा परंतु इसके भाई सैयद हुसेन श्रती खाँ ने, जो श्रजीमाबाद पटने का नाजिम और वीरता, बुद्धिमानी तथा प्रतिष्ठा में प्रसिद्ध था, मुहम्मद फर्रुलसियर से मित्रता कर ली। यह उसके वृत्तांत में लिखा जा चुका है। बड़े भाई इसन घली खाँ ने भी उस मित्रता को मान लिया । इसन अलीखाँ मुहम्मद मुइञ्जुहीन की चाप-छ्सी पर, जिसकी कृपा के अभाव को मुखतान की सूबेदारी के समय से वह जानता था, विश्वास न कर सच्चे दिल से मुहम्मद फर सियर का साथी हो गया और उसे इलाहाबाद आने को लिखा। मुहम्मद फर्रुखसियर इन दो बहादुर भाइयों के ससैन्य मिल जाने से अपने को भाग्यवान सममकर पटने से इलाहाबाद पहुँचा और हसन अली खाँ से नए सिरे से प्रतिज्ञा कराकर उसपर क्रपा किया तथा उसे हरावल नियत कर फिर आगे बढ़ा।

मुहम्मद् मुइञ्जुद्दीन का बड़ा पुत्र इञ्जुद्दीन ख्वाजा हुसेन

स्वानदौरों की अभिभावकता में दिल्ली से मुहम्मद फर लसियर का सामना करने आया और इलाहाबाद के अंतर्गत खजना में पहुँचकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगा। मुहम्मद कर स्वसियर की सेना के पहुँचते ही इब्जुद्दीन युद्ध न कर अर्द्धरात्रि को भाग गया। मुहम्मद फर्ड खिसयर की सेना बड़ी कठिनाई और वे सामानी में थी पर इञ्जु हीन के पड़ाव की खुट से उसमें कुछ सामान हो गया और आगे बढ़कर वे आगरे के पास पहुँचे। मुहम्मद मुइब्जुद्दीन भी राजधानी से कृच कर आगरे आया और यमुना नदी पार करने का विचार कर रहा था कि हसन घली खाँ द्रदर्शिता से रोजबहानी सराय के पास से, जो आगरे से चार कोस पर है, यमुना नदी पार कर लिया। उसके पीछे पीछे फर खिसयर भी पार हो गया। उसके बहुत से आदमी तंगी और सामान की कमी से बड़ी खराब हालत में थे। बहुत थोड़े साथ पहुँचे। १३ जीहिजा सन् ११३३ हि० (१७१२ ई०) को दोनों पक्ष में युद्ध हुआ। मुहम्मद फर्रुलसियर की विजय हुई और मुइन्जुद्दीन दिल्ली छीट गया। इस युद्ध में दोनों भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया था। क्रोटा भाई हु सेन अछी खाँ बहुत घायल होकर मैदान में गिर गया था। विजय के बाद बढ़ा भाई इसन अली लाँ सेना के साथ दिल्ली रवाना हुआ और बादशाह भी एक सप्ताह ठहर कर दिल्ली को चले। इसन अली खाँ को सात हजारी ७००० सवार का मनसब, सैयद अब्दुल्ला खाँ कुतुबुल्मुल्क बहादुर यार बफादार जफरजंग की पदवी और प्रधान मंत्रित्व का पद मिला।

इन दोनों भाइयों की प्रतिष्ठा सीमा पार कर चुकी थी

इसलिए कुछ अदूरदर्शी पुरुष इन्हें गिराने की चेष्टा करने लगे और वाहियात बातों से बादशाह के कान भरे। यहाँ तक हुआ कि दोनों भाई घर बैठ गए और मोरचे बाँघ कर उड़ाई का प्रबंध करने लगे। बादशाह की माँ ने, जो दोनों से मित्रता रखती थी और पुराना संबंध था, कुतुबुल्मुल्क के घर आकर नई प्रतिज्ञा कर मित्रता हढ़ की। दानों भाई ह्यों ने सेवा में उपस्थित होकर प्रेम भरे चलाहने दिए और कुछ दिन आराम से बीते। स्वार्थियों ने बादशाह के मिजाज को फिरा दिया श्रीर प्रतिदिन वैमनस्य बढ़ता गया। यह ऋगड़ा, जो पुरानी रिया-सतों को विगाइने वाली होती है, बढ़ता गया। यहाँ तक कि अमीरुल् उमरा दक्तिण का सुबेदार नियत किया गया और कुतुबुल्मुल्क ने ऐश आराम में लिप्त रहकर मंत्रित्व का कुल भार राजा रतनचंद को सोंप दिया। एतकाद खाँ काश्मीरी बादशाह का मित्र बन गया और उसने सैयदों को नष्ट करने की राय दी। कुतुबुल्मुल्क ने श्रमीकल्डमरा को लिखा कि काम हाथ के बाहर चला गया इसलिए दक्षिण से शोघ आ जाना चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठा न विगड़ने पावे । अमीरुल्डमरा शीव्रता से तैयार होकर दिला से कूच कर दिल्ली के पास ससैन्य आ पहुँचा भौर बादशाह को संदेश भेजा कि जब तक दुर्ग का प्रबंध उसके हाथ में न दिया जायगा तब तक वह सेवा में उपस्थित होने में हिचकता रहेगा। बादशाह ने दुर्ग के सब काम अमीठल्डमरा के आदमियों को सौंप दिए। यह प्रबंध हो जाने पर अमीरुल् उमरा बादशाह को सेवा में पहुँचा। ८ रबीउल् आखीर को दूसरी बार मुलाकात की इच्छा से सेना सुसज्जित कर शहर में

गया श्रीर शाहरता खाँ की हवेली में उतरा। जुतबुळ्गुल्क और महाराजा अजीत सिंह ने पहिछे दिन की तरह दुर्ग में जाकर वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और फाटक की कुंजी भी अपने हाथ में कर ली। वह दिन और रात्रि इसी प्रकार बीत गई चौर नगरवालों को यह भी नहीं माछूम हुचा कि दुर्ग में रात्रि के समय क्या हुआ। जब सुबह हुन्ना तम कुतुबुल् मुल्क के मारे जाने का समाचार फैला, जिससे बारशाही सेना हर श्रोर से श्रमीरुल्डमरा पर भावा करने को तैयार हुई। अमीरुल्डमरा ने कुतुबुळ्मुल्क से कहला भेजा कि अब किस बात की प्रतीचा करते हैं, जल्दी उसे बीच से उठा दो। निरुपाय होकर कुतु-बुल्मुल्क ने ९ रबीडल् आखिर सन् ११३१ हि० (१७ फरवरी सन् १७१९ ई०) को बादशाह को कैंद कर दिया और शाहत्रालम के पौत्र तथा रफी उरशान के पुत्र रफी उदर्जीत को कैदस्ताने से निकाल कर गद्दी पर बैठाया। इसकी राजगही का इंका वजने पर शहर में जो उपद्रव मचा था, वह शांत हो गया। रफीडहर्जात कैद्खाने में तपेदिक से बीमार था और जब बादशाह हुआ तब उसने परहेज छोड़ दिया, जिससे वीन महीने कुछ दिन बाद मर गया। उसके वसीयत के अनुसार उसके बड़े भाई रफीउदौला को गद्दो पर बैठाया और द्वितीय शाहजहाँ की पदवी दी। कुछ समय बाद निकोसियर ने आगरे में उपद्रव मचाया। अमीरुल् उमरा ने बादशाह के साथ शीघ्र वहाँ पहुँच कर उस दुर्ग को विजय किया। एकाएक दूसरा फसाद खड़ा हुआ और जयसिंह सवाई ने विद्रोह किया। कुतुबुल्मुल्क बादशाह के साथ जयसिंह को दमन करने के लिए फतहपुर सीकरी गया और जयसिंह से सीव हो गई। द्वितीय शाहजहाँ भी तीन महीने कुछ दिन बाद उसी रोग से मर गया तब शाह- आउम के पीत्र और जहाँशाह के पुत्र रौशन अख्तर को दिल्छी से बुजाकर १५ जिकदः सन् ११३१ हि० (१९ सितं० सन् १७१९ ई०) को गही दी और मुहम्मद शाह पदवी की घोषणा की।

यद्यपि सैयदों ने स्वयं बादशाहत का दावा नहीं किया और तैमूर के वंशजों ही को गही पर बैठाया पर मुहम्मद फर्र खिसयर के साथ जो वर्ताव इन लोनों ने किया था वह नहीं फला और आराम से एक पल भी नहीं बिता सके। फिसाद रूपी निदयाँ चारों चोर से उमड़ आई और प्रभुत्व के नाश का सामान तैयार हो गया। समाचार मिला कि १ रज्जब सन् ११३२ हि॰ की मालवा के प्रांताध्यत्त नवाब निजामुल्मुल्क ने नर्मदा नदी पार कर आसीरगढ़ और बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया है। अमीरुल् इमरा ने अपने बरुशी दिखावर अशीखाँ को भारी सेना के साथ निजामुल्मुल्क पर भेजा पर वह युद्ध में मारा गया। द्विगा का नायव सुबेदार सैयद आलम अली खाँ, जो वीर नवयुवक था, युद्ध कर मारा गया। अमीरुल् उमरा ने वादशाह के साथ द्विण जाने का विचार किया। कुतवुल्मुल्क कुछ सरदारों के साथ १९ जीकदः को आगरा से चार कोस फतहपुर से दिल्ली को रवाना हुआ। अभी वह पहुँचा नहीं था कि ७ जीहिंग्जः को अमीरुल् उमरा के मारे जाने का समाचार मिला। कुतुबुल्मुल्क ने अपने छोटे माई सैयद नज्मुद्दीन अलीखाँ को, जो दिल्ली का शासक था, लिखा कि एक शाहजादे को कैदलाने

से निकाल कर गद्दी पर बैठावे। १५ जीहिब्जा सन् ११३२ हि० सन् १६२० ई० को झाह आलम के पौत्र और रफीटश्शान के पुत्र सुलतान इब्राहीम को दिखी में गही पर बैठा दिया। दो दिन बाद कुतुबुल्-मुल्क भी पहुँचा श्रीर पुराने तथा नए सरदारों को मिलाने छगा तथा सेना भी एकत्र करने छगा। मंत्रित्व-काल में जो कुछ नकद श्रीर सामान एकट्टा किया था और जिसके द्वारा किसी मनुष्य की शक्ति नहीं है कि अपने को बचा सके, वह सब सिपाहियों भीर मित्रों में बाँट दिया। कहता था कि यदि रहूँगा तो सब इकट्टा कर ख़ँगा और यदि दैव की इच्छा दूसरी है तो क्या हुआ जो दूसरों के हाथ चला गया। १७ जीहिज्जा को युद्ध के लिए दिल्छी से निकला। १३ मुहर्रम सन् ११३३ हि० को इसनपुर पहुँचा। १४ को युद्ध हुमा। बादशाह का तोपखाना हैदर कुळी खाँ मीर आतिश की अधीनता में बराबर आग बरसाता रहा। बारहा के सिपाही छाती को ढाल बनाकर बराबर तोपखाने पर धावा करते रहे पर समय के फेर से कोई लाभ नहीं हुआ। रात्रि होनेपर भी तोप, जम्बूरक और सुतुरनाल से बराबर गोला बरसाते रहे और फ़र्सत न मिलने से कुतुजुल्मुल्क की सेना भाग चली और सुबह होते-होते बहुत थोड़े आदमी रह गए। सबेरे ही बादशाह की सेना ने धावा किया और खूब युद्ध हुआ। बहुत से सैयद घायळ हुए और नज्मुहोन अली खाँ को घातक चोट लगी। कुतुबुल् मुल्क स्वयं द्दाथी से गिर पड़ा क्योंकि सिर में तीर का श्रीर हाथ में तलवार की चोट लगी थी। हैदरकुली खाँ ने वहाँ पहुँच कर उसे अपने हाथी पर छे छिया श्रीर बादशाह के पास छे गया। बादशाह ने प्राण रक्षा कर उसे हैदर कुली खाँ को

स्रोंप दिया। कुतुबुल् मुल्क दिन रात कैद में सिम्राह होता जाता था। श्रंत में जहर दे दिया। पिहलो बार इसके खिदमतगार ने इसको जहर मोहरा पीसकर पिला दिया और बहुत कै करने पर जहर शांत हुआ। दूसरे दिन बादशाही ख्वाजासरा हलाहल विष ले आया। कुतुबुल् मुल्क स्नान कर पूर्व की श्रोर मुँह करके वैठा और कहा कि ऐ खुदा तू जानता है कि यह हराम वस्तु में अपनी खुशी से नहीं खा रहा हूँ। इसके गले से उतरते ही इसका रंग बदलने लगा और यह मर गया। यह घटना १ जीहिजा सन् ११२५ हि० (१७२३ ई०) को हुई। इसको कन्न दिल्ली में है। इसका स्मारक पटपर गंज की नहर दिल्ली में है, जहाँ बिलकुत पानी नहीं था। कुतुबुल मुल्क सन् ११२८ हि० में शाहजहाँ की नहर से काटकर इसे लाया था और उस दुकड़े को पानी पहुँचाया था। मीर अब्दुल् जलील बिलमामी अल्लाम: ने एक किता कहा है कि

कुतुबुल् मुल्क अञ्दुङ्का खाँ के दान और औदार्य का समुद्र। उस वैभवशाली मंत्रीने भलाई की नहर जारो की ॥

उसके लिए श्रब्दुल् जलील वासिती ने तारील कहा है 'नहरें कुतुबुल् मुल्क मद बहरें एहसानों करम।

मृत अल्लामः ने उसकी प्रशंसा में मसनवी कही है-

#### शैर

वह वृद्धिमानी में श्ररस्तू और सुलेमान बादशाह के मंत्री का चिन्ह है। श्रब्दुल्छा खाँ राज्य का दिहना हाथ है। जब दोवान में बैठा तो नव बहार है और जब मैदान में श्राया तो श्रलों को ततवार है।

### ४१. अब्दुर्रजाक खाँ लारी

यह पहिले हैदराबाद के शासक अबुल् हसन का सेवक था और इसकी पदवी मुस्तका खाँथी। जब २९ वें वर्ष में औरंग-जेब ने गोलकुंडा दुर्ग घेर लिया, जिसमें अबुल्हसन था, तब **उसके बहुत से अफसर समय के कारण औरंगजेब के** पास बळे भाए और ऊँचे पद तथा पद्वी पाई। पर श्रब्दुरेंडजाक स्वामि-भक्त बना रहा और वरावर दुर्ग से निकलकर लाइझों पर भावा करता रहा तथा कभी प्रयत्न करने से नहीं हटा। इसने शाही फर्मान, जिसमें इसे आशा दिलाई गई थी और जो इसे शांत करने को भेजा गया था, अम्बाकार कर दिया और घृणा के साथ फाड़ डाला। एक रात्रि जब शाही अफसर दुर्ग-सेना से मिलकर दुर्ग में घुस गए और बड़ा शोर मचा, उस समय यह बिना तैयारी किए ही एक घोड़े पर चारजामा डालकर दस बारह सैनिकों के साथ तलवार ढाल छेकर फाटक की श्रोर दौड़ा । शाही सेना फाटक पर ऋधिकार कर जब दुर्ग में प्रवाह धारा के समान चली आ रही थी, तब अब्दुरंब्जाक का उसका सामना हुआ और यह तलवार चळाने लगा। शाही सेना से यह घायल हो गया त्रोर इसे बारह चोट लगे। त्रांत में ऋँ।ख पर कटी हुई िमल्ली के आ जाने से इसका घोड़ा इसे दुर्ग के पास एक नारियल वृत्त के नीचे ले गया। किसोने इसे पहिचान कर इसे आश्रय दिया । जब यह घटना अफसरों को माळ्म हुई और उनके द्वारा बादशाह से कही गई तब उसने इसकी स्वामिभक्ति की अशंसा कर शक्षवैद्यों को इसे देखने भेजा।

कहते हैं कि जब इसके बच्छे हो जाने की बाशा हुई और इसकी सूचना औरंगजेब को मिली तब उसने इसके पास सूचना भेजी कि वह अपने छड़कों को सेवा के लिए भेजे और इसे भी स्वस्थ होने पर काम मिल जायगा। इसने घन्यवाद देने के बाद कहलाया कि उसके कठोर जीवन का यद्यपि श्रंत नहीं हुआ पर उसके हाथ पैर घायळ होकर वेकार हो चुके इसलिए वह सेवा नहीं कर सकता। यदि वह सेवा करने योग्य भी होता तो अबुल्-इसन के निमक से पला हुआ यह शरीर बादशाह आलमगीर की स्रोवा नहीं कर सकता। बादशाह के मुख पर क्रोध की भलक बार गई पर न्याय की दृष्टि से कहा कि उसके अच्छे होने पर सूचना दी जाय । इसके बच्छे होने पर हैदराबाद के अध्यक्त की आज्ञा दी गई कि उसे समभाकर भेज दे। पर इसके अस्वीकार करने पर इसे कैद कर भेजने की आज्ञा दी गई। खाँ फीरोज जंग ने इसके लिए प्रार्थना कर इसे अपने पास बुद्धा लिया और कुछ दिन अपने पास रलकर इसे ठीक कर लिया। ३८ वें वर्ष में इसे चारहजारी ३००० सवार का मंसव मिला और नौकरों में भर्ची हो गया। इसे खाँ की पदवी, घोड़ा और हाथी मिला तथा -राहिरा का फौजदार नियत हुआ। ४० वें वर्ष में आदिलशाही कोंकण का फीजदार हुआ, जो समुद्र तट पर गोआ के पास है। इसके अनंतर आवश्यकता पड़ने से मका जाने की छुट्टी मिली। वहाँ से लौटने पर अपने घर लार (फारस) पहुँचकर वहीं एकांतवास करने लगा। बादशाह ने यह सुनकर इसके पुत्र

चकुल् करीम को एक फर्मान के साथ मेजा कि वह वहाँ के एक सहस्र नवयुवकों के साथ धावे। इसी बीच खबर मिछी कि शाह फारस के बुलाने पर जाते समय रास्ते में वह मर गया। रज्जाक कुली खाँ धौर मुहम्मद खलील दो पुत्र औरंगाबाद में रहे धौर वहीं जागीर पर मरे। मंथकर्त्ता द्वितीय से परिचित था।

## ४२. अब्दुर्रहमान, अफजल खाँ

यह अल्लामी फहामी शेख अबुल्फजल का लड़का था। पिता की सेवा के समय इसका पालन हुआ था। श्रकवरी जल्ल्स के ३५ वें वर्ष में सत्रादत यार कोका की भतीजी से इसका विवाह हुआ। इसको जब पुत्र हुन्या तब बादशाह ने इसका बिशीतन नाम रखा, जो अजम के वीर असर्फदियार के भाई का नाम था। जब शेख अबुल् फजल दक्षिण में सेनापित था तब अब्दुरें हमान उसके तूणोर के मुख पर का तीर था। जब कोई काम आ पड़ता या किसी काम की आवश्यकता होती तो शेख अब्दुर्रहमान को वहाँ भेजता और यह अपने साहस तथा फुर्ती से उस काम को पूरा कर आता। ४६ वें वर्ष में जब मिलक श्रीबर हबशी ने तेलिंगाना के अध्यक्त अली मर्दान बहादुर को कैंद कर उस प्रांत पर अधिकार कर लिया तब शेख ने इसको गोदावरी के किनारेसे चुनीहुई सेना देकर वहाँ भेजा। इसने शेर ख्वाजा को, जो पाथरी में था, उसके सहायतार्थ भेजा। अब्दुर्रह-मान ने शेर ख्वाजा के साथ नानदेर के पास गोदावरी उतर कर मनजारा नदी के पास मलिक श्रंबर से युद्ध कर उसे परास्त किया। सत्य ही अन्दुर्रहमान अपनी वीरता तथा साहस के कार्गा शेख का भाग्य था। अपने पिता के विचार से जहांगीर के प्रति इसका जो भाव था, उसके रहते भी इसने उसकी खूब संवा की और उसका कृपागत्र भी रहा। इसको श्रफजल खाँ की पदवी

भौर दो इजारी मंसद मिछा। ३ रे वर्ष में इसका मंसद बढ़ाया जाकर यह इसलाम खाँ ( अबुल्फ जल का साला ) के स्थान पर बिहार-पटना का प्रांताध्यच नियत हुआ। जब गोरसपुर, जो पटना से ६० कोस पर है, इसे जागीर में मिला तब शेख हुसेन बनारसी और गियास बेग को, जो उस प्रांत के बखशी और दीवान थे, वहाँ अन्य अफसरों के साथ छोड़कर गोरखपुर गया । दैवात् इसी समय कुतुब नामी एक भक्कात मनुष्य रुख्छ से डजैन ( भोजपुर), जो पटना के पास है, फकोर के देव में आया और अपने को सुलतान खुसरी घोषित कर अनेक बहानों से वहाँ के वखवाइयों का मिला लिया। थोड़े ही समय में कुछ सेना एकत्र कर फुर्ती से पटने पहुँच कर दुर्ग में घुस गया। घव-ड़ाहट में शेख बनारसी दुर्ग की रत्ता न कर सका श्रीर गियास बेग के साथ एक खिड़की से निकल कर नाव से भाग गया। बळवाई गण ने अफजल खाँ का सामान तथा राजकोष ऌटकर अपने शासन का घोषणा पत्र निकाला और सेना एकत्र करने लगे। क्यों ही अफजल खाँ ने यह समाचार सुना उसने त्योंही विद्रोहियों को दंड देने के लिए फ़र्ती की। मूठे खुसरो ने दुर्ग दृद्कर पुनपुना के किनारे युद्ध की तैयारी की । थोड़े युद्ध के बाद हार कर वह दूसरी बार दुर्ग में आया पर अफजल खाँ भी पीछा करता दुर्ग में जा पहुँचा। कुछ आदिमयों को मार कर र्श्रंत में वह पकड़ा गया और मार डाला गया। जब जहाँगीर ने यह समाचार सुना, तब उसने हुक्म भेजा कि बख्शी, दीवान तथा अन्य अफसर, जिन्होंने नगर की रक्षा में कमी की थी, उन-सब की दादी मोछ मुद्दाकर, श्त्रियों के कपड़े पहिराकर तथा

गधों पर दुम की चोर मुख करके बैठाकर दरबार भेजे जाय तथा मार्ग के शहरों में उन्हें शूली दी जाय, जिसमें चन्य कादरों तथा अदूरदर्शकों को चेतावनी हो। उसी समय एकाएक बीमार हो जाने से अफजल खाँ भी दरबार बुला लिया गया। कोर्निश करने के बाद बहुत दिनों तक वह फोड़े से कष्ट पाकर ८ वें वर्ष में मर गया।

## ४३. अब्दुर्रहमान सुलतान

यह नज्ज मुहम्मद खाँका छठा पुत्र था। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में शाहजादा मुराद बख्श बड़ी सेना लेकर गया और नज मुहम्मदलों के अपने दो पुत्रों सुभान कुली और कतलक मुहम्मद के साथ भागने पर बलाख पर अधिकार कर लिया। उसने नज मुहम्मद के अन्य पुत्रों बहराम और अब्दुर्रहमान तथा पौत्र रुस्तम को, जो खुसरो का लड़का था, बुलवाकर लहरास्य खाँकी रचा में सौंप दिया। २० वें वर्ष में सादुल्छा खाँ शाहजादे के उक्त पद त्याग देने पर वहाँ का प्रबंध करने पर नियत हुआ। उसने आज्ञानुसार उन तीनों को राजा विट्ठलदास आदि के साथ दरबार भेज दिया । इनके पहुँचने पर सदरुससदूर सैयद जलाल खियाबाँ तक स्वागत कर बादशाह के पास लिवा लाया। बादशाह ने बहराम को खिलअत, कारचोबो चारकब, जीगापगदी, जड़ाऊ जमधर फूल कटार सहित, पाँच इजारी १००० सवार का मंसव, सुनहले साज के दो घोड़े, ९० थान कपड़े और एक लाख शाही, जो २५००० रु० होता है, दिया । अब्दुर्रहमान को खिलअत, जीगा, जड़ाऊ कटार, सोने के साज सिहत घोड़ा और पैतालीस थान कपड़े मिले। रुस्तम को खिळत्रात त्रौर एक घोड़ा मिला। त्राब्दुर्रहमान सबसे छोटा भाई था, जिसे सी रुपये रोज की वृत्ति देकर दारा शिकोह को सौंप दिया ।

बेगम साहबा ( शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ आरा बेगम ने

स्रों की क्ष्त्रियों को बुलवाकर उन्हें संतोष दिलाया और कई प्रकार से उनपर कृपा की । इसके बाद कई बार घोड़े, हाथी तथा नगद भेंट में पाया। जब बलख नष्ट्र महस्मद खाँको लौटा दिया गया तथा उजवेगों और त्रलधमानों से बहुत छड़ भिड़कर जब उसने चन्हें दमन किया और राज्य हुद कर लिया तब उसने अपने<sup>,</sup> लड़कों चौर परिवार को लौटाने के लिए दरबार को लिखा। बळख और बदङ्गाँ छेने के पहिले ही से खुसरू का अपने पिता से मनमुटाव हो गया या और वह दरबार में उपस्थित था इसिछिए न उसके पिता ने उसे बुलाया और न वही वहाँ जाना चाहता था। बहराम भी भारत के आराम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। २३ वें वर्ष में श्रब्दुर्रहमान खिलबात, कारचोबी जीगा, तलबार, कटार, ढाल तथा कवच, सुनहले साज सहित दो घोड़े और तीस हजार रूपया पाकर अपने विता के दत यादगार जौलाक के साथ चला गया। जब यह अपने पिता के पास पहुँचा तक चसने इसे गोरी प्रांत दिया पर चौथा पुत्र सुभान कुली इस पर कृद्ध होकर एक सहस्र सवार के साथ बलल आया और लाँ को दिक करने लगा, जिससे उसे श्रंत में श्रन्दुर्रहमान को बुलाना पड़ा । अब्दुर्रहमान लौटा आ रहा था कि कलमाकों ने, जो सुभान कुली के मित्र थे, मार्ग रोक कर इसे कैंद कर दिया पर अपने रचकों को मिलाकर अब्दुर्रहमान २४ वें वर्ष में दरबार चला श्राया । यहाँ इसे खिलश्रत, कारचोबी जीगा, फूलकटार, चार हजारी ५०० सवार का मंसब, सुनहले साज का घोड़ा, हाथी और बीस हजार रुपये नगद मिला। २५ वें वर्ष में नक्त मुहम्मद लों की मृत्यु पर खुसरो, कहराम और अब्दुर्रहमान को शोक

वस्त्र मिछे। २६ वें वर्ष में जब इसने कुवाल दिखलाई तब बादशाह ने कुछ होकर इसे बंगाल भेज दिया। श्रौरंगजेब के गर्री पर बैठने के बाद यह शुजाअ के साथ के गुद्ध में सेना के मध्य भाग में था। शुजा के भागने पर यह बादशाह के पास आया। १३ वें वर्ष तक यह श्रौर बहराम जीवित थे श्रौर बहुधा नगद, चोड़े श्रौर हाथी मेंट में पाते रहते थे।

# ४४. अब्दुर्रहीम, खानखानाँ

यह वैराम खाँका पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी माता मेवात के स्त्रों वंश की थी। जब सन् ९६१ हि॰ (सन् १५५४ ई० ) में हुमायूँ दूसरी बार भारत की राजगही पर बैठा और दिल्ली में राज्य हुढ़ किया तब यहाँ के जमींदारों को मिलाने और धनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी पुत्रियों से विवाह-संबंध किया। जब भारत के एक प्रमुख जमींदार हुसेन खाँ मेवाती का चचेरा भाई जमाल खाँ हुमायूँ के पास आया तब षसे दो पुत्रियौँ थीं। उसने उनमें से बड़ी से स्वयं विवाह किया भौर दूसरी का बैराम खाँ से कर दिया। १४ सफर सन् ९६४ हि० (१७ दि० सन् १५५६ ई०) को अकबर की राजगहीं के प्रथम वर्ष के अंत में अब्दुर्रहीम का लाहौर में जन्म हुआ। जब इसका पिता गुजरात के पत्तन नगर में अफगानों के हाथ मारा गया, उस समय यह चार वर्ष का था। बलवाइयों ने कंप छ्टा। मुहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर और इसकी माता ने मिर्जा की बलवे से रत्ता की और अहमदाबाद को रवानः हुए। पीछा करनेवाळे श्रफगानों से लड़ते हुए वे वहाँ पहुँचे। चार महीने बाद मुहम्मद अमीन दीवाना तथा दूखरे सेवक मिर्जा के साथ द्रबार को चले। लड़के को बुढाने का आज्ञापत्र इन्हें लाहीर में मिला। ६ ठे वर्ष के आरंभ में सन् ९६९ हि० ( सन् १५६२ ई॰ ) में इसने सेवा की श्रीर श्रकबर ने इसके बुरा चाहने वालों



नवाब अन्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ ( पेज १८२ )



तथा द्वेषियों के रहने पर भी इसमें उचता के चिह्न देखकर इसका लालन पालन का प्रबंध किया।

जब यह सममत्रार हुआ तब इसे मिर्जा खाँ की पदवी मिली और खाने-आजम की बहिन माहबानू बेगम से इसका विवाह हुआ। २१ वें वर्ष में यह नाम के लिए गुजरात का शासक नियत हुआ पर कुछ प्रबंध वजीर खाँ के हाथ में था। २५ वें वर्ष में यह मीर अर्ज हुआ। २८ वें वर्ष में सुलतान सलीम का अभिभावक नियत हुद्या और इसी वर्ष सुल्तान मुजफ्फर गुजराती पर विजय प्राप्त की। विवरण यों है कि गुजरात की पहिली चढ़ाई में सुलतान मुजफ्फर पकड़ा गया और कैंद किया गया। वह मुनइम खाँ खानखानाँ के पास भेजा गया। जब मुनइम खाँ मरा, मुजफ्फर दरबार भेजा गया और शाह मंसूर को सौंपा गया । ३३ वें वर्ष में भागकर यह गुजरात पहुँचा। कुछ दिन तक जूनागढ़ के पास काठियों की रचा में रहा ! मुगल अफसरों ने उसे कुछ महत्व न देकर उसका कुछ ध्यान नहीं किया। जब शहाबुद्दीन अहमद के स्थान पर एतमाद लाँ गुजरात का शासक नियत होकर आया तब पहिले शासक के नौकर विद्रोही हो गए और उपद्रव मचाया। मुजफ्फर उनसे जा मिला और उनका नेता होकर उसने अहमदाबाद पर अधि-कार कर लिया। श्रकवर ने सेना सहित खानखानों को उस पर नियुक्त किया । मुजफ्तर की घेना में चालीस सहस्र सवार थे और बादशाही सेना कुळ दस सहस्र थी, इसलिए श्रफसरों की युद्ध की राय नहीं हुई घौर बादशाह ने भी लिख भेजा कि मालवा से कुलीज खाँ मादि सहायक श्रफसरों के पहुँचने तक

युद्ध न किया जाय । इसके साथी तथा मीर शमशेर दौलत खाँ लोदी ने कहा कि 'उस समय विजय में अनेक साम्ती हो जायँगे। यदि खानखानौँ होना चाहते हैं तो अकेळे विजय प्राप्त कीजिए। मझात नाम सिहत जीने से मृत्यु मछी है।' मिर्जा खाँ ने श्रपने साथियों को एत्साह दिलाया और सबको लड़ने के लिए तैयार किया। अहमदाबाद से तीन कोस पर सरलेज में घोर युद्ध हुआ और दोनों पत्त के वीरों ने द्वंद्वयुद्ध किए। मिर्जा खाँस्वयं तोन स्त्री बहादुरों स्त्रीर सौ हाथियों के साथ मध्य में डटा था कि मुजफ्फर ने छ सात हजार सवार से उस पर घावा किया। इसके कुछ हितेच्छुचों ने चाहा कि बाग पकड़ कर इसे हटा ले जाव पर इसने हद्ता धारण को। कुछ शत्रु मारे गए तथा बहुत से भागे। मुजफ्फर जो अब तक घमंड में फूला हुआ था घबड़ा कर भागा। वह यहाँ से संभात गया और वहाँ के ज्यापारियों से धन लेकर फिर युद्ध की तैयारी की। मिर्जा खाँ ने माछवा से आए हुए अफसरों के साथ कूचकर कई बार मुजफ्फर को दंड दिया। मुजफ्फर ने यहाँ से नादौत पहुँचकर बळवा मचाया। दोनों पत्त के लोगों ने पैदल होकर युद्ध के अच्छे करश्मे दिख-लाए । श्रंत में मुजफ्फर भागकर राजपीपला चला गया । सिर्जा खाँ को पाँच हजारी मंसव और खानखाना की पदवी मिली।

कहते हैं कि गुजरात-विजय के दिन इनके पास जो कुछ था सब दान कर दिया था। अंत में एक मनुष्य आया और कहा कि सुभे कुछ नहीं मिला है। एक कल्प्रमदान बच गया था, उसे भी उठा कर इन्होंने दे दिया। गुजरात प्रांत में शांति स्थापित कर वहाँ कुलीज खाँ को छोड़ कर दरबार लौट आए। ३४ वें वर्ष

में बाबर का आत्मचरित्र, जिसे इन्होंने तुर्की से फारसा में अनुदित किया था, अकबर को भेंट किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इसी वर्ष सन् ९९८ हि० ( सन् १५९० ई०) में यह वकील नियत हुआ और जौनपुर जागीर में मिला। ३६ वें वर्ष में इसे मुलतान जागीर में मिला और ठट्टा तथा सिंध प्रांत विजय करने का इसने निश्चय किया। शेख फैजी ने 'क्रम्दे ठट्टा' में इसकी तारीख निकाली। जब खानखानाँ अपनी फुर्ती तथा कौशल से दुर्ग सेहवन के नीचे से, जिसे सिविस्तान भी कहते हैं, आगे बढ़े और लक्खी पर अधिकार कर लिया, जो उस शांत का द्वार है, जैसे गढ़ी बंगाल का और बारहमूला काश्मीर का है, तब उट्टा का शासक मिर्जा जानी, जो युद्ध को आया था, घोर युद्ध के अनंतर परास्त हो गया। ३७ वें वर्ष में इसने संधि प्रम्ताव किया। शर्तें यह थीं कि वह दुर्ग सेहवन दे देगा, जो सिंध नदी पर है श्रीर खानखानाँ के लड़के मिर्जा एरिज को अपना दामाद बनाकर वर्षा बाद दरबार जायगा। खानपान के सामान की कमी से शाही सेना कष्ट में थी, इससे खानखानों ने यह संधि स्वीकार कर लिया और दुर्ग महत्रन में हसन अली अरब को नियत कर उससे बीस कोस हट कर अपना पड़ाब डाला। वर्षा बीतने पर मिर्जा जानी दरबार जाने में बहाना करने लगा तब खानखानाँ को फिर ठट्टा जाना पड़ा। मिर्जा ठट्टा से बाहर तान कोस आगे जा कर सैन्य सज्जित करने लगा पर बारशाही सेना आक्रमण कर विजयी हो गई। मिर्जा जानी ने कुल प्रांत बादशाही अफसरों को सौंप दिया श्रीर खानखानाँ के साथ सपरिवार दरबार गया। इसका अच्छा स्वागव हुआ। इस विजय पर मुला शिकेबी ने

एक मनसवी लिखी, जो सानखानों का आश्रित था। एक शैर उसका इस प्रकार है—

> हुमाए कि बर चर्ल कर दी खिराम। गिरफ्ती वो आजाद कर दी मुदाम।।

खानखानों ने एक सहस्र ध्वशर्फी पुरस्कार दिया श्रीर मिर्जी जानी ने भी एक सहस्र ध्वशर्फी यह कहकर पुरस्कार दिया कि 'खुदा का शुक्र है कि तुमने हुमा बनाया। यदि गीदड़ कहते तो कौन तुम्हारी जीभ रोकता।'

जब बादशाह की आज्ञा से मुखतान मुराद गुजरात से द्तिण विजय को चला, तब वह भड़ोच में सहायक सेना के आसरे में रुक गया। स्नानस्नानाँ भी इस कार्य पर नियुक्त हुए थे पर यह अपनी जागीर भिलसा में कुछ समय के छिए रुक गए और तब एजीन को चले। शाहजादा इस पर कुछ हो गया और इन्हें कड़ा पत्र लिखा। इन्होंने उत्तर भेजा कि वह खानदेश के शासक राजा अली खाँको शांत कर अपने साथ लिवा ला रहा है। शाहजादा और भी बसंतुष्ट हो कर जो कुछ सेना उसके पास थी उसी को छेकर द्त्रिण चल दिया। खानखानाँ ने पड़ाक तथा तोपखाना का भार मिर्जा शाहरुख पर छोड़ कर राजा अली खाँ को साथ लेकर फुर्ती से आगे बढ़ा और चाँदौर में अहमदाबाद से तीस कोस पर शाहजादे से जा मिला। यह कुछ समय के बाद शाहजादे से मिल सका और इस पर कुछ कुपा नहीं दिखळाई गई, जिससे खानखाना का चित्त उस कार्य से च्दासीन हो गया । सन् १००४ हि० रबीउळ् आखिर (सन्

१५९५ ई० के दिसम्बर) के खंत में अहमदनगर घेर लिया गया और तोप लगाने तथा खान उड़ाने के प्रबंध हुए पर चांद बीबी सुलताना साहस से, जो बुर्हान निजामशाह की बहिन छौर खली खादिलशाह बीजापुर की स्त्री थी तथा अमंग खाँ हबशी के साथ दुर्ग की रक्षा कर रही थी और इधर अफसरों के खापस के वैमनस्य तथा एक दूसरे के कार्य बिगाड़ने से उस दुर्ग का लेना सुगम नहीं रह गया।

अफसरों के आपस के मनोमालिन्य का पता पाकर दुर्ग-वासियों ने संधि प्रस्ताव किया कि बुर्होन निजामशाह का पौत्र बहादुर कैद से निकाल कर निजामुखमुल्क बनाया जाय और वह साम्राज्य के आधीन होकर रहे। अहमद नगर का उपजाऊ प्रांत **बसे जागीर में दिया जाय ऋौर बरार प्रांत साम्राज्य में मि**ळा लिया जाय । यद्यपि अनुभवी लोगों ने घिरे हुओं के अन्न-कष्ट, दुःख चौर चालाकी का हाल कहा पर चापस के वैमनस्य से किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया। इसी समय यह भी ज्ञात हो चला था कि बीजापुर का खोजा मोतिमदुरौला सुहेळ खाँ निजाम शाह की सेना की सहायता को आ रहा है पर अंत में मीर मुर्तजा के मध्यस्थ होने पर संघि हो गई और सेना बरार में बाळापुर लौट गई। जब सुहेल खाँ ने बीजापुर की सेना दाई श्रोर, कुतुबशाही सेना बाई ओर और मध्य में निजामशाही सेना रखकर युद्ध की तैयारी की तब शाहजादा युद्ध करने को तैयार हुआ पर उसके अफसरों ने इनकार कर दिया। खानखानाँ, मिर्जा शाहरुख और राजा अली खाँ शाहपुर से शत्रु पर चछे। सन् १००० हि० के जमादिच्छ आखोर के श्रंत में (फरवरी

सन् १५९७ ई०) आष्टी के पास, जो पावरी से वारह कोस पर है, युद्ध हुआ। घोर ढड़ाई के अनंतर खानदेश का शासक पाँच सर्दार तथा ५०० सैनिकों सहित वीरतापूर्वक मारा गया, जो चादिल शाहियों से सामना कर रहा था। शत्रु यह समसकर कि मिर्जा शाहरुख या खानखानों मारे गए हैं, छूट पाट में छग गया। खानखानौँ ने अपने सामने के शत्रु को परास्त कर दिया पर श्रंधकार में दोनों विपत्ती सेनाएँ अलग हो गई और ठहर गई'। प्रत्येक यही सममते रहे कि वे विजयो हैं और घोड़े पर सवार रहकर रात्रि व्यतीत कर दिया । सुबह के समय बादशाही सेना, जो सात सहस्र थी और प्यासे ही रात विता दिया था, फ़ुर्वी से नदी की स्रोर चली। शत्रु २५००० सवार के साथ युद्ध को आगे बढ़ा। शत्रु की तीन सेनाओं के बहुत से अफसर मारे गए थे। कहा जाता है कि दौलत खाँ लोदी ने, जो हरावल में था, सुहेल खाँ के हाथियों तथा तोपखाने सहित आगे बढ़ने के समय खानखानों से कहा कि 'हम लोग कुछ छ सौ सवार हैं। सामने से ऐसी सेना पर धावा करना अपने को खोना है, इसिंछए पीछे से बावा करूँगा।' खानखानाँ ने कहा कि 'तब दिल्ली खो बैठागे।' उसने उत्तर दिया कि 'यदि शतु को परास्त कर दिया तो सौ दिल्ली बना लेंगे श्रौर मारे गए तो खुदा जाने। जब उसने घोड़े को बढ़ाना चाहा तब कासिम बारहा सैयदों सहित उसके साथ था। उसने कहा कि 'हम तुम हिंदुस्तानी हैं चौर हमलोगों के लिए खिवा मरने के दूसरा कोई उपाय नहीं है पर खाँ साहब से उनकी इच्छा पूछ लो।' तब दौलत खाँ ने धूमकर खानखानाँ से पूछा कि 'हमारे सामने भारी सेना है और

विजय ईरवर के हाथ में है। बतलाइये कि आपको पराजय के बाद कहाँ खोजेंगे।' खानखानों ने उत्तर दिया कि 'शवों के नीचे।' दीलत खाँ और सैयद सेना के मध्य में घुस पड़े और शश्रु को भगा दिया। कुछ ही देर में सुदेल खाँ भी भागा। कहते हैं कि उस समय खानखानों के पास पचहत्तर लाख करवे थे। उसने सब लुटा दिया, केवल दो ऊँट बोम बच गया। इतनी भारी विजय पाने पर भी जब दिलिए का काम नहीं ठीक हुआ तक खानखानों दरबार बुला लिया गया। वह ४३ वें वर्ष में सेवा में उपस्थित हुआ। उसकी स्त्री माहबानू बेगम इसी वर्ष में मर गई।

जब अकबर ने खानखाना से दिन्न के विषय में राय पृष्ठी तब उसने शाहजादे को बुळा छेने और उसे कुल अधिकार देने को राय दी। बादशाह ने इसे स्वीकार नहीं किया और उससे रुष्ट हो गया। शाहजादा मुराद के मरने पर जब सुलवान दानियाल ४४ वें वर्ष में दिन्नण भेजा गया और अकबर स्वयं वहाँ जाने को तैयार हुआ तब खानखाना पर फिर कुण हुई और वह शाहजादे के पास भेजा गया। ४५ वें वर्ष में सन् १००८ हि० के शान्वाल महीने के अंत ( मई सन् १६०० ई०) में शाहल जादा ने खानखाना के साथ अहमद नगर दुर्ग को घेर लिया। दोनों ओर से खूब प्रयस्त होते रहे। चांदबीबी ने संधि का प्रस्ताव किया पर चीता साँ हबकी ने उसके विरुद्ध बलवा कर अन्य बलवाइयों के साथ उक्त बीबी को मार डाला। दुर्ग से तोप छोड़ी जाने लगी और लड़ाई फिर शुरू हो गई। खान में खाग उगाने से तीस गज दीवाल के इड़ जाने पर घेरने बालों ने खाग उगाने से तीस गज दीवाल के इड़ जाने पर घेरने बालों ने

लैंछी बुर्ज में घुसकर बहुतों को मार डाळा। इन्नाहीम का लड़का बहादुर, जिसे सभों ने निजाम शाह बनाया था, कैंद कर लिया गया। चार महीने चार दिन के घेरे पर दुर्ग विजय हुआ। खानखानाँ निजाम शाह को छेकर बुर्हानपुर में अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। राजधानी छीटते समय बादशाह ने खानदेश का नाम दानदेश रखकर उसे सुलतान दानियाल को दे दिया भौर उसकी शादी खानखानों की लड़की जाना वेगम से कर दिया। इसने खानखानाँ को राजूमना को दंड देने भेजा, जो मुर्तजा निजाम शाह के चाचा शाह अछी के पुत्र को गही पर विठाकर युद्ध की तैयारी कर रहा था। अकवर की मृत्यु के बाद दिवण में बहुत बड़ा विप्लव हुआ। जहाँगीर के तीसरे वर्ष सन् १०१७ हि० ( सन् १६०९ ई० ) में खानखानाँ दरबार भाया और यह बीड़ा चठाया कि जितनी सेना उसके पास इस समय है उसके सिवा बारह सहस्र सवार सेना उसे झौर मिछे तो वह दक्षिण का कार्य दो वर्ष में निपटा दे। इस पर उसे तुरंत दक्षिण जाने की आज्ञा मिली। आसफ खाँ जाफर की अभिभावकता में शाहजादा पर्वेज, अमीरुल् उमरा शरीफ खाँ, राजा मानसिंह कद्भवाहा और खानेजहाँ लोदी एक के बाद दूसरे खानखानाँ की सहायता करने को नियत हुए। जब यह ज्ञात हुआ कि खानखानों वर्षा के मध्यमें शाहजादे को बुर्हानपुर से वाला घाट लिवा गया और सर्दारों के आपस के मनोमालिन्य से कोई निश्चित कार्यक्रम से काम नहीं हो रहा है तथा सेना अन्न कष्ट और पशुत्रों की मृत्यु से बड़ी कठिनाई में पड़ गई है तथा इन कारणों से खानखानाँ शत्रु से ऐसी व्ययोग्य संधि कर, जो

साम्राज्य के लिए कलंक है, लौट आए तब दक्षिण का कार्य स्वानेजहाँ को सौंपा गया और महाबत स्वाँ उस वृद्ध सेनापित को लिवालाने भेजा गया।

जब ५ वें वर्ष में वह दरबार आया और अपनी जागीर काल्पी तथा कन्नीज जाने की छुट्टी पाई कि वहाँ की अशांति का दमन करे। ७ वें वर्ष में जब दक्षिण में श्रब्दुहा लॉ फीरोज-जंग को कड़ी पराजय मिली और खानेजहाँ की अधीनता में वहाँ का कार्य ठीक रूप से नहीं चला तब खानखानों को पुनः द्तिए भेजना निश्चित हुआ और वह स्वाजा अबुल् हसन के साथ वहाँ भेजा गया। पहिली ही चाळ पर इस बार भी शाहजादा परेज तथा अन्य अमीरों के रहने से जब कार्य ठीक नहीं चडा तब जहाँगीर ने ११ वें वर्ष में सन् १०२५ हि० (सन् १६१६ ई०) में सुलतान खुरम (शाहजहाँ) को दक्षिण भेजा. जिसे शाह की पदवी दी गई। तैमूर के समय से अब तक किसी शाहजादे को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। जहाँगीर स्वयं सन् १०२६ हि० के मुहर्म (जनवरी १६१७) में मालवा भाया और मांडू में ठहरा। शाहजहाँ ने बुहीनपुर में स्थान जमाया और वहीं से योग्य मनुष्यों को दत्तिण के शासकों के पास भेजा। उसी समय शाहजहाँ ने जहाँगीर की आज्ञा से खानखाना के पुत्र शाहनेवाज खाँ की पुत्री से अपनी शादा कर ली। शाहजहाँ के राजदूत के पहुँचने पर आदिलशाह ने ५० हाथी, १५ लाख रुपये मूल्य की वस्तु, जवाहिरात आदि भेजकर श्रधीनता स्वीकार कर छी। इस पर शाहजादा की प्रार्थना पर जहाँगीर ने उसे फर्जेंद की पदवी दी और अपने हाथ से फर्मान

के ऊपर एक शैर जिला कि 'शाहलुरैंम के कहने पर तुम दुनियाः में हमारे फर्जद कहलाकर प्रसिद्ध हुए।'

कुतुबुल्मुल्क ने भी उसी मृल्य के भेंट भेजे और उस पर भी कृपा हुई । मलिक अंबर ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और महमहनगर तथा अन्य दुर्गों की इंजियाँ सौंप दीं तथा बाजा घाट के उन पर्यनों को दे दिया, जिन पर उसने अधिकार कर लिया था। जब शाहजादा दक्षिण के पूर्वोक्त प्रबंध से संतुष्ट हो गया तब खानदेश, बरार और अहमदनगर के प्रबंध पर खानखाना सिपहसालार को तथा बाळाघाट के विजित प्रांत पर चन्हों के बड़े पुत्र शाहनवाज खाँ को नियत किया। तीन सहस्र सबार और सात सहस्र वंद्कची सेना वहाँ छोड़ी और सहायक सेनाओं के अफसरों को वहीं जागीरें दी। इसके अनंतर १२ वें वर्ष में मांडू में पिता के पास पहुँचा। मिलने के समय जहाँगीर ने आप से आप उठ कर दो तीन कदम आगे बढ़ कर स्वागत किया। उसे तीस हजारी २०००० सवार का मंसब, शाहजहाँ की पदवी तथा तस्त के पास कुर्सी पर बैठने का स्वत्व प्रदान किया। यह अंतिम खास कुपा थी, जो तैमृर के समय से कभी किसी को नहीं प्राप्त हुई थी। जहाँगीर ने मरोखे से उतरकर जवाहिरात, सोने आदि से भरी थालियाँ इस पर से निछावर कीं। जब १५ वें वर्ष में मलिक श्रंबर ने संघि तोड़ी और मराठा वर्गियों के मारे शाही थानेदार अपने थाने छोड़ छोड़कर भागे, यहाँ तक कि दाराव खाँ बाळ घाट से बालापुर लौट आया और वहाँ भी न टिक सकने पर बुर्हानपुर आकर अपने पिता के साथ वहीं धिर गया तब शाहजहाँ को एक करोड़ रुपया सैनिक व्यय

के लिए देकर और चौदह करोड़ दाम विजित देशों पर देकर द्वितीय बार दिल्ला भेजा।

कहा जाता है कि जब खानखानों के पत्र पर पत्र बादशाह के सामने पेश हुए कि उसकी स्थिति कठिन हो गई है और उसने जौहर करना निश्चय कर छिया है अर्थात् अपने को सपरिवार जछा देना ते किया है तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि जिस प्रकार अकबर ने फर्ती से कूचकर खाने आजम की गुजरातियों से रचा की थी उसी प्रकार तुम खानखानों की रक्षा करो। जब दक्षिणियों ने शाहजहाँ के आने की खबर सुनी तभी वे इधर उधर हो गए। शाहजादा बुईानपुर पहुँचा और नए सिरे से वहाँ का प्रबंध करने लगा।

१७ वें वर्ष में शाह अब्बास सफवो कंघार घरने आया तब शाहजादा को शीव्रातिशीव्र आने को लिखा गया। वह खानखानों को भी साथ लाया। इसी बीच कुछ ऐसी बातें हुई और मूखों के पड्यंत्र से ऐसा घरेंछ भगड़ा उठा कि उसमें बाहरी शत्रुओं को ओर ध्यान नहीं दिया गया। शाहजादा खानखानों के साथ लौट कर मांडू में ठहर गया। जहाँगीर ने नूरजहाँ बेगम के कहने से सुछतान पर्वेज और महाबत खाँ को सेनाध्यक्ष नियत किया। रुस्तम खाँ के घोखा देने के बाद, जिसे शाहजादे ने बादशाही सेना का सामना करने भेजा था, शाहजहाँ खानखानों के साथ नमेदा पार कर बुहानपुर गया और वैरामवेग बखशी को मार्ग रोकने के लिए वहीं तट पर छोड़ा। इसी समय खानखानों का एक पत्र, जो उसने महाबत खाँको छिखा था और जिसके हाशिए पर नीचे लिखा शैर था, शाहजादे को मिला। शैर—

सैकड़ों मनुष्य निगाह रखते हैं, नहीं तो इस कष्ट से मैं भाग आता ।

शाहजहाँ ने खानखानाँ को जुलाकर वह पत्र दिखळाया। उसके पास कोई सुनने योग्य उक्र न था। इस पर वह और उसका पुत्र दाराब खाँ केंद्र किए गए। जब शाहजादा आसीर दुर्ग से आगे बढ़ा तब इन दोनों को उसी दुर्ग में सैयद मुजफ्कर खाँ बारहा के पास कैंद करने को भेज दिया। पर निर्दोष दाराव खाँ को कैद करना अन्याय या और उसे छोड़कर पिता को कैद रखना उचित नहीं सममा गया, इसलिए दोनों को बुलाकर तथा वचन लेकर छोड़ दिया। जब महाबत खाँ सुलतान पर्वेज के साथ नर्मदा के किनारे पहुँचा और देखा कि वैरामबेग कुल नावों को नदी के उस पार ले गया है और उतारों की तोप बंदूक से रज्ञा कर रहा है, तब इसने दगाबाजी खेली और गुप्त रूप से खान-खानाँ को पत्र छिखकर उस अनुभवी वृद्ध पुरुष को अपनी ओर मिला लिया। खानलानौँ ने शाहजादे को लिखा कि इस समय भासमान विरुद्ध है। यदि वह कुछ दिन के लिए भास्थायी संघि कर छे तो दोनों पश्च के सैनिकों को जरा आराम मिले। शाहजादा सर्वदा भाषस में सुन्ह कर छेना चाहता था, इसलिए इस घटना को अपना फायदा ही समका और खानखानाँ को सलाह करने के लिए बुलाया। खानखानाँ से पवित्र पुस्तक पर श्रापथ छेकर और इससे संतुष्ट होकर इसे बिदा किया कि नर्मदा के किनारे रहकर दोनों पत्त के लिए जो लाभदायक हो, वही करे। खानखानों के वहाँ आने तथा संधि की बातचीत की खबर से खतारों की रक्षा में सतर्कता कम हो गई और महाबत खाँ, जो

एसे ही अवसर की ताक में था, रात्रि में कुछ युवकों को नदी के एस पार भेज दिया। खानखाना सुलतान पर्वेज और महाबत खाँ के मूठे पत्रों के घोखे में आ गया और अपना शपथ तोड़ कर दुनियादारी के विचार से महाबत खाँ के पास चला गया। शाहजादा अब बुहीनपुर में रहना उचित न सममकर तेलिंगाने की राह से बंगाल गया। महाबत खाँ बुहीनपुर आया और खानखाना से मिलकर ताप्ती उतर शाहजहाँ का कुछ दूर तक पीछा किया। खानखाना ने उदयपुर के राणा के पुत्र राजा भीम को लिखा, जो शाहजहाँ का एक अफसर था, कि यदि शाहजादा उसके लड़कों को छोड़ दे तो वह शाही सेना को छौटा देने का प्रबंध करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उत्तर में राजा भीम ने लिखा कि उनके पास अभी पाँच छः हजार विश्वस्त सवार हैं और यदि बह उन पर आवेगा तो पहिले उनके लड़के ही मारे आवेंगे और किर उस पर धावा किया जायगा।

बंगाल का कार्य निपटाकर बिहार जाते समय शाहजादे ने दाराब खाँ को छुट्टी देकर बंगाल का अध्यक्त नियत किया। जब महाबत खाँ शाहजादे को रोकने के लिए इलाहाबाद गया तब बह खानखानाँ पर, उनको नीति-कौशल तथा असत्यता के कारण, बराबर दृष्टि रखता। २० वें वर्ष में जहाँगीर ने इसे द्रावार बुला छिया, जिससे महाबत खाँ से उसे छुट्टी मिल गई और उसे जमा कर दिया। उसने स्वयं यह कहते क्षमा माँगी कि 'यह सब भाग्य का खेल है। यह न तुम्हारे और न हमारे वश में है और हम तुमसे अधिक लिजत हैं।' इसने इन्हें एक लाख उपये दिए, पुरानी पदवी तथा मंसब बहाल रखा और मलकुसा जागीर में

दिया। वृद्ध पुरुष ने सांसारिक प्रेम में फँस कर नाम और ख्याति का कुछ विचार न किया और यह शैर अपनी अँगूठी पर खुद्वाया—

मरा छुत्फे जहाँगीरा जे ताईदाते रब्बानी। दो बारः जिंदगी दादः दो बारः खानखानानी।।

जब महाबत स्त्रॉं दरबार बुलाया गया तब इसने सानसानों से जमा माँगी और उनके लिए वाहनादि का प्रबंध कर यथाशक्ति इसके दिमाग से अपनी ओर से जो मालिन्य आ गया था, उसे मिटाने का प्रयत्न किया। ऐसा हुन्ना कि खानखाना ने अपनी जागीर पर जाने की छुट्टी ली थी और लाहौर में ठहरा हुआ था। जब महाबत खाँ ने विद्रोह किया और बादशाह से मिलने लाहौर आया तब खानखाना ने उसकी मिजाज पुर्सी नहीं की, जिससे महाबत लाँ को उससे इस कारण घृणा सी हो गई। जब वह फेलम के किनारे प्रधान बन बैठा तब उसने इन्हें लाहीर से लौट जाने को बाध्य किया। खानसाना दिखी छौट आए। इसी समय आकाश ने दूसरा रंग बदला। काबुछ से छीटते समय महाबत खाँ भगैल हो गया। नूरजहाँ बेगम ने खानखाना को बुळाया भीर सेना सहित महाबत खाँ का पीछा करने पर नियत किया । उसने बारह लाख रुपये अपने खजाने से दिए स्रीर हाथी, घोड़े तथा ऊँट भी दिए। महायत खाँ की जागीर भी इसे मिछी पर समय ने साथ नहीं दिया। यह लाहौर में बीमार होकर दिल्ली आया और यहीं ७२ वर्ष की अवस्था में सन् १०२७ हि० (सन् १६२७ ई०) में जहाँगीर के २१ वें

वर्ष में मर गया। 'खाने सिपहसालार को' से मृत्यु की तारीख निकलती है। यह हुमायूँ के मकवरे के पास गाड़ा गया।

स्वानस्वानों योग्यता में अपने समय में अदितीय था। यह अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी अच्छी तरह जानता था। यह काव्य मर्मेज्ञ तथा कविथा। इसका उपनाम रहीम था। कहते हैं कि संसार की अधिकांश भाषाओं में यह बातचीत कर सकता था। इसकी च्दारता तथा दानशीलता भारत में दृष्टांत हो गई है। इसकी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक दिन वह परतों पर हस्ताचर कर रहा था। एक पियादे की परत पर भूछ से एक हजार दाम के स्थान पर एक हजार तनका ( रुपया ) जिल्ल दिया पर बाद को उसे बदला नहीं। इसने कई बार कवियों को सोना उनके बराबर तीछ कर दिया। एक दिन मुख्या नजोरी ने कहा कि 'एक लाख रुपये का कितना बड़ा ढेर होता है, मैंने नहीं देखा है।' खानखाना ने खजाने से उतना रुपया लाने को कहा। जब वह लाकर ढेर कर दिया गया तब नजीरी ने कहा कि 'ख़ुदा को शुक्र है कि अपने नवाव के कारण मैंने इतना धन इकट्रा देख लिया।' नवाब ने वह सब रुपया मुला को देने को कहा, जिसमें वह फिर से खुदा को धन्यवाद दे।

यह बराबर प्रगट या गुप्त रूप से दरवेशों तथा विद्वानों को धन दिया करता था और दूर दूर तक लोगों को वार्षिक दृत्ति देता था। सुलतान हुसेन खाँ और मोरझली शेर के समय के समान इसके यहाँ भी अनेक विषयों के विद्वानों का जमाव हुआ करता था।

वास्तव में यह साहस, उदारता तथा राजनीति-कौशल में

अपने समय का श्रमणी था। पर यह ईब्योल्ल, सांसारिक तथा अवसर देखकर काम करने वाला था। इसका सखुन तिकया था कि शत्रु के साथ शत्रुता मी मित्रता के रूप में निभाना चाहिए। यह शेर इसी के बारे में कहा गया है—

एक बित्ते का कद और दिल में सी गाँठ, एक सुट्टी इड्डी और सी शकलें।

दिलिए में यह सब मिलाकर तीस वर्ष तक रहे । जब कभी कोई शाहजादा या अफसर इसका सहायक हो कर आया तभी समने दक्षिणी सुलतानों की इसके प्रति अधीनता और मित्रता देखी । यह यहाँ तक स्पष्ट था कि अबुल्फ जल ने कई बार इस पर बिद्रोह का फतवा दे डाला । जहाँगीर के समय मिलक अंबर से इसकी मित्रता की शंका हुई और यह वहाँ से हटाए गए । खानखानों के एक विश्वस्त नौकर मुहम्मद मामूम ने स्वामिद्रोह कर बादशाह को सूचित किया कि मिलक अंबर के पत्र लखनऊ के शेख अब्दुस्सलाम के पास हैं, जो खानखानों का नौकर है । महाबत खाँ इस कार्य पर नियत हुआ और उसने उस बेचारे की इतनी दुईशा की कि वह बिना मुख खोले मर गया।

खानखानाँ साम्राज्य का एक उच्च पदस्थ अफसर था। इसका नाम उस समय की रचनाओं में सुरक्षित है। अकबर के समय इसने कई अच्छे कार्य किए, जिनमें तीन विशेष प्रसिद्ध हैं—गुजरात की विजय, सिंध पर अधिकार तथा सुहेल खाँ की पराजय। इन सब का वर्णन विस्तार से दिया जा चुका है। विद्वत्ता तथा योग्यता के होते भी इसे कष्ट उठाना पड़ा। बाह्याडंबर का प्रेम बराबर बना रहा। दरवारी खबर की इसको

ऐसी चाट पड़ गई थी कि प्रति दूसरे तीसरे दिन हाक से इसके पास खबर आती थी । इसके दूत अदालतों, आफिसों, चबूतरों, बाजारों तथा गलियों में रहते थे और समाचार संप्रह करते थे। संध्या के समय यह सब पढ़कर जला हालता था। कितनी बातें इसके वंश में चाल थी जो और किसी में नहीं थीं, जैसे हुमा का पर, जिसे सिवा शाहजादों के कोई नहों लगा सकता था।

इसका पिता यद्यपि इमामिया था पर यह अपने को सुनी कहता था। लोग कहते कि यह इस बात को छिपाते थे। इसके पुत्र वास्तव में कट्टर सुनी थे। शाहनवाज खाँ और दाराब खाँ के सिवा भी अन्य पुत्र थे। एक रहमानदाद था, जिसकी माता अमरकोट के सोदा जाति की थी। युवावस्था ही में इसने बहुत से गुण प्राप्त कर लिए थे, जिससे इस पर इसके पिता का बहुत स्नेह था। इसकी मेहकर में प्रायः शाहनवाज खाँ के साथ साथ मृत्यु हुई। यह समाचार देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बेगमों के कहने पर हजरत शाह ईसा सिधी ने खानखाना के पास जा कर उससे हाल कहा और संतोष दिखाया। दूसरा पुत्र मिर्जा अमरु दासी से था। इसने शिक्षा नहीं पई और युवा ही मर गया।

खानखानां के नौकरों में सब से अच्छा मियाँ फहीम था। यह दास कहा जाता था पर राजपूत था। इसको लड़के के समान पाला था और इसमें यांग्यता तथा टढ़ता खूब थी। यह त्रिकाल की निमाज मरने तक बराबर करता रहा। इसे दवेंशों से प्रेम था। सिपाहियों के साथ भाई की तरह खाता पीता पर तीज स्वभाव का था। कोड़े की आवाज तेज होती है।

कहते हैं कि एक दिन इसने राजा विक्रमाजीत शाहजहानी को दाराब क्याँ के साथ उसी सोफा पर छेटे हुए देखा तब कहा कि 'तुम्हारा सा ब्राह्मण बैराम खाँ के पौत्र के साथ बराबर बैठे। मिजी परिज के बद्छे यही मर जाता तो अच्छा होता।' दोनों ने ज्ञमा याचना की। जब खानखाना उसकी श्रोर से खफा हो गया, तब विजयगढ़ सरकार की फौजदारी का हिसाब उस से माँगा गया। इसने नवाब से ठीक बर्ताव नहीं किया और इसके दीवान हाफिज नसरुक्षा को थप्पड़ जड़ कर शहर से चंपत हो गया। कहते हैं कि अर्द्धरात्रिको जाकर खानखाना उसे लिवा लाया। वह अपने साहस तथा बहादुरी के छिए प्रसिद्ध था। जब महाबत खाँ स्वानस्वाना को कैद करने का उपाय कर रहा था तब पहिले फ़हीम को उसने ऊँचा मंसव चादि दिछाने की आशा देकर मिलाना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। महाबत खाँ ने कहा कि कब तक तुम सिपाही बने रहोगे ? फहीम ने खानखाना से कहा कि 'घोखाधड़ी चल रही है और उसे अप-तिष्ठा तथा मान हानि से बचे रहने का प्रबंध रखना चाहिए। खानखाना को हथियार सहित बादशाह के सामने जाना चाहिए। पर इसने यह स्वीकार नहीं किया। जब यह पकड़े गए तब महाबत खाँने उसके पहिंछे ही बादशाही मनुष्य फहीम को कैंद करने भेज दिया था। फहोम ने अपने पुत्र फीरोज खाँ से कहा कि 'आदमियों को कुछ देर तक देखते रहो, जिसमें वजूकर दो निमाज पढ़ छूँ।' इसे पूरा कर अपने पुत्र तथा चालीस नौकरों के साथ मान के लिए जान दे दिया।

#### ४५. अब्दुर्रहीम खाँ

इस्लाम खाँ मशहदी का पाँचवाँ पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद इसे योग्य मंसव मिला और शाहजहाँ के २० वें वर्ष में दारोगा खवास नियत हुआ। औरंगजेब के दूसरे वर्ष में इसे खाँ की पदवी मिली और हिम्मत खाँ बदस्शो के स्थान पर गुसल-खाना का दारोगा हुआ। २२ वें वर्ष में यह बहरमंद खाँ के बदले घुड़साल का दारोगा हुआ और २४ वें वर्ष में उस पद से हटाया जा कर तीसरा बस्शी नियत हुआ तथा एक कलमदान पाया। २५ वें वर्ष में सन् १०९२ हि० (१६८१ ई०) में मर गया।

# ४६. ऋब्दुर्रहीम खाँ, ख्वाजा

इसके पूर्वेज फर्गाना ( खोखंद ) के अंतर्गत अंदोजान के निवासी थे। इसका पिता अबुल्कासिम वहाँ का एक प्रधान शेख था और शाहजहाँ के समय भारत आया। अब्दुर्रहीम अपने यौवनकाल में दाराशिकोह का छपापात्र था। श्रीरंगजेब की राजगदी पर इसे भी नौकरो मिली। यह शरश्र जानता था, इससे इसे योग्य मंसव और खाँकी पदवी मिली। २६ वें वर्ष में यह बीनापुर का नायब नियुक्त हुआ, जहाँ से लौटने पर इसे एक हाथी मिला। ३२ वें वर्ष में यह मुहसिन खाँ के स्थान पर बयुतात का निरीक्षक नियत हुआ। ३३ वें वर्ष में जब राहिरी का दुगै लिया गया तब यह उसके सामान पर अधिकार करने भेजा गया। इसके अनंतर मोतिमिद खाँ की मृत्यु पर यह दाग और तसहीह का दारोगा नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में सन् ११०३ हि० (१६९२ ई०) में यह मर गया। इसे कई लड़के थे। दूसरा पुत्र मीर नोमान खाँथा, जिसका पुत्र मीर श्रवुल मन्नान द्त्रिण आकर कुछ दिन तक निजामुल्मुल्क आसफजाह के यहाँ नौकर रहा। श्रांत में यह घर ही बैठ रहा। यह कविता करता था श्रोर चपनाम 'इतरत' (सुगंघ का गेंद्) रखा था। इसके एक शैर का अर्थ यों है-

किस प्रकार हम तुम्हारे जंगली हरिए भी श्राँखों को पालतू बना सकेंगे। अपने हृदय की गाँठों से स्सके लिए एक जाल बनावेंगे।।

श्रव्युल् मन्नान का बड़ा पुत्र मोतिमदुद्दौला बहादुर सर्दार जंग था। यह सलावत जंग का दीवान था और सन् ११८८ हि० (१७७४ ई०-१७७५ ई०) में मरा। द्वितीय पुत्र मीर नोमान खाँ मराठों के साथ के युद्ध में सलावत जंग के समय मारा गया। तीसरा मीर श्रव्युल्कादिर यौवन हो में रोग से मर गया। चौथा श्रद्धसनुद्दौला बहादुर शरजा जंग और पाँचवा मफवजुङ्का खाँ। बहादुर जंग एकताज श्रभी जीवित है और लेखक का मित्र है।

## ४७. अब्दुर्रहीम बेग उजबेग

बळल के शासक नजर मुहम्मद खाँ के बढ़े पुत्र श्रब्दुल् भजीज खाँ के अभिमावक अब्दुर्रहमान बेग का यह भाई था। ११ वें वर्ष में शाहजहाँ के समय बलख से आकर सेवामें चपस्थित हुआ। बाद्शाह ने इसे खिलयत, जड़ाऊ खंजर, सोने पर मीना किए सामान सहित तलवार, एक हजारी ६०० सवार का मंसब और पश्चीस सहस्र नकद दिया। इसके अनंतर पाँच सदी २०० सवार बढ़ाया गया श्रोर बिहार में जागीर पाकर वहाँ चला गया। यहाँ आने पर उस प्रांत के शासक अब्दुङ्घा खाँ बहादुर की कड़ाई के कारण दोनों में मनोमालिन्य हो गया और यह इससे अपनी मानहानि समक्त कर कुछ दिन बीमारी का बहाना कर गूँगा हो जाना प्रदर्शित किया। एक वर्ष तक यह मौन रहा, यहाँ तक कि इसकी क्रियाँ भी न जान सकीं कि क्या रहस्य है। जब बादशाह को यह ज्ञात हुआ तब इस्रे द्रवार में आने की भाज्ञा हुई। १३ वें वर्ष यह दरबार में आया और बोडने लगा। जब इसने अपने गूँगेपन का कारण बतलाया, तब सुननेवाले चिकत हो गए। बादशाह काश्मीर जा रहे थे, इसिछए इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब देकर राजधानी में छोड़ा। २२ वें वर्ष में यह औरंगजेब के साथ कंघार पर नियत हुआ। वहाँ से कुलोज खाँ के साथ बुस्त गया और ईरानियों के साथ के युद्ध में घच्छा कार्य किया। इस पर २३ वें वर्ष में ढाई हजारी १०००

सवार का मंसव मिला। २४ वें वर्ष में यह इस प्रांत के अध्यक्त जाफर खाँ के साथ विहार गया। २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंघार गया और वहाँ से कस्तम खाँ के साथ बुस्त छेने गया।

#### ४८. अब्दुर्रहीम लखनवी, शेख

यह लखनऊ का एक उच्च वंशीय शेखजादा था। यह अवध प्रांत में गोमती नदी के किनारे पर एक बड़ा नगर है। यह वैधवाड़ा भी कहछाता है। सौभाग्य से यह शेख अकबर की सेवा में पहुँचा और अपनी अच्छी चाल से सात सदी का मंसव पाया, जो उस समय एक उच्च पद था। यह जमाल बिख्तयार का घनिष्ट मित्र था, जिसकी बहिन अकबर की प्रेम पात्री बेगम थी और इस मित्रता के कारण यह शराब अधिक पीने खगा। यह शराब में पागल हो चला और नशा आत्मा तथा विवेक दोनों को छुचल डालती है, इससे इसका दिमाग खराब हो गया और मूर्वता का काम करने लगा।

रे० वें वर्ष में काबुख से लौटते समय, जब पड़ाब स्यालकोट में पड़ा हुआ था, तब यह इकीम अबुल फतह के खेमों में पागल हो गया और हकीम के छुरे से अपने को जायल कर ढिया। छोगों ने इसके हाथ से छुरा छीन लिया और इसके घाव में अकबर के सामने टाँका लगाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह ने अपने हाथ से टाँका लगाया था।

यद्यपि अनुभवी हकीमों ने घाव को असाध्य बतछाया और वह इतना खराब भी हो गया कि दो महोने बाद इसकी बिल्कुल आशा नहीं रही पर बादशाह इसे उम्मेद दिलाते रहे। मृत्यु के मुख में जाते जाते यह वच कर कुछ दिन में अच्छा हो गया। बाद को समय आने पर यह अपने देश में मरा।

कहते हैं कि कृष्णा नाम को एक ब्राह्मणी उसकी की थी। उस होशियार की ने शेख की मृत्यु पर मकान, बाग, सराय और तालाब बनवाए। उसने खेत भी लिए और उस बाग की तैयारी में दत्तचित्त रही, जिसमें शेख गाड़ा गया था। साधारण सैनिक से पाँच हजारी मंसवदार तक जो कोई उधर से जाता, उसका उसके योग्य सत्कार होता। वह बुद्धा और अंधी हो गई पर उसने यह पुराय कार्य नहीं छोड़ा और साठ वर्ष तक अपने पति का नाम जीवित रखा। मिसरा—

प्रत्येक की की नहीं है और न हर एक पुरुष पुरुष है।

## ४६. अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर जंग, सैफुदौला

यह ख्वाजा अहरार का वंशज था। इसके चाचा ख्वाजा जिकरिया को दो पुत्रियी थाँ, जिनमें से एक का विवाह इससे हुआ या और दूसरी का एतमादुदौला मुहम्मद अमीन लॉ बहादुर से हुमा था। सैफुदौला औरंगजेब के समय में पहिले पहिन्न भारत आया और बार सदी मंसव पाया। बहादुरशाह के समय सात सदी हो गया। बहादुर शाह के चारो छदकों के बीच में जो युद्ध हुए, उनमें यह जुल्फिकार खाँ के साथ बराबर रहा श्रीर सुलतान जहाँ शाह के मारने में बीरता दिखलाई थी। पुरस्कार में इसे ऊँचा मंसन मिला। फर्रेखसियर के समय इसका मंसब पाँच हजारी ५००० सवार का था और दिलेर खाँ की पदवी सिहत लाहौर का शांताध्यक्ष नियत हुआ था। सिख गुरु के विरुद्ध युद्ध समाप्त करने के लिए यह भेजा गया था, जिसने बहादुर शाह के समय से हर प्रकार का अत्याचार मुसल्मानों तथा हिंदुत्रों पर कर रखा था। खानखानाँ मुनइम खाँ तीस सहस्र सवारों के साथ इसे सजा देने को नियुक्त हुआ था और **उसे छोह गढ़ में** घेर लिया था तथा बादशाह स्वयं उस स्रोर गए थे पर गुरु दुर्ग से निकल भागे । इसके बाद मुहम्मद श्रमीन स्रों भारी सेना के साथ उसका पीछा करने को भेजा गया पर सफल नहीं हुआ।

सिखों का इतिहास इस प्रकार है। पहिले पहिल नानक

राम नामक फकीर एस प्रांत में सुपिस हुया। उसने बहुतों को अपने मत में दिश्वित किया, जिनमें विशेष कर पंजाब के खत्री थे। उसके अवलम्बो सिख कहलाए। उनमें से बहुतेरे इकट्टे हो कर गाँवों में छूट मार मचाने छगे। दिल्ली से लाहौर तक वे जिसे या जो पाते छूट लेते थे। कितने फौजदार थाने छोड़ द्रवार चले आए और जो वहीं ठहर गए उन सब ने अपना प्राग्य तथा सम्मान दोनों खो दिया। यह लिखते समय लाहौर का पूरा तथा सुलतान का आंशिक प्रांत इस जाति के अधीन हो गया था। दुर्रानी शाहों की सेनाएँ, जिसका काजुल तक अधिकार है, दो एक बार इनसे परास्त हो जुकी थीं और अब इन पर आक्रमग्र करना छोड़ दिया था।

दिलेर जंग ने इस कार्य में साइस तथा योग्यता दिललाई मोर भारी सेना के साथ गड़ी (गुर्दासपुर) के पास डट गया, जो गुरु का निवास स्थान था। कई बार सिख बाहर लड़ने आए और द्वंद्व युद्ध हुआ। डफ खाँ ने हड़ता से घेरा कड़ा कर रसद जाना बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद अन्न कष्ट होने से जब बहुत से अत्यंत दुखित हुए तब प्राण रत्ना के लिए संदेश भेजा और अपने सर्दार (बांदा), उसके युवा पुत्र, दीवान तथा अन्य सभी को, जो युद्ध से बच गए थे, लिवा छाए। इसने बहुतों को मार डाला और गुरु तथा अन्य लोगों को दरबार ले गया। इस सेवा के छिए इसे सात हजारी ७००० सवार का मंसब तथा सैफ़ हौला को पदवी मिली। राजधानी पहुँचने पर आज्ञानुसार यह कुछ कैदियों को तख्ता और टोपी पहिरा कर शहर में लाया था। यह घटना सन् ११२७ हि० (१७१५ ई०)

में घटी थी। फर्ज खिस्यर के ५ वें वर्ष में जब सैफुदी छा पंजाब का प्रांताध्य था तब ईसा खाँ मुर्वी मारा गया, जिसने क्रमशः जमीं दार से शाही नौकरी में उन्नित की और सर्दार हुआ पर घमंड अधिक बढ़ गया। उसका विवरण उसकी जीवनी में अलग दिया हुआ है। जब हुसेन खाँ खेशगी ने, जो लाहीर से बारह कोस दूर मुखतान के मार्ग पर स्थित कसूर का तल्लुकेदार था, विद्रोह किया और रफीउदौला के समय स्वतंत्र होना चाहा तब सैफुदौला ने उसके विरुद्ध रायात्रा को और बहुत युद्ध के बाद उसे दमन किया। मुहम्मद शाह के ३ रे वर्ष में यह दरबार आया और इसका अच्छा स्वागत हुआ। ७ वें वर्ष में जब लाहोर प्रांत इसके लड़के जिकरिया खाँ को दिया गया, जो पतमादु-दौला कमरुदीन खाँ का साद्ध था, तब यह मुलतान का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। यह सन् ११५० हि० (१७३७–३८ ई०) में मर गया। यह बहादुर सेनापित था और अपने देश के आद-मियों को आश्रय देता था।

#### ५०. अमानत खाँ द्वितीय

इसका नाम मीर हुसेन था और अमानत लॉ खवाफो का नृतीय पुत्र था। अपनी सत्य-निष्ठा तथा योग्यता के कारण अपने पिता का मित्र था। पिता की मृत्यु पर यह अपने अन्य भाइयों के साथ औरंगजेब का कुपापात्र हो गया और छोटे छोटे पदों पर नियुक्त होकर भी उसका विश्वास-पात्र रहा। यह बरमकस की बरकत के समान पिता के सम्मान का भी **उत्तराधिकारी हो गया । उस वंश के क्रोटे बड़ों के साथ खान:**-जादों के समान बर्ताव होता था। कहते हैं कि एक दिन गुण-माहक बादशाह दरबार आम में थे कि अमानत स्नॉ दितीय अपने पुत्र के साथ सरापदी में जाने छगा। एक चोबदार ने, मनुष्यों का एक दल जो अपनी शरारत तथा दुष्टता के लिए डंडे का पात्र धीर सूली देने योग्य होता है, लड़के का हाथ पकद लिया तथा उसे रोक रखा। खाँ ने आवेश में द्र-बार के उपयुक्त सम्मान का ध्यान न कर घूम के उस दुष्ट को पकड़ लिया और सामने लाकर बादशाह से कहा कि 'यदि घर के लड़के ऐसे दुर्छों से विरस्कृत होंगे तो वे बादशाह की सेवा में प्रसिद्धि तथा सम्मान पाने की क्या आशा रखेंगे ?' बादशाह ने उसका सम्मान करने को उस दिन के कुल चोबदारों को निकाछ दिया।

वादशाह पर लॉं की योग्यता प्रकट हो चुकी थी इस्रलिए

३१ वें वर्ष के छात में जब वह बीजापुर में था तब ३२ वें वर्ष के आरंभ में इसको पिता की पदवी देकर बीजापुर का दीवान नियत कर दिया। ३३ वें वर्ष के अपंत में (जून सन् ११६९, ई०) जब बादशाह ने बद्री शहर छोड़ा, जो बीजापुर से १७ कोस उत्तर है, और तुरगळ के अंतर्गत कुतवाबाद गलगळा आया, जो बीजा-पुर से १२ कोस उत्तर कृष्णानदी के तट पर है तब लाँ को बीजापुर की दीवानी के पद से तरकी मिछी और हाजी शफी खाँ के स्थान पर द्क्तरदार तन नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में मामूर खाँ के स्थान पर औरंगाबाद का दुर्गाध्यत्त हुआ और **डेद हजारी ९०० सवार का मंसव मिळा। उसी वर्ष ख्वा**जा अन्दुर्रहीम खाँ के स्थान पर दरबार बुलाया जाकर बयूताते रिकाल के पद पर नियत हुआ। इसी समय यह फिर औरंगाबाद का द्रगीध्यत्त बनाया गया। ऋंत में यह सूरत वंदर का मुत्सद्दी नियुक्त हुआ। इसने ऐसा प्रबंध किया कि बादशाह की आय बढ़ी और प्रजा को भी आशम मिला, जिससे इसको मंसव में उन्नति मिली। ४३ वें वर्ष सन् ११११ हि० (१६९९-०१ ई०) में यह मर गया। यह नगर के बाहर घहार दीवारी के पास गाड़ा गया। इसके चार पुत्र के। प्रथम भीर इसन की मुहम्मद मुराद खाँ **डजबेग की पुत्री से शादी हुई थी। यह लेखक के माता का** पिता था। यह यौवन में गलगला में महामारी से मर गया। इसका पुत्र कमालुद्दीन अली खाँ था, जो अपने समसामयिकों में प्रशंसनीय चरित्र तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रिय था। लिखते समय आसफजाह की जागीर धौरंगाबाद का प्रबंध करता था। द्वितीय मीर सैयद मुहम्मद इरादत मंद खाँ अपने चाचा दिया-

नत खाँ मीर श्रब्दुल् कादिर का दामाद था। श्रीरंगजेब के समय यह औरंगाबाद की बयूताती पर और बहादुरशाह के समय बुर्हानपुर की दीवानी पर नियुक्त हुआ। ततीय मीर सैयद अहमद नियाजमंद खाँ था। यह बहुत दिनों तक बरार का दीवान रहा श्रीर वर्त्तमान बादशाहत ( मुहम्मदशाह ) के श्रारंभ में बंगाल गया। वहाँ के नाजिम जाफरखाँ ( मुर्शिद कुली ) ने इसके पिता के प्रेम के कारण इसका स्वागत किया और नौ-बेड़ा का इसे अध्यक्ष बना दिया, जो उस प्रांत में उचतम पद था तथा इसके लिए दरबार से अमानत खाँ की पदवी और मंसव में तरकी दिलवाया। जाफर खाँ की मृत्यु पर एस प्रांत के महालों का यह फौजदार नियत हुआ और सन् ११५७ हि० (१७४४ ई०) में मर गया। चतुर्थ मीर मुहम्मद तकी फिद्वियत खाँथा, जो लेखक की सगी सूत्रा को ज्याहा था। वहादुरशाह के समय वह बुर्होनपुर का बख्शो नियुक्त हुआ। मराठों की छड़ाई में जब वहाँ का अध्यक्त भीर अहमद खाँ मारा गया तब बहुत से मुत्सदी कैद हुए। सभी धूर्तता और चालाकी से निकल भागना चाहते थे। इसने अपनी सिघाई से अपनी अच्छी हालत बतला दो और इससे इसे बड़ी रकम देना पड़ा। ऋपनी स्थिति को कमकर बतलाना इसने ठोक नहीं सममा। इसके सब वंशज जीवित हैं।

# ५१. अमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद

स्मा किया हुआ खाँ का नाम मीरक मुईनुहीन आहमद अमानत खाँ खवाफी था। यह सचा तथा सखरित्र पुरुष था, सचाई को खूब सममता था, स्वमाव का नम्न था और स्वतंत्र प्रकृति का था। स्वर्गीय प्रकृति तथा पवित्र विचार का था। अच्छे चाळचलन तथा प्रशंसनीय गुणों से युक्त था। विनय-शील होते भी अपने पदानुकृत उच्चता भी रखता था। मुख भी सुंदर था और प्रतिभावान भी था। स्वच्छ हृदय तथा बड़प्पनयुक्त था। विश्वास तथा भरोसा का स्तंभ और उदारता तथा दान का ठोस नींव था। इसका विचार पुष्ट तथा ठोक सोचा हुआ होता था और यह घुणा कम और स्तेह अधिक करता था।

इसके सम्मानित पूर्वजों का निवासस्थान खुरासान की राजधानी हेरात था। इसका दादा मीर इसन किसी कारणवश दुः खित हो अपने पिता भीर हुसेन से अलग हो गया, जो उस नगर के प्रधान पुरुषों में से एक था, और खवाफ चला आया, जो उस राज्य का एक छोटा स्थान है और जहाँ के निवासी प्राचीन समय से विद्या बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वाजा अळाउड़ीन मुहम्मद ने, जो खवाफ का एक मुख्या था, इसके पूर्वजों के पुराने परिचय के नाते इस पर बड़ी द्या कर प्रसन्नता से इसे अपने घर में रख लिया। इसके चरित्र रूपी कपाल पर बड़िप्स तथा उश्वता का प्रकाश था, इसलिए उसने अपनी पुत्री

का ब्याह इससे कर दिया। इस पर मीर हसन ने वहीं अपना निवास-स्थान बनाया और एक परिवार का पिता बन गया। इसके बाद जब प्रसिद्ध ख्वाजा शम्सुरोन मुहम्मद खवाफी, जो उक्त ख्वाजा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, अकबर की सेवा में भर्ती हुआ और ऊँचा पद तथा सम्मान पाया तब मीर हसन का पुत्र मीरक कमाल भी अपने मामा के पास अपने पुत्र मीरक हुसेन के साथ भारत चला आया और अपना दिन आराम तथा वैभव में व्यतीत करने लगा। यहाँ इसने भी अपने देश के एक सैयद की ळड्की से शादी की, जिससे मीरक अताउछा पैदा हुआ। बलख की बढ़ाई पर यह शाहजादा औरगजेब का बख्शी होकर गया और सम्मान तथा पुरस्कार पाया । किसी कारणवश यह औरंगजेब से बाउग होकर बादशाही सेवक हो गया और सात सदी मंसव पाया । यह पहिले काबुल के अहिदयों का बल्शी हुन्ना और बाद को पटना का दीवान नियत हुआ। यहीं शाहजहाँ के राज्य के श्रंत समय इसकी मृत्यु हुई। मीरक हुसेन (पहिले विवाह का पुत्र ) जहाँगीर के समय ही अपने कौशल तथा ज्ञान के लिए ख्याति पा चुका था और ऊँचे पद पर था। ८ वें वर्ष सुछतान सुर्रम के साथ राणा की चढ़ाई पर गया और उद्यपुर छिए जाने पर जब राणा के राज्य में थाने बिठाए गए तब मीरक हुसेन कुंभलमेर का बख्शी और वाकेआनवीस बनाया गया। इसके बाद वह दिचण का बख्शी नियत हुआ और शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर यह दिल्ला का दीवान हुआ। इस दिन से अब तक अर्थात् एक शताब्दी से अधिक यह पद इस वंश में बराबर रहा। ८ वें वर्ष इसे दस सहस्र रुपये,

सिल अत और घोड़ा मिळा तथा यह बलस्व के झासक नज मुहम्मद खाँ के यहाँ क्क खाँ के दूत पायंदाने के साथ सना लाख का भेंट छेकर भेजा गया। शाही पत्र में इसका उल्लेख जोरदार भाषा में इस प्रकार किया गया था कि यह सबे वंश का सैयद है तथा इसकी योग्यता ज्ञात हो चुकी है। तूरान से लौटने पर कुछ कारण से इसकी भत्सीना की गई थी। जब यह मरा तब इसके उत्तराधिकारी शाही उपए के लिए उत्तरदायी थे। खानदौराँ नसरत जंग ने प्राचीन मित्रता का विचार कर उनको छुट्टी दिलाई। मृत का योग्य पुत्र मीरक मुईनुदीन अहमद पूर्ण युवा था। चलती विद्या का अर्जन कर यह शाही सेना में भर्त्ती हो गया और सन् १०५० हि० (सन् १६४० ई०) में यह अजमेर का बख्शी और घटना लेखक नियत हुआ। इसके बाद स्यात् यह सेवा कार्य से दिचिण गया। इसी पर शेख मारूफ भक्करी अपने जस्त्रीरतुल्खवानीन में, जो सन् १०६० हि० (सन् १६५० ई०) में तैयार हुचा था, लिखता है कि 'मीरक हुसेन खवाफी का पुत्र मीरक मुईनुद्दीन, जिसके पिता और पितामह बढ़प्पन तथा वंश में सूर्य से बढ़कर थे, वंश के विचार से, बुद्धि, विद्या, थोग्यता तथा छिपि छेखन में बढ़कर है भौर दिच्या में प्रतिष्ठा के साथ कार्य्य कर रहा है।' शाहजहाँ के २८ वें वर्ष में यह कंधार की चढ़ाई में शाहजादा दारा शिकोह के साथ गया था और वहाँ से लौटने पर उसी वर्ष सन् १०६४ हि॰ (१६५४ ई॰) में यह मुलतान प्रांत का दीवान, बख्शी और घटना-लेखक नियत किया गया। इस क्योर यह बहुत दिनों तक रहा । बड़े-छोटे, ऊँचे-नीचे सभी ने इसकी सःयिशयता,

ईमानदारी, हदता और सम्मित देने में इसकी कुशलता देखी तथा इसके भक्त होकर शिष्य के समान इससे बर्ताव किया। आज तक मीरकजी का नाम वहाँ सबके मुख पर है। नगर से दो कोस पर इसने बाग और गृह बनवाया, जो मीरक जी का कोठिला के नाम से प्रसिद्ध है। आलमगीर के समय यह काबुछ का सुबेदार नियत हुआ और अमानत खाँ की पदवी पाई।

यद्यपि शाही सेवा का पदवी-वितरण पात्र की योग्यता पर निर्भर है, और पात्र को उस पदवी के अनुकूल रहना चाहिए पर इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका नाम व्यक्तित्व के अनुकूल ही था। या यों कहिए कि व्यक्ति नाम से सहस्र गुणा उच्च तथा मृल्यवान है। इस सृष्टि में गुण सत्यता तथा ईमानदारी से बढ़कर नहीं है। ये मृल्यवान तथा कृष्ट प्राप्य हैं। जहाँ ये खिलते हैं वहाँ सदा बसंत है। ये उच्च पदिवयों के स्रोत और सौभाग्य तथा सुख की सुधा हैं। संसार के हाट में सत्यता की दलाली से माल विकता है और जीवन के बाग में सफलता का फल विश्वास के वृत्त से मिलता है।

आलमगीर के १४ वें वर्ष में इसका एक हजारी २०० सवार का मंसब हो गया और इनायत खाँ के स्थान पर इसे खालसा की दीवानी मिली तथा स्फटिक की दावात पाई । १६ वें वर्ष में जब असद खाँ, जो जाफर की मृत्यु पर वजीर का कार्य प्रति-निधि रूप में कर रहा था, उससे हटा तब अमानत खाँ और दीवानेतन दोनों आझानुसार अपने आफिस के कागजों पर अपने इस्ताचर तथा मुहर करते थे।

प्रतिष्ठित पुरुषों का विचार, जिनमें घोखाघड़ी या स्वार्थ नहीं होता, ईश्वर की स्रोर तथा स्वामी की मलाई में रहता है श्रोर वे आलोचकों के छिद्रान्वेषण की परवाह नहीं करते। इसी समय महल की बेगमों तथा विश्वासी खोजों ने, जो बादशाह के पारविवर्त्ती होने से घमंडी हो रहे थे, नीच छोम के कारण अनुचित कार्य करते थे और बराबर अनुचित अस्ताव भी करते थे। अक हन लोगों को ऐसा करने का स्थान नहीं था और जो कुछ सम्राज्य या खुदा की प्रजा के छाम का था वही बिना किसी की राय के होता था, इस छिए उनके शान की तलवार नहीं चलती थी। अतः वे इसे दिक करने को तैयार हुए और जब उनका षड्यंत्र नहीं चला तब अब्दुङ हकीम को इसका सहकारी नियत कराया। अमानत खाँ बराबर की सिफारिश से बबड़ा उठा था और त्याग-पत्र देने के लिए बहाना स्रोज रहा था इस लिए इसने इस बात का उपयोग कर १८ वें वर्ष में इसन अब्दाल में त्यागपत्र है दिया। यद्यपि बादशाह ने कहा भी कि सहकारी की नियुक्ति तो त्याग का कारण नहीं है पर अमानत ने नहीं स्वीकार किया। इसकी सचाई श्रोर योग्यता की बादशाह के हृद्य पर छाप थी इस लिए इसे तुरंत लाहौर नगर और दुर्ग की अध्यत्तता पर नियत कर दिया। यह उस प्रांत का दीवान भी नियत हुआ। यद्यि इसने कोष का कार्य अपने ऊपर नहीं लिया पर बादशाह ने वह इसके बढ़े पुत्र अन्दुल्कादिर को सौंपा। चौक के पास ख्वाफी पुरा की इमारतों के पास इसने बड़ा गृह तथा हम्माम बनवाया, जो संसार-प्रसिद्ध है। २२ वें वर्ष में जब बोदशाह अजमेर में थे, अमानत खाँ ने दिल्ला के प्रांतों का दीवान नियुक्त हो

कर खिलञ्चत पाया। इस समय से अब तक यह पद अधिकतर इसी वंश में रहा।

जब २५ वें वर्ष में औरगाबाद में बादशाह आए तब निजाम शाह के सक्ज बँगला में, जो अब स्वेदार का निवासस्थान है, ठहरे। यह शाहजादा मुहम्मद आजम का था। अमानत खाँ हरसल की गढ़ी, जो नगर से दो कोस पर है, खरीद कर मुलतान की चाल पर अपना वासस्थान बनाना चाहता था। बादशाह ने मिलक अंबर का स्थान पसंद किया, जो शाहगंज के पास है पर अमानत खाँ उसे किराये पर लेकर संतुष्ट नहीं था इस लिए उसे सरकार से खरीद लिया। यह भी अमानत के कोटिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

२७ वें वर्ष के आरंभ में जब बादशाह आहमदनगर गए, क्योंकि बीजापुर और हैदराबाद विजय करने का उसका विचार था, तब अमानत खाँ ने मुसलमानों के विकद युद्ध न करना डिबत समम कर त्यागपत्र दे दिया, जो वह बराबर तैयार रखता था। तीत्र बुद्धि बादशाह ने इसके विचार समम कर इसे साथ नहीं लिया और औरंगाबाद का अध्यक्ष बनाकर छोड़ गया। इसके कुछ महीने बीतने पर सन् १०९५ हि० (सन् १६८४ ई०) में यह मर गया। शाह नूर हमामी के मकबरे के पास नगर के दिलाण में गाड़ा गया। 'सैयद बिहिश्ती छुद' (सैयद स्वर्गीय हुआ, १०९५ हि०) से तारीख निकलती है। वास्तव में मृत्यु शब्द ऐसे सदा जागृत आत्माओं के लिए, जो बाह्य गुणों को इकट्ठा करते, आध्यात्मिक पुरस्कार संवित करते और सदा जीवित रहते हैं, केवल व्यावहारिक मात्र है।

भात्मायुक्त मनुष्य न मरे और न मरेंगे। मृत्यु ऐसे लोगों के लिए केवळ एक नाम है।।

सत्य ज्ञानी मियाँ शाहन्र हमामी द्वेंश, जो पूर्णता का मालिक था, बहुधा कहता 'जो मनुष्य हमसे चाहते हैं वह इस युवा पीर में हैं' और यह कहकर इस हृदय-ज्ञानी अमानत की ओर इंगित करता।

लुब्बेलुबाब इतिहास का लेखक खफीखाँ, जो सत्यवका और न्यायान्वेषक था, लिखता है कि वास्तव में ईमानदार मनुष्य, जो अपनी रक्ति न चाहे और प्रजा की भलाई को सरकारी लाभ से विशेष महत्त्व दे तथा जिसके शासन में किस्रो एक भी मनुष्य के जान और जायदाद को हानि न पहुँचा हो, अमानत लाँ को छोड़ कर बिरछे ही देखने और सुनने में आते हैं। गवन किए हुए करोड़ी तथा दरिद्र जमींदारों का प्रायः कैंद में जान देने का मिसाल मिलता रहता है, जिससे अत्याचार बढ़ता है और जो राज्य शासन को बदनाम करता है। यह उनसे जितना माँगा जाता था उससे कम छेता धौर हर एक के लिए किस्त कर छोड़ देता था। इस्री तरह लाहौर में एक बार बाकियानवीसों ने रिपोर्ट की कि इस कारण दो लाख रुपयों की हानि हुई। बादशाह पहिछे कुद्ध हुए पर जब ठीक विवरण से ज्ञात हुए तब श्रमानत की प्रशंसा की। दिलिए में लगभग दस बारह छाख रुपये पुराने हिसाब के अज्ञात रैयत के नाम पड़े हुए थे। प्रति वर्ष अहदी और मंसबदार नियत होते थे पर एक दाम भी न हगाहते थे, केवल बहुत सा बकाया हिसाब दिखळा देते थे। इसने इसी तरह खेखनी के एक परिचालन से एक गड़ी रकम, जो इच्छुक

जमींदारों से भेंट के रूप में मिछने को थी, बट्टे खाते छिख दिया।
एक दिन बादशाह संयोग से इसकी सत्यता की प्रशंसा कर
रहे थे कि खमानत ने कहा कि 'हमारे ऐसा बेईमान कोई नहीं
है क्योंति प्रति वर्ष हम कुछ न कुछ अपने मालिक के धन को
छोड़ देते हैं।' बादशाह ने कहा कि 'हाँ हम जानते हैं कि तुम
खनंत कोष में हमारे लिए धन जमा कर रहे हो।'

संत्रेष में इस महान पुरुष की राज्य सेवा, जो इसने छोटे पद पर रह कर किया था क्योंकि यह केवल दो हजारी था, विचित्र थी। बहुत से ऐसे कार्य, जो मनुष्यत्व से दूर थे पर सब शाही आशाएँ थीं, इसने अपने हृद्य की पवित्रता तथा कोमलता से नहीं किया। स्वामी की इच्छा के विरुद्ध काम करने से इसने कई बार त्यागपत्र दिए पर सहदय बादशाह ने इसकी निस्वार्थता तथा सत्यता को समक्ष कर इन पर ध्यान नहीं दिया।

कहते हैं कि मुखलिस खाँ बख्शी बयान करता या कि अमानत खाँ के संबंध में बादशाह के दिमांग में विचित्र भाव था। जब बादशाह औरंगाबाद में थे तब शाहजादा मुइड्जुदीन ने प्रार्थना की कि 'स्थान की कमी के कारण हमारा कारखाना नगर के बाहर पड़ा है और इस वर्षा में सब सड़ रहा है। मृत संजर बेग के महल, जिसका हम्माम नगर में प्रसिद्ध है और जो अभी जब्त हुआ है, पर जिसे उसके उत्तराधिकारी ने खाळी नहीं किया है, उसे दिया जाय।' बादशाह ने मृत के संबंधियों को आज्ञापत्र भेज दिया पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाहजादे का प्रार्थनापत्र फिर बादशाह के सामने रखा गया तब मुहम्मद अळी खानसामों को, जो अपने प्रभाव तथा मुँह छगा होने में सबसे-

बद्कर था, आज्ञा मिली कि वह किसी को अमानत खाँ पर सजावल नियत कर दे, जो चक्त इमारत को शाहजादे के मनुष्यों को दिलवा दे। अमानत न्याय के पुजारी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। अंत में एक दिन जल्ल्स में जब दोनों उपस्थित थे तब मुहम्मद अली खाँ ने कहा कि यद्यपि मकान दिलवा देने के लिए एक सजावल नियुक्त हुआ था पर कुछ हुआ नहीं। बादशाह ने अमानत खाँ की ओर दृष्टि फेरी तब उसने स्पष्ट हो कहा कि 'इस वर्षा तथा बिजलों के दिनों में संजर बेग के आदमी कहाँ शरण और छाया पावेंगे जब शाहजादे को नहीं मिल रहा है। मैं तो अपने ही लिए उर रहा हूँ क्योंकि हमें भी पुत्र कलत्र हैं, कल यही हालत उन सबकी होगी।' उसी समय इसने अपना त्यागपत्र दिया कि ऐसा कार्य किसी दूसरे को सौंपा जाय। बादशाह ने सिर नीचा कर लिया और जुप हो रहे।

अपनी जीवन चर्या में यह धनाड्यों की किसी बात से समानता नहीं रखता था और सांसारिक कार्यों में लिप्त भी नहीं रहता था। वह विद्या प्रेमी था तथा प्रचलित गुर्गों का ज्ञाता था। इस्लाम धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सब नियम संगृहीत थे। शिकस्त तथा नस्तालीक लिपियों के लेखन में दक्ष था। इसे सात पुत्र और आठ पुत्रियों थों तथा उन सबको भी बहुत परिवार था। दितीय पुत्र बजारत खाँ, जिसका उपनाम गिरामी था, योग्यता में सबसे बढ़कर था। वह किव था और उसने एक दीवान दिखा है। उसका यह शैर प्रसिद्ध है।

( गुलाम अपली की भूमिका भाग १ पृ० २२ पर शैर का अर्थ दिया है )

इसका एक पुत्र मीरक मुईन खाँ था, जो पिता के सामने ही निस्संतान मर गया। दूसरे पुत्रों का वृत्तांत जैसे मीर अब्दुल् कादिर दियानत खाँ, मीर हुसेन अमानत खाँ द्वितीय और काजिम खाँ का, जो इन पत्रों के लेखक का सगा पितामह था, अलग दिया गया है। इस बड़े आदमी के अब्छे गुणों के कारण इस परिवर्त्तनशीळ संसार में, जहाँ एक चण में बड़े २ वंश निबंळ और उपेच्लिय हो जाते हैं, इसके वंशधर चार पीढ़ी तक लिखते समय सन् ११५९ हि० (सन् १७४६ ई०) तक दिच्चण के दीवान रहे तथा अन्य पद योग्यता तथा प्रतिष्ठा के साथ शोभित करते रहे। अन्य परिवारों में दुर्भाग्यों का ऐसा अमाव कम देखा जाता है।

#### ५२. अमानुह्याह खाँ

यह अलीवर्दी खाँ आलमगीरी का पौत्र था। इसका पिता स्यात अलीवर्दी का पुत्र अमानु हाह खाँ था, जो पिता की मृत्यु पर आगरा का फौजदार हुआ तथा खाँ की पदवी पाई। २२ वें वर्ष वह ग्वालियर का फौजदार हुआ और बोजापुर की खाइयों की लड़ाई में वोरता से छड़ कर मारा गया। इस जीवनी के नायक ने अपने पिता की पदवी पाई और एक हजारी ५०० सवार का मंसव पाकर खानजादों में प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेव के राज्य के अंत में यह साहस तथा स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया और अमीर बन गया। ४८ वें वर्ष के आरंभ में बादशाह गाजी ने हाँकुओं के दुर्ग छेने का प्रयत्न आरंभ किया और राज गढ़ दुर्ग लेने के बाद तोरण दुर्ग को ओर गया, जो वहाँ से चार कोस पर है।

यह प्रसिद्ध है कि औरंगजेब के राज्य के खंत में बहुत से दुर्ग, जो शिवाजी के थे, उसके अध्यक्तों से लिए गए थे। शाही अफसरों द्वारा दुर्गाध्यक्तों को रुपये भेज कर ही वे लिए गए थे, जिससे वे उस कार्य से मुक्त हो जाया। अध्यक्तों ने इस कारण उन्हें दे दिया था। बादशाह यह जानते थे और ऐसा बार बार हुआ कि जो धन दुर्ग दे देने के लिए दिया गया था उतना ही उसे छे लेने के बाद विजेता को पुरस्कार में दे दिया गया। पर इस दुर्ग पर शाही नौकरों का अधिकार उनके साहस तथा तलवार के जोर से हुआ था। इसका संनिप्त वृत्तांत यों है कि तरिबयत लाँ ने फाटक की ओर से मोर्चा खोदवाया और

मुहम्मद अमीन खाँ बहादुर ने दुर्गवाओं के आने जाने का दूसरी श्रोर का मार्ग रोका । सुलतान हुसेन, प्रसिद्ध नाम मीर मलंग, ने एक चोर और भीर चमानुहाह ने दूसरी चोर प्रयत्न की तैयारी की । श्रंत में १५ जुलकदा सन् १११५ हि० (११ मार्च सन् १७०४ ई० ) को रात्रि के समय श्रमानुहाह ने कुछ मावली पैदलों को दुर्ग पर चढ़ने के लिए बाध्य किया, जिनमें से जो पहिले ऊपर गया वह मानों अपनी जान से गया पर इसने अपर दुर्ग पर पहुँच कर रस्सा एक पत्थर से बाँध दिया। इसके बाद पत्नीस आदमी पहाड़ी पर रस्से से चढ़ गए और दुर्ग में पहुँच कर उन्होंने विजय का शोर मचाया। खाँ श्रीर उसका माई श्रवाडल्डाह खाँ तथा श्रन्य लोग उनके पीछे पीछे पहुँचे। हमीदुद्दीन लाँ, जो अवसर देख रहा था, यह समाचार सुन कर रस्सा अपने कमर में बाँध कर उन्हीं छोगों के समान ऊपर चढ़ गया । जिन काफिरों ने सामना किया वे मारे गए। दूसरे ऊपरी किले में चले गए और अमान भॉगने लगे। दुर्ग को फत्हुल्गैब नाम दिया और अमानुस्लाह खाँका मंसब पाँच सदी बढ़ा, जिसके २०० घोड़े दो अस्पा थे।

इसके अनंतर इस पर शाही कुपा हुई और इसने बहुत से अच्छे कार्य किए । इसको बराबर तरको मिली और वाकिनकेरा के विजय के बाद इसको कार्य्य के पुरस्कार में डंका मिला । औरंग-जेब की मृत्यु के बाद यह दिचण से उत्तरी भारत मुहम्मद आजम शाह के साथ चला आया और बहादुर ज्ञाह के साथ युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ कर ऐसा घायल हुआ कि मर गया ।

#### ५३. ऋमानुह्नाह खानजमाँ बहादुर

महाबत खाँ जमाना बेग का यह पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी माता मेवात की खानजादा वंश की थी। अपने पिता के विरुद्ध यह प्रशंसनीय गुणों से युक्त था और अपने समकालीन व्यक्तियों से गुणों में बढ़कर था। लोग आश्चर्य करते थे कि ऐसे पिता को ऐसा पुत्र हुआ। जब जहाँगीर के १७ वें वर्ष में शाह-जहाँ के भाग्य को उलटने का पासा महाबत खाँ के नाम पड़ा तब वह कानुल से नुला लिया गया और वहाँ का प्रबंध मिर्जा अमा-नुहाह को अपने पिता के प्रतिनिधि रूप में मिला। हजारी मंसब और खानजाद खाँ की पदवी मिली। जती नाम का उजवेग, जो अलमान खेळ का था और बलख के शासक नक महम्मद लाँ का एक सेवक था, साधारणतया यलंगतोश कहलाया क्योंकि युद्ध में वह अपनी छाती नंगी रखता था। तुर्की में यलंग का अर्थ नम और तोश का अर्थ छाती है। वह खुरा-सान की सीमा तथा कंघार और गजनी के बीच प्रभावशाली हो रहा था तथा डाकू प्रसिद्ध हो गया था। उसने कई बार खुरासान पर आक्रमण किया, जिससे फारस के शाह हर गए थे। उसने हजारा जात में एक दुर्ग बनवाया, जिससे हजारा जाति को रोक सके, जिनका निवास गजनी की सीमा पर था श्रीर जो काबुल के शासक को पहिछे से कर देते आते थे। इसने इन्हें धमकाने को अपने भांजे के अधीन सेना भेजा। इस

पर हजारा जाति के मुखिया ने खानजाद खाँ से सहायता की प्रार्थना की । यह सुसज्जित सेना के साथ उजवेगों पर चढ़ दौड़ा और युद्ध में उनका सदीर बहुत से सैनिकों के साथ मारा गया। खानजाद खाँ ने दुर्ग तुड़वा दिया। यछंगतोश ने हठ करके नक्ष मुहम्मद खाँ से छुट्टी ले ली, जो शाही भूमि पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। १९ वें वर्ष में यलंगतोश ने गजनी से दो कोस पर युद्ध की तैयारी की, जिसके साथ बहुत से उजवेग तथा अलमानची थे। खानजाद खाँ ने प्रांत की सहायक सेना के साथ इस युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की तथा बहुत से शत्रुओं की मार कर और कैद कर राजभक्ति दिखलाई। कहते हैं कि इस युद्ध में हाथियों ने वहत कार्य किया। जब-जब उजवेग सर्दार भावे करते थे हाथी उन पर रेल दिये जाते थे. जिससे घोड़े डर जाते थे। संज्ञेप में डजबेग बढ़ न सके श्रीर यलंगतोश भागा। कहते हैं कि इस यद में एक सवार पकड़ा गया, जिसे लोग मारना चाहते थे कि उसी ने कहा कि वह औरत है। उसने कहा कि लगभग एक सहस्र क्षियाँ उसी के समान सेना में थीं तथा मदौं के समान तलवार चलाती थीं। खानजाद खाँने छ कोस पीछा किया और तब विजयी होकर छौटा।

जब बंगाल का शासन महाबत खाँ को मिला तब उसके कहने पर खानजाद खाँ काबुल से बुडा लिया गया। २० वं वर्ष में जब महाबत खाँ की भत्सीना को गई और दरबार बुलाया गया तब बंगाल का प्रबंध खानजाद को दिया गया। जब बाद को महाबत खाँ अपने कार्य के बदले में मेलम के किनारे से भागा तब खानजाद खाँ बंगाळ के शासन से हटाया गया और

दरबार भाया। अपने सुव्यवहार से इसने अपना सम्मान स्थापित रखा और आसफ खाँ की अधीनता मानने में तनिक भी कमी नहीं की। जहाँगीर की मृत्यु पर जो कार्य हुआ था उसमें यह बराबर आसफ खाँ के साथ था। शाहजहाँ के राज्यारंभ में इसने लाहौर से आकर सेवा की और इसको पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, खानजभाँ की पदकी तथा गुजफ्फर खाँ मामूरी के स्थान पर मालवा की प्रांताध्यक्तता मिली। उसी वर्ष जब इसका पिता दक्षिण का सुबेदार नियत हुआ तब यह अपने पिता का प्रतिनिधि होकर वहाँ गया। इसके बाद जब २ रे वर्ष दक्षिण का शासन इरादत खाँ को दिया गया, जिसका नाम आजम खाँ था, तब खानजमाँ ने चौखट चूमी और अपनी जागीर संभल गया। जब खानजहाँ लोदो को दमन करने के लिए शाहजहाँ दित्त पा चला तब खानजमाँ ने उसका अनुगमन किया और भासफ लॉ यमीनु होला से जा मिला, जो बोजापुर के सुलतान मुहम्मद आदिलशाह को दंड देने पर नियत हुआ था। ५ वें वर्ष जब बादशाह बुरहानपुर से उत्तरी भारत को लौटे तब दक्षिण तथा खानदेश का शासन आजम खाँ से छे लिया गया और महाबत खाँ को दिया गया, जो उस समय दिल्ली का अध्यत्त था। यमीतु होला को आज्ञा मिली कि खानजमाँ और उसकी अधीनस्थ सेना को बुरहानपुर में छोड़कर वह आजम खाँ तथा अन्य अफसरों के साथ दरबार लौट आवे। इसी समय खानजमाँ का गालना दुर्ग पर अधिकार हो गया। उस दुर्ग का अध्यक्त महमूद खाँ मलिक श्रंबर के पुत्र फतह खाँ से विरुद्ध हो गया क्योंकि इसने निजाम शाह को मार डाला या और वह दुर्ग को

साह भोंसला को दे देना चाहता था। जब ६ ठे वर्ष खानजमाँ का पिता दौलताबाद के एच्छ दुर्ग को लेने का प्रयत्न करने लगा तब खानजमाँ ने पाँच सहस्र सवारों के साथ युद्ध को तैयारी की श्रीर जिस मोर्चे को सहायता की जरूरत होती वहाँ पहुँचता। उस समय बीस हजार पशु, अनाज तथा कुछ सहायक सेना जफर नगर में थी पर डाँकुचों के कारण सम्मिलित नहीं हो सकी थी। खानजमाँ वहाँ गया और साह जी भोंसला तथा बहलोल खाँ ने उसे खिरकी से तीन कीस पर चकळथाना में चेर लिया। खानजमाँ अपनी जगह पर डट गया और आतिश-बाजी, गजनाछ तथा बंदूक छोड़ने छगा। जिस किसी झोर से शत्रु आगे बढ़ते, वे हटा दिए जाते थे। रात्रि होने पर दोनों सेनाएँ युद्ध से हट गईं'। खानजमाँ श्रपने स्थान ही पर रहा और चुद्धिमानी से सुबह तक सतर्क रहा। शत्रु, यह देखकर कि वे सफल न होंगे, निराश हो छौट गए। यह सामान अपने पिता के पास ले गया और बराबर मोर्चाबंदी तथा सामान लाने में बहा-दुरी दिखलाता रहा । दूसरी बार यह अन्न, घन और बारूद लाने गया, जो रोहनखेरा आ पहुँचा था पर आगे नहीं बढ़ सका था। रनदौला, साहू और याकृत इब्शो ने इसका पीछा किया कि स्यात् साथ का सामान छूटने का अवसर मिल जाय। खानखानाँ ने यह सुनकर नासिरी खाँ खानदौराँ को सहायता के लिए भेजा। खानजमाँ अपने उत्साह तथा साहस के कारण सब सामान छेकर लीट रहा था और जब हरावछ तथा चंदावल मध्य से एक एक कोस आगे और पीछे थे तथा खिरकी में पहुँचे थे कि श्रञ्ज ने एकाएक आक्रमण किया । खूब युद्ध हुआ और शत्रु परास्त हो कर भागे। दुर्गविजय के उपरांत यह शुजान्य के कहने पर परेंदा के दृढ़ दुर्ग के घेरे में भी नियुक्त हुन्ना। खानजमाँ धाने गया और खान खुदवाने तथा तोपखाने लगवाने में कम प्रयत्न नहीं किया पर अफसरों की दुरंगी चाल तथा वर्षों के कारण दुर्गविजय रुक गया। शाहजादा, महाबत खाँ ब्रादि कार्य न पूरा कर सकने पर लौट गए।

यद्यपि महाबत खाँ का अन्य पुत्रों से इस पर अधिक प्रेम था और जब कभी वह सुनता कि अमानुल्लाह ने ऐसा किया है, तो लाखों रुपये का मामला होने पर भी वह कुछ नहीं बोलता था पर उजड़ता तथा कठोरता के कारण आम दीवान में इसे गाछी देता था। यद्यपि स्वानजमॉ ने खुळे शब्दों में स्वीर इशारे से चसके पास संदेश भेजा कि उसे उसकी उन्न का अब ध्यान रखना चाहिए तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए पर महाबत इस पर इसकी और भी अप्रतिष्ठा करता। स्नानजमाँ ने कई बार कहा कि मृत्यु इमारी शक्ति के बाहर है और चले जाने में क्या कठिनता है पर तब इस दोनों प्रकार धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि से गिर जाँयगे। जब इसकी आत्मा को विशेष कष्ट पहुँचा तब यह बिना आज्ञा लिए दरबार जाने की इच्छा से रोहिनखेरा घाट से चल दिया। पहिले दिन यह बुर्हानपुर पहुँच गया श्रौर रात्रि बीतने पर हांडिया डतार से नदी उतरा। महाबत खाँ तब दुःखी होकर कहने छगा कि यदि हमारे विरोधी दरबारीगण बादशाह से हमारी बुराई करते तो वह शत्रुता तथा द्वेष सममा जाता पर जब ऐसा पुत्र, जो संसार में भलप्पन के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार चला जाय तब अवश्य ही हम पर छांछन लगेगा। इसने

मेरी बुदापे में अप्रतिष्ठा की । तब वह उंटी साँस लेकर और हाथ घुटनेपर रखकर कहता कि 'आह अमानुल्लाह तुम जवान ही मरोगे।' कहते हैं कि खानजमाँ के पहुँचने पर बादशाह ने यह शैर पढ़ा था—

जब प्रिय के साथ ऐसा व्यवहार है तब दूसरों के लिए शोक ही है। दैवात जिस दिन खानजमाँ सेवा में उपस्थित होने को था,

द्वात् जिस दिन खानजमाँ सेवा में उपिथत होने को था, उसी दिन महाबत खाँ की मृत्यु का समाचार आया। शाहजहाँ ने यमीतु होता तथा अन्य अफसरों को शोक मनाने के लिए भेजा और खानजमाँ को जुलाकर उस पर कई प्रकार से कुपा की। अब तक खानदेश तथा बरार का एक प्रांताध्यत्त रहता था पर उसके बाद उसी के दो विभाग कर दिए गए। बाळाबाट के अंतर्गत दौलताबाद, अहमदनगर, संगमनेर, जुनेर, पत्तन, जालनापुर, बीड, धारवार और बरार का कुछ भाग तथा पूरा तेळिंगाना जिसकी तह सील इकीस करोड़ दाम थी इस पर खानजमाँ नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया। जुमारसिंह बुंदेळा को दंड देने में माळवा का शासन खानदीराँ को सौंपा गया था इसलिए खानदेश पर अळीवदी नियत हुआ और बरार को बालाघाट में मिलाकर वह प्रांत खानजमाँ को सौंपा गया।

९ वें वर्ष जब बादशाह दौळताबाद दुर्ग देखने दिचण चले तब राव शत्रुसाल तथा अन्य राजपूर्तों को हरावल और बहादुर खाँ रहेला तथा अफगानों को चंदावल नियत कर उनके साथ खानजमाँ को चमारगोंडा प्रांत, जो साहू का निवासस्थान है, और कोंकण, जो उसके अधिकार में है, विजय करने तथा बीजा-पुर राज्य छुटने के लिए, जो उस ओर था, भेजा। इसने साहू

को कई बार हराया और चमारगोंडा तथा श्रहमदनगर के स्रन्य स्थानों में थाने बैठाए। जब आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली तब यह लौटा भौर वहादुर को पदवी पाई। इसके बाद यह जूनेर लेने भेजा गया, जो निजामशाही के बड़े दुर्गों में से एक है। खानजमाँ ने साहू को दंड देना और पीछा करना अधिक महत्व का कार्य समक्त कर कोंकण तक पीछा किया। जहाँ वह जाता यह उसका पीछा करना नहीं छोड़ता था। साहू ने अपना घर और सामान छुट जाने दिया तथा माहुली दुर्ग में शरण ली । श्रादिल शाह की ओर से रनदौला खाँको बाज्ञा मिली थी कि खानजमाँ बहादुर का सहयोग करें और जिन दुगों पर साहू अधिकृत है, उसे विजय कर शाही साम्राज्य में मिलाए, इसलिए उसने माहुली को एक भोर से भौर खानजमाँ ने दूसरी भोर से घेर लिया। साहू ने ऊबकर १० वें वर्ष सन् १०४६ हि० (सन् १६३६-३७ ई०) में जुनेर, त्रिंगलवाड़ी, त्र्यंबक, हरीस, जोधन और हरसल दुर्ग तथा निजाम शाह के संबंधी को, जो इसके साथ था, खान-जमाँ को सौंप दिया। जब दक्तिया के चारों प्रांतों की सुवेदारी शाहजादा औरंगजेब को मिली तब खानजमाँ दौलताबाद छीट भाया और शाहजादे की सेवा में उपस्थित हुआ। यह बहुत दिनों से कई रोगों से पीड़ित था, कभी अच्छा हो जाता था और कभी रोग दुइरा जाता था। अंत में वर्ष बीतते-बीतते यह मर गया। तारीख निकडी कि 'कस्तमें जमाँ मुद्' (अपने समय का रुस्तम मर गया, १०४७ हि० )। कहते हैं कि मृत्यु के समय जब इसे चेतना हुई तब उसने यह प्रसिद्ध शैर पढ़ा-

#### शैर

अमानी, जीवन ओंठ पर, सुबह के दीपक के समान, आ लगा है। में वह इशारा चाहता हूँ कि जिससे सब समाप्त हो जाय।।

साहस तथा युद्धीय योग्यता में यह अपने समय में अद्वितीय था। यह क्रोधी तथा ईर्ष्योळ था पर इसपर भी नम्न तथा शीलवान था, जिससे इसके पिता के घोर शत्रुओं ने भी इससे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। यद्यपि महाबत खाँ कहता था कि 'उनका प्रेम मुमसे शत्रुता मात्र है और यदि हमारे मरने पर भी यही मेळ तथा मित्रता रहे तब तुम लोग हमें गाली दे सकते हो'। यह बुद्धि तथा अनुभव में भी एक ही था। संसार के सभी राजाओं का इसने एक इतिहास छिला था। 'गंजेबाहावर्द' संमह भी इसी का बनाया है। 'अमानी' उपनाम से इसने एक दीवान तैयार किया था। ये शैर उसके हैं—

प्याछे के किनारे पर हमारा नाम लिखो। जिसमें दौर के समय वह भी साथ रहे।। जैसा हम चाहते हैं यदि गोला न फिरे तो कहो 'न फिरे'। यदि हमारे इच्छानुसार प्याला फिरे तो काफी है।।

इसे एक लड्डका था। उसका नाम शुक्रुझा था। वह योग्य तथा बादशाह का परिचित था। जब उसका पिता जुनेर की सहायता को गया तब वह उसका प्रतिनिधि होकर बुर्हानपुर की रक्षा को गया।

### ५४. अमीन खाँ द्विखनी

खानजमाँ शेख नीजाम का यह पुत्र था। मुहम्मद् श्राजमशाह के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें यह और इसका सौतेला भाई फरीद अगाल में और इसके सगे भाई खानबालम और मुनौबार हराबल में थे। इसने उसमें बड़ी वीरता दिखलाई, जो इसके नाम तथा जाति के उपयुक्त थी। इसका अभी जीवन कुछ बाकी था, इसिळिए यह घावरहित बच गया। कहते हैं कि जब खान-आलम और मुनौधर खाँने अजीमुश्शान पर आक्रमण किया तब ने उक्त शाहजादे के बाएँ भाग पर जा दूटे, अपने सामने की सेना को भगा दिया और चंदावल तक जा पहुँचे। जब एक छोगों ने अपने बाएँ देखा तब शाहजादे का हौदा दिखलाई पड़ा। वे धूमकर केवल तीस सवारों के साथ फतिंगों के समान उस भोर जा दृटे। बहादुरशाह ने विजयोपरांत अमीन खाँ पर कृपा की और यद्यपि यह रात्रु पक्ष में था पर एक वीर वंश का बचा हुन्ना बहादुर समभकर इस पर द्या दिखलाई। इसके बाद इसे सरा का फीजदार बनाया, जो बीजापुरी कर्णाटक का पर्याय था। यह विस्तृत तथा चपजाऊ शांत था। इसके व्यासपास बहुत से जमींदारों की जमीन थी, जो अपने श्रिधकार के अनुसार कर दिया करते थे। इन्हीं में सेरिंगापत्तन का जमींदार मैसूरिया था, जो चार करोड़ रुपये कर देता था। दक्षिण में इसके समान कोई दूसरा जमींदार ऐश्वर्य, राज्य-विस्तार और कोष में नहीं था या

यों कहिए कि कोई उसके शतांश को नहीं पहुँचता था। इसका कर निश्चित था। सरा का फौजदार अपनी शक्ति के अनुसार कम या अधिक कर उगाहता था और अधिक माँगने में युद्ध छिड जाता। इसी प्रकार अमीन लॉ के समय दलवा अर्थात प्रधान सेनापति के अधीन बड़ी सेना नियत हुई, जिससे खूब युद्ध करने के बाद शत्रु की सैन्य-शक्ति के अधिक होने से खाँ की सेना भागी। यह स्वयं २०० सैनिकों के साथ दटा रहा और मरने ही को था कि इसके हाथ की गोली से दूसरे पन्न का सर्दार मारा गया तथा पराजय विजय में परिणत हो गई। इसका शासन प्रवत्त हो गया। हर आरे के आदमी आतंक में आ गए और दूर तक के लोगों ने इसकी शक्ति तथा प्रभाव को मान लिया। इसके बाद कर्नों उकी फौजदारी इसे मिली और फर्रुविसयर के समय दक्षिण के मुख्य दीवान हैदर कुली खाँ ने इसकी बरार की सुबेदारी दिला दी। इसके नायव ने अधिकार ले लिया था और वह बालकंदा ही में था, जो उसकी पुरानी जागीर थी, कि अमीरुल् उमरा हुसेन अली खाँ के आने का समाचार मिला। अदूरदशिता तथा घमंड के कारण खाँ ने जाकर उसका स्वागत करने में देर की। दाऊद खाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद अमीरुल उमरा ने अपने एक साथी असद अली खाँ जौलाक को, जिसका दादा अलीमदीन के तुर्कों में से था, बरार पर अधिकार करने भेजा पर जब अभीन खोँ ने अधीनता मान ली तत्र उसी को फेर दिया। जब एवज खाँ बहादुर दरबार से वहाँ के शासन पर भेजा गया तब खाँ नानदेर का प्रबं-धक हो वहाँ गया। छालच तथा अन्याय के कारण और

नानदेर के अंतर्गत बोधन परगना के जमीदारों के बहकाने पर मांघाता नाम के जागीरदार से, जिसका पिता कान्हों जी सरिकया पाँच हजारी मराठा था और औरंगजेब के समय बहुत कार्य कर चुका था, अन्यायपूर्ण युद्ध छिड़ गया। अमीन खाँ ने उसकी प्रतिज्ञा तथा प्रण करके अपने अधिकार में लाया और उसे नष्ट कर डाला । इसके बाद पुराने भगड़े के कारण उसने जगपत यलमा को भी नष्ट करना चाहा, जिसने निर्मेछ पर अधिकार कर लिया था। इसने राजा साहू के दत्तक पुत्र फतह सिंह से सहायता माँगी, जो उस जिले का मकासदार था। दैवात् एक अन्य घटना ने उस दुष्ट के श्रीदृत्य को श्रीर भी बदाया। इसका विवरण यों है कि इस समय मराठों से संधि हो चुकी थी, जिससे अमीरुल् डमरा के नाम पर ऐसा धब्बा पड़ा जो प्रलय तक न मिटेगा। शर्त यह थी कि जिन जिन राज्यों में उनकी स्थिति के प्रावल्य तथा जमीदारों के युद्ध को सन्नद्ध रहने से चौथ नहीं मिलती वहाँ अमीरुल उमरा मराठों की सहायता करेगा। उक्त खाँ के शासन के श्रंतर्गत तास्लुकों में मराठों के उन्नततम काल में कहीं कहीं एक दम भी चौथ नहीं वसूल हुआ था और अभीरुल उमरा के पत्रों के मिळने पर भी खाँ ने ऐसी अप्रतिष्ठा में मदद करना चित न सममा और चौथ एकत्र नहीं की। वह प्रांत इससे ले लिया गया और मिर्जा खली यूसुफ खाँ को दिया गया, जो अपने समय का एक वीर पुरुष था। यह लाँ, जिसका प्रभाव इस सूचना से कि वह उतार दिया गया घट गया था, अपनी पुत्री की शादी पर बालकंदा चला गया। एकाएक फतह सिंह और जगपत ने इस पर भावा किया। इसने अपने वंश तथा कीर्ति का विचार कर और शत्रु की संख्या का ज्यान न कर थोड़े आदमियों के साथ उनसे युद्ध करने गया। इस परिवर्तनशील संसार में विजय-पराजय होता रहा है और सौभाग्य तथा दुर्भाग्य साथी हैं। खाँ इन अयोग्य मनुष्यों के विरुद्ध लड़ कर अपनी अमीरी तथा वर्षों की अर्जित कीर्ति खोते हुए प्राण बचा कर बालकंदा भाग गया। इसके बाद जब सैयद आलम ऋली खाँ बहादुर दिन्नगा का शासक था तब उसने इसे नानदेर प्रांत में फिर नियत किया तथा इस युद्ध में, जो नवाब फतहजंग आसफजाह से हुआ था. बाएँ भाग का ऋध्यत्त बनाया । इस अयोग्य पुरुषने कादर सा कार्यः किया और युद्ध में योग न देकर दर्शक की तरह खड़ा रह कर अपने पूर्वजों के कार्यों पर हरताल फेर दी। विजयोपरांत फतह-जंग ने इसको ताल्लुकों पर भेज दिया पर इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी समय एवज खाँ बहादुर ने लोभ से इसका बरार लौटना ठीक न समभकर इसके स्थान पर महत्वर खाँ स्त्रेशमी को नियुक्त करा दिया। यह सुनते ही नवाब फतह जंग के पास, जो ऋदोनी की ऋोर गया था, गया पर उसे कोई प्रोइसाहन नहीं मिला। यह लौट कर परवनी प्राप्त में जा बसा, जो उसकी जागीर में था और पाथरी से बारह कोस पर था। नानदेर के मिले हुए महालों में इसने करोड़ी का सामना किया। यद्यपि उक्त लॉं ने इसे डिचत मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया पर इसने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी। अंत में यह पकड़ा गया और बहुत दिन तक कारागार में रहा। जब इसके पुत्र मुकर्ष खाँ ने, जिसकी जीवनी में इस सबका उल्लेख है, सेवा में तरकी पाई, यह उसकी प्रार्थना पर मुक्त हुआ। बालकंदा में पचास सहस्र वार्षिक की जागीर इसके व्यय के लिए दो गई और यह बहुत दिनों तक पुत्र की रक्षा में रहा। उसके अधिकार से दु:खित होकर यह मुहम्मद्शाह के ६ ठे वर्ष में औरंगाबाद बला आया और एवजसाँ बहादुर की सहायता से अपनी जागीर आदि लौटाने की आशा में रहा। इसी समय आसफजाह उत्तरी भारत से आया और मुवारिज खाँ से युद्ध हुआ। समय की आवश्यकता के कारण इसे नया शोत्साहन मिला और प्रयत्न करने के लिए कमर बाँघ कर औरंगाबाद ही में कुछ दिन ठहरकर तैयारी कर यह बाहर निकला। कुछ पराजयों तथा दोषों से जब इसकी बुद्धि फिर गई और नीवता पर उतारू हो गया तब यह नए सिरे से काम करने के लिए मुवारिज खाँ से रात्रि में जा मिला, जिससे गुप्रकृप से प्रतिज्ञा को जा चुकी थी। युद्ध के दिन बिना कुछ किए ही यह शत्रु की तलवार से मारा गया। ऐसा सन् ११२७ हि० (१७२४ ई०) में हुआ।

# ५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन

यह मुख्य जम खाँ भीर जुमला ऋदिस्तानी का पत्र था। तैलंग के शासक कुतुबशाह का इसके पिता पर ऋत्याचार जब शाहजादा औरंगजेब के प्रयास से रुक गया तब यह कारागार से छूट कर सुजतान मुहम्मद के यहाँ उपस्थित हुन्या, जो उस प्रांत पर आगे भेजा गया था। यह सुखतान सुहम्मद से हैदराबाद से बारह कोस पर मिला और इसका भय छूट गया। शाहजहाँ के ३० वें वर्ष में यह अपने पिता के साथ शाही सेवा में भर्ती हो गया। जब यह बुर्हानपुर आया तब वर्षा श्रौर बीमारी से यह पीछे रह गया । इसके अनंतर यह दरबार आया और खिलअत तथा खाँ को पदवी पाई। उसी वर्ष मुश्रज्जम खाँ मीर जुमला को शाहजादा श्रीरंगजेब के पास जाकर आदिलशाही राज्य नष्ट करने की आज्ञा मिली और मुहम्मद अमीन को एक हजार जात इन्नति मिली तथा इसका पद तीन हजारी १००० सवार का हो गया। इसे इसके थिता के जौटने तक नाएब वजीर का कार्य करने की आज्ञा मिली। ३१ वें वर्ष में कुछ ऐसे कार्यों से, जो पसंद नहीं किए गए, मुअज्जम खाँ दीवानी से उतार दिया गया तो मुहम्मद श्रमीन खाँभी श्रपने पद से हटाया गया। पर इसकी सत्यता तथा योग्यता शाहजहाँ समम गया था इस लिए ५०० सवार की तरको और जड़ाऊ कछम-दान देकर उसे दानिशमंद खाँ के स्थान पर, जिसने त्यागपत्र दे दिया था, मीरबख्शी नियत कर दिया।

जब शाहजादा श्रीरंगजेब ने मुश्रज्जम खाँको कैंद कर लिया, जो आज्ञानुसार अपनी सेना के साथ दरबार जा रहा था धौर किसी तरह वहीं रुक रहा या, और दक्षिण में अपनी नजर कैंद में रोक रखा तब दाराशिकोह ने यह सुन कर निश्चयतः समभ लिया कि यह कार्य खाँ तथा औरंगजेब की राय से हुआ है खौर यही शाहजहाँ को समका दिया। मुहम्मद अमीन पर अकारण शंका की गई और दारा ने कैंद करने की आज्ञा बादशाह से लेकर उसे घर से बुला कैंद कर दिया। तीन चार दिन बाद उसकी निर्दोषता साबित होने पर बादशाह ने दारा की कैद से उसको छुट्टी दिला दी। दारा के पराजय के बाद विजय का झंडा फहराने के दूसरे दिन मुहम्मद अमीन अभिवादन करने पहुँचा, जब औरंगजेब की उपस्थिति से सामृगढ़ का शिकारगाह चमक चठा था। इसका अच्छा स्वागत हुन्ना और इसे चार इजारी ३००० सवार का मंसव मिला। उसी महीने में यह मीरबख्शी नियत हुन्या। शुजान्त्र के साथ के युद्ध में जब राजा जसवंत सिंह ने कपटाचरण किया और औरंगजेब की सेना से हट कर दारा से मिलने के लिए जल्दी से स्वदेश चला गया तक युद्ध के अनंतर वहाँ से लौटने पर मुहम्मद अमीन उसे दंड देने के लिए सुसज्जित सेना के साथ भेजा गया। पर दारा, जो अहमदाबाद से अजमेर आ रहा था, पास आ पहुँचा तब मुहम्मद अमीन पुष्कर से लौट कर बादशाही सेना से आ मिछा। २ रे वर्ष इसका मंसब पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया और ५ वें वर्ष १००० सवार श्रीर बढ़े।

जब ६ ठे वर्ष के आरंभ में मीर जुमला बंगाछ में मर गया

तब शाहजादा मुहम्मद मुख्जम शोक मनाने तथा सांत्रना देने मुहम्मद् अमीन के घर गया और इसे बादबाह के पास लिबा लाया। इसे खिलाश्रत दी गई। १० वें वर्ष में यूसफाई खेल की सेना ओहिंद में जमा हुई, जो उस पार्वत्य देश का मुख है. और गड़बढ़ मचाई तब मुहम्मद अमीन योग्य सेना के साथ उन्हें दंड देने भेजा गया। खाँ के पहुँचने के पहिले यद्यपि शमशेर खाँ तरीं इस जाति को परास्त कर दंड दे चुका था पर तब भी लाँ उस प्रांत में गया और उसे छूट पाट कर बादशाही श्राह्मानुसार लौट आया । इस पर यह इब्राहीम खाँ के स्थान पर छाहौर का सुबेदार नियत हुआ। १३ वें वर्ष में यह महावत स्वाँ द्वितीय के स्थान पर नियुक्त हुआ। इसी वर्ष प्रधान मंत्री जाफर साँ मरा और श्रसद लाँ उसका नाएव होकर काम करता रहा। बाद-शाह ने यह समम कर कि केवल प्रथम कोटि का अफसर ही यह काम कर सकता है, मुहम्मद श्रमीन को दरबार बुलाया। १४ वें वर्ष यह आया श्रीर इसका शाहजादों के समान स्वागत हुआ। यदापि यह अपनी कार्य-समता तथा अनुभव के लिए प्रसिद्ध था पर इसमें कुछ दोष भी थे और इसने मंत्रित्व कुछ शतों पर स्वीकार किया जो बादशाह के स्वभाव के विरुद्ध थीं तथा इसके विरोध और कथन से उसको कष्ट पहुँचता था।

भाग्य के लेखानुसार कि इस पर बुरे दिन आवें इसने काबुल जाने तथा वहाँ शांति स्थापित करने की छुट्टी ले ली। इसे शाही उपहार मिले, जिसमें चाँदी के साज सहित आलम गुमान नामक हाथी भी था। घमंड का गंग कुछ न कर केवल मुख को पीला कर देता है, आहंता के मोछ की हवा भाग्य पर पराजय की धूळ

डालवी है और अहम्मन्यता से शत्रु प्रसन्न होता है तथा उसका फल पराजय होता है एवं भौद्धत्य घृणोत्पादक होकर अंत बुरा कर देता है। साँ ने हठ पूर्वक ऐश्वर्य तथा वैभव का कुल सामान लेकर पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुक जाने और वपद्रवी अफगानों को दमन करने का निश्चय किया।

१५ वें वर्ष ३ सहर्रम सन् १०८३ हि० (२१ धार्मेल १६७२ ई०) को खैबर पार करने के पहिले समाचार मिला कि अफगानों ने इसका विचार जान कर रास्ते बंद कर दिए हैं और चींटी तथा टिड्डी से संख्या में बढ़ गए हैं। खाँ ने अपने वमंड में उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। क्ष में सतर्कता की कमी तथा कपट के कारण वही घटना घटी. जो अकबर के समय जैन खाँ कोका, हकीम अबुल् फतह और राजा बीरबंछ पर घटी थी। अफगानों ने चारों ओर से आक्रमण किया और तीर तथा पत्थर की बौछार करने लगे। सेनाएँ गड़बड़ा गई और मनुष्य, बोड़े तथा हाथी एक दूसरे पर दौड़ पड़े। कई सहस्र ऊँचे से गहुँ में गिर कर मर गए। मुहन्मद अमीन अहंकार से मरना चाहता था पर इसके सेवक इसकी जगाम पकड़कर उसे छीटा लाए। अपने सम्मान का कुछ विचार न कर यह इसी बुरी हालत में पेशावर फुर्ती से चला गया। इसका योग्य पुत्र अन्दुल्ला खाँ उसी गड़बड़ में मारा गया। इसका सामान छुट गया और बहुत से आदमियों की क्षित्रयाँ कैद हो गई। मुहम्मद अमीन की युवा लड़की और इसकी कई स्त्रियाँ भारी रकम देने पर छूटीं।

कहते हैं कि इस घटना के बाद खाँ ने बादशाह को लिखा

कि जो भाग्य में लिखा था वह हुआ पर यदि वह कार्य इसे फिर सौंपा जाय तो यह उस कार्य को ठीक कर लेगा। बादशाह ने राय की तब अमीर खाँ ने कहा कि 'बौटैल सुभर की तरह मुहम्मद अमीन रात्रु पर जा दूटेगा, चाहे अवसर उपयुक्त हो या न हो। इस पर इसका मंसन, जो छः हजारी ५००० सवार का था, एक हजार जात से घटाया गया और यह गुज-रात का शासक नियत हुआ। इसे आज्ञा हुई कि वह दरबार में न उपस्थित होकर सीधा वहाँ चला जाय। वहाँ यह बहुत दिनों तक रहा और २३ वें वर्ष में जब औरंगजेब अजमेर में था तब यह बुलाया गया और सेवा की। यह रागा के साथ उदयपुर गया और शाही कुपाएँ पाकर चित्तींड से छुट्टी पाई। यह २५ वें वर्ष ८ जमादिउल् आखिर सन् १०९३ हि० (४ जून १६८२ ई०) को घहमदाबाद में मर गया। सत्तर लाख रुपये, एक लाख पैतीस हजार अशर्फी और इन्नाहीमी तथा ७६ हाथी और दूसरे सामान जन्त हुए। इसके आगे कोई छड़का नहीं था। सैयद मुहम्मद इसका भाँजा था और इसका दामाद सैयद सुलतान कर्बछाई उस पवित्र स्थान का एक प्रमुख सैयद् था। वह पहिले हैदराबाद आया। वहाँ के शासक अन्दुल्ला कुतुब शाह ने उसे अपना दामाद चुना। जिस दिन निकाह होने को था उस दिन बड़ा दामाद मीर ऋहमद अरब, जिसके हाथ में कुछ प्रबंध था और जो इस कार्य का मध्यस्थ था, सैयद से कहा सुनी करने लगा और यह बात यहाँ तक बढ़ी कि उस बेचारें सैयद ने कुल सामान में आग लगा दो और चला आया।

**网络球球压缩水体检查检查设计设计设计** 

यद्यपि मुह्म्मद् अमीन घमंडी और आत्मश्लाघापूर्ण था

पर सचाई और ईमानदारी में अपने समय का एक ही था। इसने बराबर न्याय करने का प्रयास किया। इसकी स्मरण-शक्ति वीत्र थी। जीवन के अंतिम अंश में, जब यह गुजरात का शासक था, यह बहुत ही थोड़े समय में पिवत्र अंथ का हाफिज हो गया। यह कहर इमामिया था। यह हिंदुओं को अपने अंतःपुर में नहीं आने देता था। यदि कोई बड़ा राजा इसे देखने आता, जिसे भीतर आने से नहीं रोक सकता था, तो यह घर धुलवाता, शतरंजी हटवा देता और अपने कपड़े बदलता।

# ५६. अमीनुद्दीला अमीनुद्दीन खाँ बहादुर संभली

यह संभल का एक शेखजादा था, जो राजधानी के उत्तरपूर्व है। इसका वंश तमीम अनसारी तक पहुँचता था। इसने
जहाँदार शाह की सेवा आरंभ की और फर्रब्सियर के समय
यह एक यसावल नियत हुआ। मुहम्मद शाह के समय में यह
मीर-तुजुक के पद तक पहुँच गया। क्रमशः यह चार हजारी और
बाद को छः हजारी ६००० सवार के मंसव तक पहुँच गया तथा
इसको अमीनुदौला की पदवी और संभल की जागीर मिली, जिसकी
आय तीन लाख थी। उसी राज्य-काल में नादिर शाह के
भारत से चले जाने पर यह मर गया। इसने कई मकान, बाग
और सराय अपने देश में बनवाए। इसके पुत्रों में अमीनुद्दीन खाँ
और अर्शद खाँ प्रसिद्ध हुए।

#### ५७. अमीर खाँ खवाफी

इसका नाम सैयद मीर था और यह शेख मीर का छोटा भाई था। जब ध्रौरंगजेब दारा के प्रथम युद्ध के बाद आगरे से दिल्ली जा रहा था और मार्ग में मुरादबल्श को कैद कर, जिसने घमंड दिखलाया था, दिल्ली दुर्ग में भेज दिया, तब उसने अमीर खाँ को दुर्गाध्यच नियत कर खिलखत, घोड़ा, अमीर खाँ की पदवी, सात सहस्र रुपये और दो हजारी ५०० सवार का मंसब दिया। १ म वर्ष में यह मुरादवस्त्र को ग्वालियर दुर्ग में पहुँचा कर शाही सेना में लौट आया। अजमेर के पास के युद्ध में जब शेख मीर शाही चेवा में मारा गया तब अमीर खाँ को चार इजारी ३००० सवार का मंसब मिला। ३ रे वर्ष यह योग्य सेना के साथ बीकानेर के भूम्याधिकारी राव कर्ण को इंड देने पर नियत हुआ, जो शाहजहाँ के समय दक्षिण की सेना में नियत था पर श्रीरंगजेब तथा दारा शिकोह के युद्ध में वहाँ से बिना आद्वा के अपने देश चला गया था। जक यह बीकानेर की सीमा पर पहुँचा तब राव कर्ण को, जो सम्मानपूर्वक आकर उपस्थित हो गया था, दरबार लिवा लाया। ४ थे वर्ष यह महाबत खाँ के स्थान पर काबुळ का शासक नियत हुआ और इसे खिडअत, खास तलवार और मोती जड़ी कटार, एक फारसी घोड़ा, खास हाथी झौर पाँच हजारी ५००० सवार का मैसन, जिसमें एक सहस्र दो ऋस्पः सेहः

अस्पः थे, मिला। ६ ठे वर्ष में बादशाही छवाजिमे के काश्मीर से छाहीर आने पर यह दरबार बुछाया गया और कुछ दिन बाद इसे उक्त प्रांत पर जाने की छुट्टो मिछी। ८ वें वर्ष यह दूसरी बार दरबार आज्ञानुसार आया, इस पर कृपा हुई और काबुछ लीट गया। ११ वें वर्ष यह वहाँ से हटाया गया तथा दरबार आया। इसने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए राजधानी में रहने लगा। १३ वें वर्ष सन् १०८० हि० (१६६९-७०ई०) में यह मर गया। इसे कोई लड़का न था इसलिए शोक के खिलभत इसके भाई शेख मीर खवाफी के लड़कों को दी गई।

## प्रद. अमीर खाँ मीर इसहाक, उमद्तुल् मुल्क

यह अमीर खाँ मीरमीरान का छड़का था। आरंभ में इसकी पदवी अजीजुङ्का स्वॉ थी। महम्मद फर्रुखसियर के साथ जहाँदार शाह के युद्ध में घच्छी सेवा की, जिससे विजय के बाद शस्त्राध्यक्ष और शिकारी चिड़िया घर का दारोगा नियत हुचा। महम्मद शाह के दूसरे वर्ष जब हुसेन अली खाँ बादशाह के साथ दक्षिण को रवाना हुआ तब यह कुतुबुल्मुल्क के साथ दिल्ली चला आया। इसके अनंतर जब कुतुब्रल्मुल्क सुलतान इब्राहीम को साथ लेकर बादशाह का सामना करने पहुँचा तब एक साँ हरावल में नियत था। कुतुबुल्मुल्क के पकड़े जाने पर यह एक बाग में जा छिपा। इसी समय यह सुन कर कि सुलतान इत्राहीम बड़ी दुईशा में उसी घाटी में घूम रहा है तब इसने उसको बाग में लाकर बादशाह को प्रार्थना पत्र लिखा और एक सुखतान को अपने साथ ले जाकर कुपापात्र बन गया। 'उक्त राज्य में बहुत दिनों तक तीसरा बख्शी रहा। बादशाह विषय वासना में मस्त था इसलिए इसकी रंगीन बातें बादशाह को बहुत पसंद आई और इस कारण बादशाही मजलिस का एक सभ्य हो गया। क्रमशः इसको अच्छा मंसव और उमदतुल् मुल्क को पदवी मिळ गई। बादशाह स्वयं कुछ काम नहीं देखते थे इसिछए दूसरे सरदारों ने इससे ईर्ष्या करके बादशाह से बहुत सी चुगती खाई, जिससे यह सन् ११५२ हि० में इलाहाबाद का शासक

नियत हो गया । सन् ११५६ हि० (१७४३ ई०) में बुलाए जाने पर वहाँ से लौटा और इस पर शाही कृपा अधिक हुई। इसकी प्रार्थना पर अवध का स्वेदार सफदर जंग, जिन दोनों में बड़ी मित्रता थी, दरबार बुलाया जाकर तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। ये दोनों एक मत होकर मुहम्मद शाह को अली मुहम्मद लॉ रुहेला पर चढ़ा छे गए, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है. परंतु एतमादुदौला कमरुद्दोन खाँ के वैमनस्य के कारण कुछ न कर सके। उस समय सबके मुख पर यही था कि यह वजीर हो। २३ जीहिजा सन् ११५९ हि० को यह बुलाए जाने पर दरबार गया। जब दीवान खास के द्रवाजे पर पहुँचा तब इसके एक नए नौकर ने इसको जमधर से मार डाला । यह हाजिर जवाबी और विनोद में एक था। बादशाह की मुसाहिवत किसी को भी काम नहीं आती। बहुत से गुणों में यह कुशल था। शैर भी कहता था और अपना उपनाम 'अंजाम' रखा था। उसका एक शैर यों है-सुखी लोगों के समूह के विषय में में खाक जानता हूँ। कि आराम से सोने के लिए ईट के सिवा दूसरा तकिया नहीं है।।

### ५६. अमीर खाँ मीर मीरान

यह खलीलुङ्का खाँ यज्दी का लड़का था। इसकी माता हमीदा बानू बेगम सैफ खाँ की पुत्री और यमीनुहौला आसफ खाँ की दौहित्री थी। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में पाँच सदी १०० सवार की तरकी होकर इसका मंसव देढ़ हजारी ५०० सवार काहो गया श्रीर यह मीर-तुजुक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में खलीलुहा लॉ जब दिल्ली का अध्यत्त नियत हुआ तब इसे मीर खाँकी पद्वी और पिता के साथ जाने की आज्ञा मिली। औरंगजेब के राज्यकाळ में यह अपने पिता की मृत्यु पर मंसब में तरकी पाकर जन्मू के पार्वत्य प्रांत का फौजदार नियत हुआ। १० वें वर्ष में यह मुहन्मद् अमोन खाँ मीर बख्शी के साथ नियत हुआ, जो यूसुफ जई की चढ़ाई पर जा रहा था। सेनापित ने इसे एक दुकड़ी के साथ हंगर कोट के पास शहबाज गढ़ के श्रांत में भेजा और इसने युसुफजइस्रों के गाँवों को छट ढिया और तब कड़ामार पहाड़ के मैदान में आकर अन्य कई प्रामों में आग लगा दी। यह बहुत से पशुष्यों के साथ पड़ाव पर लौटा। १२ वें वर्ष में यह इसन अली खों के स्थान पर मंसबदारों का दारोगा नियत हुआ। इसी वर्ष अलीवर्दी खाँ आलमगीरी की मृत्यु पर यह इलाहाबाद का अध्यत्त नियत हुत्रा और इसको चार हजारी ३००० सवार का मंसब मिला, जिसमें सवार दो अम्पा थे। १४ वें वर्ष में यह अपने पद से हटाया जाने पर दरबार आया और उसी कारण-

वरा यह कुछ दिन के लिए मंसब से भी हटाया गया। उसी वर्ष यह फिर बहाल हुआ और इस पर फिर कुपा हुई। १७ वें वर्ष में इसे एरिज के फौजदारी की नियुक्ति मिली पर इसने अस्वीकार कर दिया, जिससे इसका मंसब छिन गया और यह एकांतवास करने छगा। १८ वें वर्ष में यह फिर कुपा में लिया गया, अमीर खाँ की पदवी पाई और मंसब बढ़ा। इसे बिहार का शासन मिला। वहाँ इसने शाहजहाँपुर और कांतगोछा के आलम, इस्माइल और अन्य अफगानों को दंड देने में प्रयत्न किया और जब वे एक दुर्ग में छिपे हुए थे तब उनको पकड़ लिया। १९ वें वर्ष यह दरवार आया और शाह आलम बहादुर की काबुल पर चढ़ाई में साथ गया।

बहुत दिनों से यह शांत अफगानों के बस जाने के कारण उपद्रवों का स्थल बन गया था। अकबर के समय यह ऐसा विशेष रूप से हो गया था। प्रत्येक अवसर पर यहाँ विद्रोह हो जाता। इन विद्रोहात्मक जीवों को नष्ट करने के लिए कई बार शाही सेनाओं ने अपने घोड़ों के खुरों से इसे कुचला। जब बदला और रक्तपात से यह भर बठता तब यद्यि इनमें से बहुत से दूर चले जाते पर चिनगारी नहीं बुक्तती थी और पुरानी बातें फिर बठ जाती थीं। सईद खाँ बहादुर जफर जंग ने बहुनसे कांटे जड़ से निकाल दिये और बाद को शाहजहाँ की सेना राजधानी काबुल आई तथा बलख बदल्लाँ को विजय करने को बराबर सेनाएँ यहीं से होकर जाती आती रहीं। यहीं से कंधार की चढ़ाई पर की सेनाएँ गई। इन अवसरों पर बहुत से अफगानों ने उपद्रव करना छोड़ कर अधीनता के अंचल के नीचे सम्मान का पैर रखा। बहुत से

सपद्वियों ने, जो अपनी भूमि में रहते थे और जिन्होंने कभी कर देना स्वीकार नहीं किया था, अधीनता स्वीकार कर ली। संत्तेप में यह हुआ कि उस प्रांत का कार्य शांत रूप से चलने लगा और प्रकट रूप में वहाँ शांति रहने छगी। इसके बाद श्रीरंगजेब के समय में जब शांताध्यन्तगण श्रालसी तथा श्राराम-पसंद होने छगे तब अफगानों ने फिर सिर चठाया और बरें के स्रोते बन बैठे। वे चींटियों तथा टिड्रियों से संख्या में बढ़ कर थे और कौवों तथा चीलों के समान उस प्रांत पर टूट पड़े क्योंकि शाही सेनाओं ने इन बलवाइयों से छुट जाना स्वीकार कर लिया और एव अफसरगण इनसे सामना होने पर अपने को छुट जाने या मरने देते थे पर सामना नहीं करते थे। श्रंत में शाही सेना का झंडा इसन श्रव्हाल पहुँचा और बहुत से उपाय सोचे गए पर वैमनस्य का सूत्र नहीं निकल सका। छाहौर लौटने पर शाहजादा मुहम्मद मुझज्जम शाह आलम बहादुर इस कार्य के तिए चुने गए । शाहजादे ने अपनी दूरदर्शिता से या गुप्त ज्ञान से, जैसा कि भाग्यवानों को बहुधा होता है, यह निश्चय कर कि उस प्रांत की शांति-स्थापन द्यमीर खाँ की नियुक्ति से संबद्ध है, इस बात को दरबार को लिखा। २० वें वर्ष में ४ मुहर्रम सन् १०८८ हि० (२१ फरवरी सन् १६७७ ई०) को आजम साँ कोका के स्थान पर उक्त खाँ प्रांताध्यश्च नियत हुआ। अगर खाँ हरावछ में था और पेशावर के पास ही से अफगानों को एंड देना आरंभ किया गया। इसके बाद सेना लमगानात पहुँची। श्रगर खाँ ने उस स्थान के आसपास अफगानों को मारने के बड़ी चमता दिखलाई और एमल लाँ से ईंद्र युद्ध किया, जिसने शाह की पदवी

धारण कर पहाड़ों में अपने नाम का सिकाढाला था। इसने अपना साहस रहता से डॅंटे रहने में दिखताया, जब कि उसके साथी भाग गए थे। करीब था कि वह मारा जाता पर उसके कुछ हितैषियों ने उसका हित साधन कर उसकी बाग पकड़ छी और इस भयानक स्थान से इसे निकाल ले गए। अमीर खाँ ने अपनी सेना की शक्ति दिखला कर क्रमशः उन सभ्यता के राज्य के अजनिवयों के प्रति ऐसी शांति पूर्ण तथा सदय कार्यवाही की कि इन जातियों के मुखियों ने अपना वहशीपन तथा जंगलीपन छोड दिया और बिना भय के इससे आकर मिलने लगे। उन सबका हिसाब ठीक कर खिया और अपने बाईस वर्ष के शासन में वह कभी किसी घटना में नहीं पड़ा और न कभी नीचा देखा। ४२ वें वर्ष के १७ शब्वाल सन् ११०९ हि० (२७ अप्रैल सन् १६९८ ई०) को यह मर गया। यह इमामिया धर्म का था और ईरान के विद्वानों तथा साधुत्रों के लिए बहुत धन भेजता था। यह राजधानी में अपने पिता के मकबरे में गाड़ा गया। यह बुद्धि तथा दूरदर्शिता से पूर्ण अफसर था। अच्छा होता यदि इसके समय के मुंशी और विचारवान लोग इसके हृद्य के हाशिए से **बपायों के चित्र, पूरे या अधूरे ले सकते। इसकी विचार-शक्ति** राज्य के हृद्य से उपद्रव का श्रोछापन हटा देवी श्रोर उसकी अनुक्रम-डॅगळी समय की नाड़ी पहचान लेवी तथा नस को पकड़ लेती, जिससे विद्रोह सो जाता। उसके योग्य हाथों ने अत्यान चारियों के हाथों को अधीनता स्वीकार करायी और उसके कम रूपी पैरों ने डांकेजनी के पैरों को दबा दिया। उसने शक्ति की नीवें गिरा दी। उसने अत्याचार के डैनों को काट डाला। ऊँचा भाग्य

मी सुप्राप्ति है। अपने विचारों के बाग में उसने जो कलम लगाए सभी फल देने वाले पेड़ हो गए। उसकी कार्य-पट्टी पर ऐसा इन्छ न लिखा, जो सफल न हुआ हो। उसकी आशाओं के पृष्ठ पर ऐसा इन्छ नहीं दिखलाया, जो पूरा न हुआ हो। इसने इन्पा की डोरी से अफगान मुखियों को, जो अपने गईन तथा शिर आकाश से भी ऊँचा रखते थे, ऐसा खींचा कि वे आज्ञाकारी हो गए और सचाई तथा मित्रता से उन जंगिलयों को ऐसा वश किया कि वे उसके शासन के शिकारबंद के स्वतः अनुगामी हो गए। अपने सत्य विचार के जादू से उस जाति के मुखियों में आपसकी लड़ाई की शतरंज बिछ गई और वे एक दूसरे पर दूट पड़े। आश्चर्य तो यह था कि ये सभी अपना कार्य ठीक करने में अमीर खाँ से राय लेते थे।

कहते हैं कि एक बार कुछ अफगान जाति एमल खाँ के हां के नीचे नहीं आई। उस पार्वत्य प्रांत के हर एक आदमी कई दिन का खाना छेकर उपस्थित हो गए। बड़ा शोरगुल मचा और बहुत लोग जमा हो गए। कानुछ के सूबेदार की सेना को इसका सामना करना असंभव था। अमीर खाँ कष्ट में पढ़ गया और अब्दुल्छा खाँ खेशगी से, जो मंसबदारों तथा सहायकों का एक मुख्या था और बालाकी तथा धूर्तता में प्रसिद्ध था, प्रत्येक जाति के मुखियों को मूठे पत्र इस आशय के लिखवाए कि 'हमलोग बहुत दिनों से किसी गुप्त मलाई के लिए प्रतीचा कर रहे थे कि साम्राज्य अफगानों को मिल जाय। ईश्वर की प्रशंसा करनी वाहिए कि वह आशा पूरी हो रही है। परंतु जिस मनुष्य को गदी पर बैठाना चाहते हो उसके स्वभाव

से हम लोग परिचित नहीं है। यदि वह साम्राज्य के योग्य हो तो इमें लिखिए, इस भी उसके पास बलें क्योंकि मुगलों की सेवा लाभ-रहित है। ' उत्तर में धन सब ने एमल लाँ की प्रशंसा लिख कर इसे आने को बहुत तरह से लिखा। अब्दुल्ला खाँ ने प्रत्युत्तर में फिर लिखा कि 'ये गुण उत्तम हैं पर राज्य-कार्य में धर्वोत्तम गुण हर जाति की प्रजा के लिए समान न्याय तथा विचार है। इसकी जाँच के छिए कृपा कर पृछिए कि यह प्रांत विजय करने पर वह उसे किस प्रकार सब जातियों में वितरित करेगा। यदि ऐसा करने में वह हिचके या पत्तपात करें तो वह बात प्रत्यक्ष हो जायगी।' जातियों के मुखियों ने इस राय पर कार्य करना त्रारंभ किया और एमल खाँ को समाचार भेजा। वह एक छोटे से प्रांत को इतने जादिमयों में किस प्रकार बॉटे, इसी विचार में पड़ गया, जिससे उससे मागड़ा हो गया। बहुत सी मूर्ख तथा साधारण प्रजा चल दी। अंत में उसे बाध्य होकर बँटवारा त्रारंभ करना पढ़ा । इसमें भी प्रकृत्या ऋपने द्खवालों का उसने पश्च लिया तथा संबंधियों पर क्रपा की, जिससे मान्। बढ़ गया। हर एक मुखिया अपने देश को चला गया और अब्दुल्ला खाँ को न मिळने के लिए लिखता गया।

श्रमीर खाँ की स्त्री का नाम साहिब जी था, जो श्रलीमर्दान खाँ श्रमीरुल उमरा को पुत्री थी। वह श्रपनी बुद्धिमत्ता तथा कार्यज्ञान के लिए अजीब स्त्री थी। राजनीति तथा कोष-कार्य में भाग लेती श्रीर काम करने में श्रच्छी योग्यता दिखलाती। कहते हैं कि जिस रात्रि को श्रमीर खाँ की मृत्यु का समाचार श्रीरंगजेब को मिला, उसने तत्काल श्रर्शद खाँ को बुलाया, जो बहुत दिन काबुल में दोवान रह चुका था और अब खालसा का दोवान था, और कहा कि बड़ी दु:खप्रद घटना अर्थात अमीर खाँ की मृत्यु हो गई है। वह प्रांत जो किसी भी सीमा तक विद्रोह तथा उपद्रव के लिए तैयार रहता है, अरिच्चत पड़ा है और यह भव है कि दूसरे शासक के पहुँचने तक वहाँ बख्वा हो जाय। अर्शद खाँ ने हठ दिया कि अमीर खाँ जीवित है, तब बादशाह ने शाहो रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया तब उसने कहा कि 'में यह स्वीकार करता हूँ पर उस प्रांत का शासन साहिब जी ही का है। जब तक यह जीवित है तब तक उपद्रव की आशंका नहीं।' औरंगजेब ने तुरंत उस योग्य प्रबंधकर्ता को लिखा कि शाहजादा शाह आलम के पहुँचने तक वह प्रबंधकार्य देखे।

कहते हैं कि उस अशांत प्रांत में शासकों का आना नाना खतरे से खाली नहीं था, तब एक मृत प्रांताध्यन्न के पड़ाव का सुरिक्तित निकल जाना असंभव था। इस कारण साहिब जो ने अमीर खाँ की मृत्यु इस प्रकार छिपा ली कि उसकी कुछ भी खबर न उड़ी। उसने अमीर खाँ से मिलते जुलते एक आदमी को ऐनादार पालकी में बैठा दिया और मंजिल मंजिल कृच आरंभ कर दिया। प्रतिदिन सैनिकगण उसे सलाम करते और छुट्टी लेते। जब पार्वत्य प्रांत से बाहर आ गए तब शोक कार्य प्रां किया गया।

कहते हैं कि बहादुर शाह के पहुँचने तक, श्रौर इसमें बहुत समय छग भी गया था, साहिब जी ने उस प्रांत के शासन का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। अमीर खाँ का शोक मनाने के लिए बहुत से मुखिये आए थे। उसने उन

सबको बड़े सम्मान से अपने पास उहरा रखा था और अफगानों के पास समाचार भेजा कि 'वे अपनी प्रथा के अनुसार कार्य करें और उपने स्थान से न बढ़े। जोर उपने स्थान से न बढ़े। नहीं तो गेंद तथा मैदान प्रस्तुत है। यदि मैं जीती तो मेरा नाम प्रख्य तक बना रहेगा।' उन सबने इसका औचित्य समम खिया और अपनी प्रतिज्ञा तथा शपथ दुहराया और अधीनता से अलग नहीं हुए।

विश्वासपात्र आदिमयों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि यह पवित्र स्त्री अपने यौवन में एक तंग गली में पालकी पर जा रही थी कि एक शाही हाथी, जो सबमें मुखिया था, अपने पूर्ण घमंड में उसके सामने भा पहुँचा। शांति रक्षकों ने उसे छौटाना चाहा पर महावत ने नहीं रोका, क्योंकि उसकी जाति घंमड से खाछी नहीं और उसपर हाथी के बाद्शाही होने से उसका वंगड और भी बढ़ गया था। उसने हाथी को आगे बढाया और यद्यपि इधर के मनुष्यों ने अपने हाथ तूणीरों पर रक्खे पर हाथी ने अपनी सुंड पालकी पर रख दिया और इसे मरोड कर कुचळ डालना चाहा। वाहकगण पालकी भूमि पर रख कर भाग गए। वह बहादुर स्त्री पास के एक सर्रोफ की दूकान पर चढ़ गई श्रीर उसे बंद कर लिया। श्रमीर खाँ कई दिनों तक भारतीय लजा के कारण कद्ध रहा और उससे अलग होना चाहा पर शाहजहाँ ने उसकी भत्सीना की और कहा कि 'उसने मदीना काम किया श्रीर श्रपनी तथा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई । यदि हाथी उसको अपने सूंड़ में लपेट कर तमाम संसार को दिखाता तो कैसे **रसकी प्रतिष्ठा बच रहती।** 

श्रमीर खाँको साहिब जी से कोइ संतान नहीं थी और १७

चसकी इसपर पूरी हुकूमत भी इसिछए यह बहुत छिपा कर रखेली रखे था, जिनसे बहुत संतान थी। अंत में साहिबजी को यह माल्य हुआ और उसने उनपर दया कर उनका पालन किया 🕩 अमीर खाँ की मृत्यु के दो वर्ष बाद काबुल का कार्य संपादित कर वह बुर्हानपुर आई । उसे मका जाने की आज्ञा मिल चुकी थी इस लिए वह अमीर खाँ के पुत्रों को दरबार भेज कर सूरत बंदर की ओर चल दी। इसके शर जब अमीर खाँ की संपत्ति जाँची गई तब साहिब जी को दरबार आने की आज्ञा भेजी गई पर आज्ञा पहुँचने के पहिले उसका जहाज छूट चुका था। उसने मका में बहुत धन बाँटा था इसलिए वहाँ के शासक तथा अन्य लोग इसकी बड़ी प्रतिष्ठा करते । अमीर खाँ के बड़े पुत्र को भीर खाँ की पदवी और एक हजारी ६०० सवार का मंसब मिला तथा। उसका विवाह बहरमंद खाँ भीर बरुशी की पुत्री के साथ हुआ। बहादुर शाह के समय में यह आसफुदौला का नायब होकर लाहोर का शासक नियत हुआ। उसका एक दूसरा पुत्र मिरजा जाफर अकीदत स्वॉथा, जो बहादुर शाह के समय में पटना का शासक और बाद को शाहजादा अजीमुश्शान का बख्शी नियतः हुआ था। मिरजा इब्राहीम, मरहमत खाँ और मिरजा इसहाक अमीर खाँ की जीवनी, जो अपने अन्य भाइयों से विशेष प्रसिद्ध हुए स्त्रीर ये दोनों तथा रुहुझा स्त्रॉ द्वितीय की स्त्री खदीजा बेगम एक माता से थे, अलग दी गई है। अन्य पुत्रों ने इतनी भी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। जैसे हादी खाँ मरहमत खाँ की नायबी में पटने गया, सैफ लाँ पुर्नियाका फौजदार हुआ और असदुङ्घा लाँ निजामुल्मुल्क आसफजाह की प्रार्थना पर दत्तिण का बख्शी बनाया गया।

### ६०. अमीर खाँ सिंधी

इसका नाम अब्दुल् करीम या और यह अमीर अबुल्कासिम नमकीन के पुत्र अमीर लाँ का लड़का था। जब इसका पितामह भक्तर में शासन करते समय वहीं रह गया तब अपना समाधि स्थल वहीं बनवाया। इसका पिता भी ठट्टा प्रांत में मरा और अपने पिता के पास गाड़ा गया। इस कारण इस वंश के बहुत से आदिमयों का वह प्रांत जन्मस्थान तथा शिक्तालय रहा। इसी छिए इसने नाम में सिंधी अह लगाया । ये वास्तव में हिरात के सैयद थे, जैसा कि इसके पूर्वजों के वृत्तांत में लिखा जा चुका है। अमीर खाँकी जीवनी में भी यह लिखा जा चुका है कि उसे भी अपने पिता के समान बहुत सी संतान थी। सी वर्ष की अवस्था में भी वह लड़के पैदा करने में न चूका। मीर अब्दुल् करीम भाइयों में सबसे छोटा था। केवल अमीरों के छड़के या खानःजाद ही बादशाहों की खास सेवा में रह सकते थे और इसी छिए खवास कहलाते थे। अमीर खाँ पहिले एक खवास हुआ और बाद को खवासों का दारोगा हुआ। इसकी जन्म पत्री में उन्नति तथा सम्मान लिखा था, इससे यह २६ वें वर्ष में जब बादशाह के आने से औरंगाबाद खुजिस्ता-बुनियाद कहलाया, तब यह निमाज के स्थान का दारोगा नियत हुआ। इसके बाद इस कार्य के साथ सात चौकी का रत्तक नियत हुआ। बादशाह ने इसकी सौर तरक्की देने के विचार से इसे नक्काश- स्त्राने का दारोगा नियुक्त कर दिया। २८ वें वर्ष के अंत में इसका दोष पाया गया और यह निमाज स्थान की दारोगा-गिरी से हटाया गया। २९ वें वर्ष में जब शाहजादा शाहचालम बहादुर और खानजहाँ ने तैछंग के सुखतान अबुछ्हसन की सेना को परास्त कर हैदराबाद नगर पर अधिकार कर छिया तब अमीर खाँ शाहजादे तथा सर्दारों के लिए खिळखत और रत्न भादि लेकर भेजा गया। कुछ चौर खास लोग भी मार्ग में साथ हो गए। जब वे हैदराबाद से चार कोस पर पहुँचे तब शेख निजाम हैदराबादी उन पर ससैन्य टूट पड़ा । नजावत खाँ और असालत खाँ, जिन्हें जफराबाद के अध्यक्त कुळीज खाँ ने मार्ग प्रदर्शक के रूप में दिया था, शत्रु से पहिचान रहने के कारण उनसे जा मिले। रत्न, क्षिलभत और दूसरी वस्तु तथा व्यापार का सामान और साथ के भादमियों का कुल श्रसवाब कारवाँ के सामान सहित छुट गया। मीर अब्दुल्करीम घायल होकर मैदान में गिरा और कैद होकर अबुल्ह्सन के सामने लाया गया। चार दिन बाद इसे गोलकुंडा से शाहजादे के पड़ाव तक, जो हैदराबाद के पास था, पहुँचा कर लानेवाले लौट गए। मुहम्मद मुराद खाँ हाजिब यह सुन कर इसे अपने घर लाया और उससे अच्छा वर्ताव किया। जब इसके घाव अच्छे हुए तब यह शाहजादे के पास स्पश्थित हुआ और जो जवानी समाचार इससे कहे गए थे उसे कहा। यहाँ से छुट्टी छेने पर यह स्वानजहाँ बहादुर के साथ गया, जो दरबार बुलाया गया था श्रीर साम्राज्य की चौखट पर सिर रगड़ा। गोलकुंडा के घेरे में कंप-कोष का करोड़ी शरीफ लॉ द्त्तिए के चारो प्रांतों का कर खगाहने पर नियत हुआ तब

अमीर खोँ उसका नायब नियुक्त हुआ। उसी समय यह दंख का अध्यक्ष भी नियत हुआ। ३३ वें वर्ष में दरबार आने पर कोष करोड़ी के कार्य के प्रस्कार में, जिसमें इसने कमी तथा महिंगी के स्थान पर आधिक्य और सस्ती दिखलाई थी, इसे मुलतफत खाँ की पदवी मिली । इसके बाद ख्वाजा हयात खाँ के स्थान पर यह आबदार-खाना का अध्यक्ष हुआ। ३६ वें वर्ष में यह वजीर खाँ शाहजहानी के पुत्र अनवर खाँ के स्थान पर खवासों का दारोगा नियत हमा और एक हजारी मंसब पाया। यह औरंगजेब के मुँह लगापन तथा उसकी प्रकृति समभाने के कारण अपने समय के लोगों की ई व्यों का पात्र हो गया। ४५ वें वर्ष में इसे स्नानजाद साँकी पद्वी मिली और बाद को उसमें मीर भी जोड़ा गया। इसके अनंतर मीर लॉ की पदवी हुई। ४८ वें वर्ष में तोरण दुर्ग विजय पर इसे अपने पिता की पदवी अमीर खाँ मिली। उस समय बादशाह ने कहा कि 'तुम्हारे पिता मीर खाँ ने अमीर खाँ होने पर एक अन्तर "अलिफ" जोड़ने के कारण एक लाख रुपया शाहजहाँ को नजर दिया था, तुम क्या देते हो ?' उसने चत्तर दिया कि 'पवित्र व्यक्तित्व के लिए हजारों हजारों जीवन बलिदान हों । मेरा जीवन तथा संपत्ति बादशाह के छिए ही है। दूसरे दिन उसने याकूत लिपि में लिखा कुरान उपहार दिया, जिस पर बादशाह ने कहा कि 'तुमने ऐसी वस्तु भेंट दी है कि यह पृथ्वी और इसमें का कुल सामान मिल कर उसकी बराबरी नहीं कर सकता।' वाकिनकेरा छेने पर इसका मंसव पाँच सी बढ़ कर तीन हजारी हो गया। श्रीरंगजेब के राध्य के श्रंत काल में यह उसका साथी था और मुसाहिबी तथा विश्वास

में, जो इस पर था, इससे कोई बढ़ कर नहीं था। दिन रात यह साथ रहता। मध्यासिरे-धालमगीरी में लिखा है कि वाकिनकेरा से तीन कोस पर देवापुर में बादशाह बीमार हुआ और रोग इतना तीन्न था कि कमी-कमी वह प्रछाप करने छगता। इसकी खबस्था नब्बे तक पहुँच गई थी, इस छिए सब निराश होने छगे और देश भर इस विचार से कि क्या होगा घबड़ा उठा।

अमीर खाँ कहता है कि 'किस प्रकार उसने एक दिन बादशाह को, जब वह बहुत निबंत था, यह शैर बहुत भीरे भीरे कहते सुना—

जब तुम श्रास्ती या नज्बे वर्ष को पहुँच गए।
तब इस समय में तुम बहुत कष्ट पा चुके।।
जब तुम सौ वर्ष की श्रावस्था को पहुँचो।
तब जीवन के रूप में यह मृत्यु है।।

जब यह मेरे कान में पड़ा तब मैंने भट कहा कि बादशाह जीवित रहें, शेख गंजवी निजामी ने ये शैर कहे थे पर वे इस शैर की भूमिका थे—

तब यह बेहतर है कि तुम प्रसन्नता रखो। श्रीर उस प्रसन्नता में ईश्वर का ध्यान करो।।

बादशाह ने कहा कि 'शैर को दुहराधो।' मैंने ऐसा कई बार किया तब एन्होंने छिल कर देने का इशारा किया। मैंने लिख कर दिया और एन्होंने देर तक पढ़ा। शक्तिदाता ने उन्हें शिक दी और सुबह वह अदालत में आए। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे शैर ने हमें पूर्ण स्वस्थता दी और निबलता के बदले ताकत दी।' खाँ तील मेधाशिक तथा अच्छी विचार शक्ति का पुरुष था। बीजापुर के घेरे के छिए एक दिन बादशाह तख्ते रवाँ पर एक दमदमा देखने जा रहे थे, जो दीवाल के बराबर ऊँचा किया -गया था और किछे से गोछे उस नालकी पर से निकल जा रहे थे। इस समय अमीर खाँ ने, जो केवल जाय निमाज खाने का दारोगा मात्र या घौर प्रसिद्ध नहीं हुआ था, यह तारीख तुरंत बताया और कागज के एक दुकड़े पर पेन्सिड से लिख कर भेंट किया। 'फरहे बीजापुर जूदे मीशवद' अर्थात् बीजापुर शीघ विजय होगा । ( सन् १०९९ हि० सन् १६८८ ई० )। बादशाह ने इसको शुभ सगुन माना और कहा। 'खुदा करे ऐसा हो' उसी सप्ताह में दुर्ग वालों ने अधिकार दे दिया। गोलकुंडा दुर्ग लेने पर अमीर लाँ ने यह तारीख कहा, 'फत्हे किला गोलकुंडा मुनारक नाद' अर्थात् गोलकुराडा दुर्ग की विजय मुबारक हो (सन् १०९९ हि०)। इसकी भी बादशाह ने प्रशंसा की। इसमें घमंड तथा ऐंठ के दुर्गुण थे इसिछए इसने ऋहंकार की टोपी की चोटी अपने अविनय के शिर पर टेढ़ी रखा। यद्यपि यह छोटे मंसब का था पर मुख्य अफसरों से भी अपने को ऊँ वा सममता था। उसका ऐसा प्रभाव बढ़ गया था कि इचतम अफसर भी इसकी प्रार्थना करता था। जब यह आज्ञा दी गई कि उनके सिवा, जिन्हें शाही सरकार से पालकी दी गई थी, कोई शाहजादा या अफसर, जिन्हें पालकी में खवार होने का स्वस्व प्राप्त है, गुलालवार में भीतर न त्रावे, तब इसको जिसे उस समय मुल्तफत खाँ की पद्वी मिली थी और जुम्लतुल मुल्क असद खाँ दोनों को थोड़े ही दिनों बाद पाछकी पर भीतर आने की आज्ञा मिल गई। इसके बाद बहरमंद खाँ, मुखलिस खाँ श्रीर रुद्दु खाँ की

かのの東西を認めたこともできまります。

भी आज्ञा मिछ गई। इससे ज्ञात हो जाता है कि इसका कितना प्रभाव था और बादशाह के हृदय में इसका कैसा स्थान था। इसका विश्वास भी बहुत था। इसकी श्राज्ञा पर न्यापारी लोग हर एक प्रांत का माल आधे और तिहाई दाम पर भेज देते थे। यह इसे समभ जाता और गुप्त रूप से जाँव कर ठीक दाम मालूम कर लेता था। औरंगजेब की मृत्यु पर इसने मुहम्मद त्राजमशाह का साथ दिया पर इसके पास सेना तो थी ही नहीं इसलिए यह सामान के साथ ग्वालियर में रह गया। जब बहादुर शाह बादशाह हुआ और पहिले के अफसरों को चाहे वे अनुगामी या विरोधी थे, तरक्की मिली तब अमीर खाँको भी तीन हजारी ५०० सवार का मंसब मिला पर इसका वह प्रभाव तथा ऐश्वर्य नहीं रह गया। यह निराश्रय सा हो गया और भागरा दुर्ग की अध्यक्षता स्वीकार कर एकांतवासी हो गया और न देखने योग्य को नहीं देखा। मुनइम खाँ खानखानाँ ने, जो गुण तथा सद्यता में अपने समय का श्रद्वितीय था, इसके पुराने समय का विचार कर इसे आगरा की अध्यक्ता दी। बाद को उस पद से हटाया जाकर यह केवल दुर्ग का अध्यक्त रह गया।

मुहम्मद फर्रबसियर के राज्य के मध्य में बारहा के सैयरों के कारण जब राज्य प्रबंध में दिलाई पड़ने लगी और औरंग जेब के अफसरों से राय लेने की आवश्यकता पड़ी तब इनाय- तुझा खाँ, हमीदुद्दीन खाँ बहादुर और मुहम्मद नियाज खाँ सभी पर फिर ऋपा हुई तथा अमीर खाँ भी आगरे से बुलाया गया और खवासों का दारोगा नियुक्त हुआ। बादशाह के गही से उतारे जाने पर जब बारहा के सैयदों के हाथ में राज्य की बागडोर

चली गई तब अमीर खाँ अफजल खाँ के स्थान पर सद्रुख्यूर नियत हुआ। कहते हैं कि कुतुबुल् मुल्क इसके पहिले प्रभाव का विचार कर इसकी प्रतिष्ठा करता रहा और अपने मसनद के कोने पर बैठाता था। इसी समय इसकी मृत्य हुई। इसके एक भी पुत्र ने ख्याति नहीं पाई । वे अपने पिता की कमाई ही से संतुष्ट थे। केवल श्रवुल खेर खाँ ने खानदौराँ ख्वाजा श्रासिम के संबंध के कारण मृत बादशाह के समय खाँ की पदवी पाई और अपना ऐश्वर्य बनाए रखा। यह उक्त खानदौराँ के साथ ही रहता था। अमीर खाँ के बड़े भाई जियाउदीन खाँ का पौत्र भीर अवुलवफा इसके लड़कों से अधिक प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के राज्य के अंत में यह जायनिमाज खाना का दारोगा नियत होकर सम्मानित हुआ। बादशाह इसकी योग्यता तथा बुद्धि की तीव्रता को सममता था। इसीसे एक दिन शाहजादा बहादुर शाह का प्रार्थना पत्र, जो संकेताक्षरों में लिखा था, बादशाह के पास आया, पर वह संकेत ज्ञात नहीं था, इससे बादशाह ने अपनी खास डायरी मीर को देकर कहा कि 'इसमें दो तीन संकेतों का विवरण हमने ढिखा है, जिनसे मिलान कर इसका अर्थ लिख लाओ, मीर ने अपनी बुद्धि तथा शीघ्रता से संकेताक्षर का पता लगा इसे लिख डाला और बादशाह को दे दिया, जिसने उसकी प्रशंसा की।

### ६१. अरब खाँ

इसका नाम नूरमहम्मद था। शाहजहाँ के राष्ट्रय-काळ में इसे मंसब मिळा श्रौर तीसरे वर्ष में जब बुहीनपुर में बादशाह थे श्रीर तीन सेनाएँ तीन सेनापितयों के श्रधीन खानजहाँ लोदी को दंड देने के ढिए और निजामुल्मुल्क दिल्एों के राज्य को लूटने के लिए भेजी गई', जिसने खानजहाँ को शरण दी थी, तब यह आजम खाँके साथ भेजा गया था। इसके बाद यह द्त्तिण की सेना में नियुक्त हुआ और ७ वें वर्ष में जब शाहलादा शुजाभ परेंदा छेने के लिए दिल्ला श्राया श्रीर खानजमाँ आगे भेजा गया तब यह जफर नगर में ५०० सवारों के साथ मार्ग की रक्षा के लिए नियत हुआ। उस वर्ष के अंत में इसे अरब खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव मिला। ९ वें वर्ष जब फिर बादशाह दिल्ला गए और साहू भोंसला को दंड देने और आदिलजाह का राज्य लूटने को सेना भेजी गई तब यह खानदीराँ के साथ गया और आदिल खाँ के मनुष्यों को दंड देने में अच्छा कार्य किया। १० वें वर्ष दो हजारी १५०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसव हो गया और फतहाबाद धारवर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। इसके बाद ५०० सवार की तरकी हुई। २४ वें वर्ष में ढंका मिला। इसके अनंतर जब धारवर दुर्ग की रचा करते हुए इसको सत्रह वर्ष हो गए तब यह २७ वें वर्ष सन् १०६३ हि० (१६५३ ई०) में मर गया। इसका पुत्र किलेदार खाँ था, जिसका वृत्तांत अलग दिया हुआ है।

#### ६२. अरब बहादुर

श्रकदर के समय में यह पूर्वीय जिलों में एक अफसर था श्रीर अपनी बहादुरी तथा लाभदायक सेवा के लिए इसने नाम कमाया। बिहार में पर्गना सहस्रावँ इसे जागीर में मिछा था। उस छोर के अफसरों ने जब बलवा किया तब इसने भी राज-द्रोह को घूल व्यपने माथे पर डाली और विद्रोह कर दिया। २५ वें वर्ष में जब बंगाल के प्रांताध्यच मुजफर खाँ ने खान-जहाँ हुसेन कुली का सामान दरबार भेजा और बहुत से सैनिक तथा व्यापारी साथ थे, तब मुहिन्ब अलीखाँ ने कारवाँ के बिहार पहुँचने पर हब्श लाँको कुछ सैनिकों के साथ उसकी रज्ञा को भेजा। अरब ने कारवाँ का पीछा किया खोर चौसाघाट से इसके पार होने पर उन हाथियों को जो पीछे पड़ गए थे, इसने ॡट लिया । इसके बाद इसने एक प्रांत के दीवान राय पुरुषोत्तम पर इस समय आक्रमण किया, जो बक्सर में सिपाही भर्त्ती कर रहा था और जब वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था। उसने अपनी रक्षा की, पर घायल होकर मैदान में गिर पड़ा और दूसरे दिन मर गया। मुहिन्बश्रली ने जब यह सुना तब वह श्राकर श्ररव से लड़ा श्रीर उसे भगा दिया। इसके श्रनंतर दरबार से शहबाज साँ वहाँ भेजा गया श्रौर उसने दलपत चडजैनिया के राज्य में पहुँच इसे परास्त कर सआदत अली खाँ को कंतित के दुर्ग में नियत किया, जो रोहतास के अंतर्गत है। अरब ने दलपत से मिलकर दुर्ग पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें सभादत अली खाँ अपना कार्य करते हुए

मारा गया । अरब बहादुर ने नीचता से उसका कुछ खून विया और कुछ अपने सिर में लगाया। इसके बाद यह मासूम खाँ फर्रखुंदी से जा मिला और शहबाज खाँ के साथ के दो युद्धों में योग दिया। उसके परास्त होने पर श्रलग हो संभल में उपद्रव मचाने लगा। वहाँ के जागीरदारों ने मिलकर इससे युद्ध किया, जिससे यह परास्त हो गया। तब यह बिहार गया श्रीर खानश्राजम कोका की भेजी हुई सेना से हार कर भागा। इसके बाद यह जीनपुर गया। जब राजा टोडरमल का पुत्र गोवर्द्धन अकबर की भाजा से इसे दंड देने गया तब यह पहाड़ों में चला गया। इसके अनंतर बहराइच के पार्वत्य भाग में दुर्ग बनाकर यह रहने लगा। छ्टमार कर छीटने पर यहीं माल जमा करता। एक दिन यह धावे में गया हुआ था। भूम्याधिकारी खड्गराय ने अपने पुत्र दूखहराय को दुर्ग पर भेजा। अरव बहादुर के दरबानों ने इसे अरब ही समभा और नहीं रोका। जमींदार के सैनिकों ने सब माल छूट लिया। वे लौट रहे थे कि अरब, जो घात में बैठा हुआ था, उनके पहुँचते ही उन्हें ब्रितिर बितिर कर दिया। दूलहराय, जो पीछे रह गया था, आ पहुँचा और इसे परास्त कर दिया । अरब भीर दो आदमी एक स्थान पर गिरे तथा जमीं-दार ने वहाँ पहुँच कर अरब को समाप्त कर दिया। यह घटना ३१ वें वर्ष सन् ९९४ हि० (१५८६ ई०) में हुई थी। शेख श्रवुल् फजल श्रकवरनामे में लिखता है कि इसके तीन दिन पहिले अरब नामक मीर शिकार मेलम में गिर गया था, तब बादशाह दोआब में चिनहट में थे और वहीं कहा कि 'में सममता हूँ कि अरब के दिन समाप्त हुए।"

# ६३. अर्शद खाँ मीर अबुल् अला

यह स्थमानत खाँ खवाफी का भाँजा और संबंधी था और बहुत दिनों तक काबुल प्रांत में नियत था। औरंगजेब के ४२ वें वर्ष में दरबार आकर किफायत खाँ के स्थान पर खालसा का दीवान हुआ। अपनी सचाई, दियानतदारी और कार्य-कुशलता से बादशाह का विश्वासपात्र हो गया, जिससे और लोग इससे ईव्यों करने लगे। देषी आकाश किसी की सफलता को प्रसन्न आँखों से नहीं देख सकता और सदा मनुष्य की इच्छारूपी शीश के घर पर पत्थर फेंकता रहता है। इसने कुछ दिन भी आराम से व्यतीत नहीं किये थे कि ४५ वें वर्ष सन् १११२ हिजरी (सन् १७०१ ई०) में मर गया। इसके बड़े पुत्र मीर गुलाम हुसेन को किफायत खाँ को पदवी मिली थी। इसके दो लड़के थे, जिनमें से एक मीर हैदर था, जिसको अंत में पिता की पदवी मिली और दूसरे मीर सैयद मुहम्मद को उसके दादा की पदवी मिली।

#### ६४. अर्सलाँ खाँ

यह अलावर्दी खाँ प्रथम का पुत्र था और इसका नाम अर्सलाँ कुली था। औरंगजेब के ५ वें वर्ष में यह ख्वाजा सादिक बख्शी के स्थान पर बनारस का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष टहा प्रांत में यह सिबिस्तान के फौजदार जियाखद्दीन खाँ के स्थान पर नियत हुआ और एक हजारी ९०० सवार का मंसक बढ़ा कर मिछा, जिसमें ७०० दो अस्पा सेह अस्पा थे, तथा अस्ताँ खाँ की पदवी मिछी। १० वें वर्ष में यह सुलतान-पुर बिलहरी का फौजदार हुआ और दो हजारी ८०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसवदार हुआ। ४० वें वर्ष में ५०० सवार बढ़े। इससे अधिक बृत्तांत नहीं मिला।

## ६५. मुल्ला अलाउल्मुल्क तूनी उर्फ फ़ाजिल खाँ

यह प्रकृति संबंधी तथा मस्तिष्क के विषयों में अपने समय के अद्वितीय पुरुषों में से था। भूगोल तथा ब्योतिष के ज्ञान में सबसे बढ़ा-चढ़ा था। अपने गुणों के आधिक्य और अपने सुन्यवहार के कारण यह विद्वानों में मान्य सममा जाता था। शाहजहाँ के ७ वें वर्ष में फारस से हिन्दुस्तान आकर नवाब आसफजाह के पास पहुँचा, जो स्वयं अनेक गुणों का कोष था और उसकी मुसाहिबी में रहने लगा। उस सदीर की मृत्यु पर १५ वें वर्ष बादशाही सेवा में भर्ती हो पाँच सदी ५० सवार का मंसबदार हुआ।

छाहीर की साढ़े अड़तालीस कोस लंबी नहर अलीमरदान खाँ के एक अनुयायी द्वारा, जो इस काम को अच्छी तरह जानता था, रावी नदी के उद्गम के पास से उक्त झाँ की तत्त्वावधानता में एक लाख रुपये व्यय करके छाई गई थी पर उस शहर के आस पास तक पानी नहीं पहुँचता था इसिनए एक लाख रुपया और इस काम के लिए दिया गया। इसमें से भी काम के न जानने के कारण पचास सहस्र रुपये मरम्मत में खर्च हो गए और लाभ कुछ भी न हुआ। मुल्ला अलाउल्मुल्क ने, जो अन्य विद्याओं के साथ इस काम को भी जानता था, पुराने नहर के पांच कोस को उसी प्रकार रहने देकर तीस कोस नया खुदवाया और तब लाहौर में बिना रुकावट के काफी पानी आने

लगा। १६ वें वर्ष यह दीवान तन नियत हुआ। १९ वें वर्ष दारोगा अर्ज नियत हुआ। इसके अनंतर खानसामाँ नियत हुआ और वरावर तरकी होती रही। बल्ल और वर्ख्शा पर अधिकार होने के पहिले उस प्रांत के विजय होने का नजूम से पता लगाकर शाहजहाँ से कह चुका था। उक्त प्रांत के विजय होने पर इसका मंसव बढ़कर दो हजारी ४०० सवार का हो गया। २३ वें वर्ष फाजिल खाँ पदवी मिली। २८ वें वर्ष तीन हजारी मंसब-दार हो गया।

७ रमजान सन् १०६८ हि० (१६५८ ई०) को ३२ वें वर्ष में जब दाराशिकोह आलमगीर से युद्ध कर लौटा और विजयी शाहजादा युद्ध-स्थल से दो कूच पर नूरमंजिल बाग में, जो आगरे के पास है, आकर ठहरा तब शाहजहाँ ने फाजिल खाँ को अत्यंत विश्वासपात्र और उस समय इसे अपना खास आदमी सममकर लिखित फरमान के साथ जबानी संदेश देकर औरंगजेब के पास भेजा। इसका विवरण संदेप में यह है कि 'जो कुछ भाग्य में िलिखा था वही हुन्चा। उन सब निश्चय रूप से होने वाछे कार्यों को ध्यान में न रखना अपने को पहचानना और खुदा को जानना है। कठिन रोग से मुक्ति मिली है और वास्तव में दूसरा जीवन मिला है, इसलिए मिलने की बड़ी इच्छा है, जल्दी भेंट करने आश्रो।' फाजिल खाँ ने अच्छे विचार और दोनों पत्त की भलाई की इच्छा से बादशाही फरमान और संदेश देकर इस प्रकार मीठी बातें की कि शाहजादा पिता की सेवा में जाने के लिए तैयार हो गया और प्रणाम करने तथा सेवा में पहुँचने के बारे में प्रार्थना-पत्र लिख मेजा। फाजिल खाँ के जाने के बाद

कुछ सर्दारों ने उसके विचार बद्खवा दिए। जब दूसरी बार चक्त स्वा आनंददायक संदेश शाहजहाँ की ओर से लाया तब यहाँ का दूसरा रंग देखा और उसके बहुत कुछ सममाने पर भी कोई भाशा नहीं पाई गई। श्रंत में जो होनेवाला या वही हुआ। श्रीरंगजेब को फाजिल लॉ की बुद्धिमानी श्रीर राजभिक्त पर प्रा विश्वास था इसिंछए शाहजहाँ के जीवन ही में स्वभाव पहचानने और भाषा ज्ञान के कारण बादशाह की पेशकारी और बयूतात का काम उसे सौंपा। द्वितीय जुल्स के दूसरे वर्ष इसका मंसब चार हजारी २००० सवार का हो गया और दीवान-कुल तथा प्रधान मंत्री के संबंध के बड़े बड़े कागज तथा फरमान इसके प्रबंध में रहने लगे। इसके अनंतर कुछ संदेशों के साथ शाहजहाँ के पास भेजा गया। चौथे वर्ष शाहजहाँ के भेजे हुए रत्नों और जड़ाऊ बर्तनों को औरंगजेब के पास छे गया। पौँचवें वर्ष पाँच हजारी मंसवदार हो गया। ६ ठे वर्ष जब बादशाह काश्मीर में थे तब दीवानी कार्यों के मुतसदी रघुनाथ के समय में मर गया ।

चक्त खाँ अपने गुणों, बुद्धिमत्ता तथा गांभीर्य के कारण मंत्री के चत्र पद के योग्य था। १५ जीकदः सन् १०७३ हि० को चस चत्र पद पर नियत हुआ। यह ईच्यों छ आकाश, जो पुराना शत्रु और संसार को कष्टकर है तथा सदा योग्य पुरुषों से वैमनस्य रखता है, चक्त खाँ को चैन नहीं छेने दिया, जिसे मंत्रित्व का खिलअत अच्छी तरह शोभा देता था। इस सेवा के स्वीकार कर लेने के बाद इसके पेट में शूछ उठा और थोड़े समय में बहुत तीन हो गया। इसकी अवस्था बहुत हो चुकी थी और

इसमें बीमारी के सहन करने के लिए शक्ति नहीं रह गई थी, इसिछए कोई दवा छाभदायक न हुई। उसी महीने की २७ को केवल समह दिन मंत्री रहकर यह मर गया। इसकी वसीयत के अनुसार शव लाहौर भेजकर इसके बनवाए हुए मकबरे में बाग के बीच गाड़ा गया। कहते हैं कि मंत्री होने के कुछ दिन पहिले इसने कहा था कि मैं बजीर हूँगा परंतु अवस्था साथ न देगी। दीवान होने के बाद प्रायः यह शैर कहता—

#### शैर

बॉधकर उम्मीद निकला पर नहीं कुछ फायदा। है नहीं उम्मीद फिर लौटेगी बीती उम्र अब।।

कहते हैं कि फाजिल लाँ ने नजूम से शाहजहाँ और औरंगजेब के विषय में जो कुछ लिखा था वह प्रायः ठीक उता।
कहते हैं कि उस घटना की भी, जो ४० वें वर्ष के अंत में
खवासपुर में आलमगीर को पहुँची थी, सूचना दे दी थी और
उसकी दमन करने में किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। यह हर
एक को अपनी शक्ति और योग्यता से कुछ न सममता था।
कहते हैं कि एक दिन शाहजहाँ 'बेहबिहिश्त' नामक नहर की
सैर को निकछा, जो नई खुदकर दिल्लो पहुँची थी। सादुला खाँ
भी साथ था। बातचीत में जैसा साधारणतः कहा जाता है
उसने नहर कहा। फाजिल खाँ ने कहा कि नह कहना चाहिए।
सादुल्ला खाँ ने जवाब में कलमा 'अनल्लाहो सुबतलैकुमिष अहर'
पढ़ा। फाजिल खाँ ने अन्याय-पूर्वक हठकर कहा कि अरबी का
एक शैर इसका गवाह है। बादशाह ने कहा कि क्या कुरान की

मान्यता शैर से कम है। फाजिल लॉ चुप हो रहा। इसे संतान नहीं थी इसलिये इसकी मृत्यु पर इसके भतीजे बुरहानुदीन को, जो इसी बीच ईरान से अपने चचा के पास आया था, योग्य मंसब मिला। उसका बुत्तांत अलग छिला जायगा।

#### ६६. ऋलिफ वाँ अमान बेग

यह वंश परंपरा से चगत्ताई वर्लीस था। इसके पूर्वजों ने तैम्री वंश की सेवा की थी। तैम्र का एक विश्वासी अफसर अली शेर खाँ इस का पूर्वज था। इसका पिता मिर्जा जान बेग, जिसका स्वभाव ऐसा विगड़ा कि उसका चरित्र खराब हो गया, स्वानस्वानों मिर्जा अब्दुर्रहीम की सेवा में या श्रीर अच्छा पद पा चुकाथा। जब वह मरा तब अप्रमान बेग ने अपने पूर्वजों की प्रथा को पुनर्जीवित किया और शाहजहाँ का सेवक हो गया। इसे डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसव मिला और यह कंधार का दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। यह इस पद पर बहुत दिन रहा और २६ वें वर्ष में इसे अलिफ खाँकी पदवी मिली। उसी वर्ष सन् १०६३ हि० (१६५३ ई०) के द्यंत में यह मर गया। इसे युवा योग्य छड्के थे। इनमें एक कलंदर वेग था, जिसे पहिले शाहजहाँ के समय छः सदी मंसब मिला था। दाराशिकोह के साथ के पहिले युद्ध के बाद, जो श्रागरा जिले में इमादपुर के पास सामूगढ़ में हुआ था, इसे औरंगजेब से लॉ की पदवी मिली और बीदर शांत के कल्याण दुर्ग का अध्यक्त नियत हो कर यह दिल्ला चला गया। यह मानों वैसा था कि यह वंश दर-बार में दुर्गाध्यता के लिए नियत किया गया था। खाँ तथा उसके लड़के द्त्रिण के दुर्गों की रत्ता में जीवन व्यतीत करते रहे। कल्याण में बहुत दिनों तक रह कर यह अहमदनगर में नियत हुआ श्रीर १५ वें वर्ष में मुखतार खाँ के स्थान पर यह जफराबाद बीद्र दुर्ग का फीजदार तथा अध्यक्त नियत हुआ।

जब नल दुर्ग शाही सेवकों के हाथ में आया तब यह उसका अध्यत्त नियत हुआ। इसके बाद अंत में यह गुलबर्गा दुर्ग का अध्यत्त हुआ और सैयद मुहम्मद गेसू दराज के सकवर के रत्तक से जरा सी बात पर बिगढ़ गया, जिसमें मार काट तक नौबत पहुँच गई। बीजापुर विजय के एक वर्ष पहिले यह मर गया। इसके लड़कों में, जो सब अपने काम में लगे थे, मिर्जा पर्वेज वेग मुख्खेड़ ( मुजफ्फरनगर ) दुर्ग का अध्यत्त था, जो गुळवर्गा से श्राठ कोस पर है। दूसरा नूरुङ्गयाँ था, जिसे जानवाज खाँ की पदवी मिली थी और जो बाद को पहिले दादा की और फिर पिता की पदवी से प्रसिद्ध हुआ। यह आरंभ में मुर्तजाबाद मिरिच दुर्ग का अध्यत्त हुआ और इसके बाद बंकापुर के अंतर्गत नसीराबाद धारवर की अध्यक्तता के समय इसकी मृत्यु हुई। परंतु पर्वेज वेग सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। पहिले इसे भी जानबाज खाँ की पदवी मिली पर बाद को बेगलर लॉ कहलाया। यह कई दुर्गों का अध्यत्त रहा। जब ओंकर फीरोज गढ़ विजय हुआ तब यह उसका अध्यक्त नियत हुआ पर एक वर्षभी न हुआ कि मर गया। इसके लड़कों में बेग मुहम्मद खाँ अदौनी का और मिर्जा मझाली गुलवर्गा का अध्यत्त नियत हुआ। यहाँ से यह कंधार गया और मर गया। इसका पुत्र बुर्हानुदीन कलंदर बहुत दिनों तक मुलखेड़ का दुर्गा-ध्यक्ष रहा। यह किस्रो वस्तु को मूल्यवान नहीं सममता था श्रीर सीधा सादा कलंदर था। यह नश्वर पीले पत्थर क्री श्रक्तिय चार दीवालों ही से संतुष्ट था, जिसे ईश्वर ने बनाया था।

#### ६७. अली अकबर मूसवी

यह मीर मुइन्जुल्मुल्क मशहदी का छोटा भाई था। अकनर के राष्यकाल में यह भी तीन हजारी मंसव पाकर अपने बड़े भाई के साथ बादशाही कार्य करता रहा। २२ वें वर्ष में इसने अक-बर के सामने इसके जन्म की कहानी अर्थात् मौलूद नामा पेश किया, जिस्ने काजी गियासुद्दीन जामी ने लिखा था और जो अभिन्यक्ति तथा अन्यगुणों से विभूषित था और हुमायूँ के समय में सदर था । उसमें छिखा था कि बादशाह के जन्म की रात्रि में हुमायूँ ने स्वप्न देखा था कि खुदा ने उसे एक पुत्र प्रदान किया है और जलालुद्दीन मुहम्मद अकदर नाम रखने को आज्ञा दी है। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मीर को कुपार्क्यों से पुरस्कृत किया तथा निद्या पर्मना उसे दिया। उसके भाई की जागीर बिहार (आएा) में थी, उसमें इसे भी सामती कर दिया। २४ वें वर्ष जब बिहार के बहुत से सरदार विद्रोही हो गए तब इन दोनों भाइयों ने पहिले उनका साथ दिया पर दूरदर्शिता से श्रीघ्र एनका साथ छोड़कर मुइच्जुल् मुल्क जौनपुर आया और मीर अली अकबर गाजीपुर से छः कोस पर जमानिया में ठहर गया। इस पर भी संदेशों श्रीर षड्यंत्रों से विद्रोह की ज्वाला भड़काती रही। जब इसके भाई की नाव २४ वें वर्ष में जमुना में दूब गई तब खानश्राजम को, जो बंगाल और बिहार का अध्यक्ष था, आज्ञा गई कि मीर अली अकबर को कैंद कर हथकड़ी बेड़ी सिंहत भेज है। इसने कोक-लताश को चापल्र्सी तथा चालाकी से घोला देना चाहा पर उस अनुभवी मनुष्य ने उसकी कहानियों का विश्वास न कर रच्चकों के अधीन दरबार भेज दिया। बादशाह ने दया कर प्राणदंड न दे उसे कैदखाने भेज दिया।

## ६८ अली कुली खाँ अंदराबी

हुमायूँ का एक कुपापात्र था। जिस वर्ष में हुमायूँ ने बैराम खाँ के विषय में मूठी बातें सुनी थां और काबुल से कंधार आया था, तभी अली कुली को काबुल का अध्यत्त नियत किया था। इसके बाद यह हुमायूँ के साथ भारत आया और अकबर के राज्यारंभ में अली कुली खानेजमाँ के साथ हेमू बनकाल को लड़ाई में उपस्थित था। इसके बाद ख्वाजा खिल खाँ के साथ सिकंदर सूर की लड़ाई पर नियत हुआ और ६९ वें वर्ष में यह शाम्शुद्दीन मुहम्मद खाँ अतगा के साथ वैराम खाँ का सामना करने गया। इसके सिवा और कुछ ज्ञात नहीं हुआ।

## ६९. अली कुली खानजमाँ

इसका पिता हैदर सुलतान उजवेक शैवानी था। जाम के यद्ध में इसने फारस वालों का साथ दिया था, जिससे वह एक श्रमीर बन गया। हुमायूँ के फारस से लौटने पर यह अपने दो पुत्रों अली छली तथा बहादुर के साथ नौकर हो गया और कंधार लेने में अच्छा कार्य किया। जब बादशाह काबुल की ओर चले तब मार्ग में जल-वायु के वैपरीत्य से पड़ाव में महामारी फैली चौर बहुत से चादमी मर गए। इन्हीं में हैदर सुळतान भी था। अली कुली बराबर युद्धों में अच्छा कार्य करता रहा था और विशेषतः भारत विजय में खूब बीरता दिखलाई, जिससे अमीर पद पाया । जब कंबर दीवाना दोश्राव और संभछ में कुछ भादमी एकत्र कर छ्ट मार करने लगा तब अछी कुली उसे दमन करने को वेहाँ नियत हुआ। इसने शीघ्र उसे पकड़ लिया और उसका सिर दरबार भेज दिया। अकबर के गही पर बैठने के बाद अली कुली खाँ एक भारी भफगान सदीर शाही खाँ से लड़ रहा था पर इसने जब हेमू के दिल्छी की ऋोर प्रस्थान करने का समाचार सुना, तब उसे अधिक महत्व का समम कर दिल्ली की ओर चला गया। इसके पहुँचने के पहिले तर्दी बेग खाँ परास्त हो चुका था। यह समाचार इसे मेरठ में मिला तब यह बादशाह के पास चला गया। अकबर भी हेमू के इस घमंड-पूर्ण कार्य को सुन कर पंजाब से लौट रहा था। अडी कुली

हाजिर होकर दस सहस्र सवार के साथ हरावछ नियत हो सरिहंद से आगे भेजा गया। दैवात् पानीपत में, जहाँ बाबर तथा सुलवान इब्राहीम लोदी के बीच युद्ध हुचा था, घोर युद्ध हुचा और एकाएक एक तीर हेमू की घाँख में घँस गया, जिससे उसकी सेना साहस छोड़कर भागी और अकबर तथा **बै**राम खाँ युद्ध-स्थल में पहुँचे थे कि उन्हें विजय का समाचार मिला। जिन अफसरों ने युद्ध में ख्याति पाई भी उन्हें थोग्य पदिवयाँ मिलीं और अली कुली को खानजमाँ पदवी तथा मंसब और जागीर में तरकी मिछी। इसके बाद संभल के सीमाप्रांत में कई भारी विजय पाई चौर उस चोर लखनऊ तक के विद्रोही शांत हो गए। इसने बहुत संपत्ति तथा हाथी प्राप्त किये। ३ रे वर्ष एक ऊँटवान का लड़का शाहम बेग, जिसके शरीर का गठन सुंदर था और जिस कारण वह हुमायूँ के शरीर रक्षकों में नियत था तथा जिससे स्नानजमाँ का कुवृत्ति के कारण बहुत दिन से प्रेम था, दरबार से भागकर खानजमाँ के पास चला आया । खानजमाँ ने साम्राज्य के महत्त्व का ध्यान न कर और मावरुमहर की कुप्रथा के अनुसार उसे बादशाहम् ( मेरे राजा ) कहा करता तथा उसके आगे मुककर सलाम करता था। जब इन बातों का पता दरबार में लगा तब यह जुळाया गया घीर ऊँटवान के लड़के के विषय में इसे आज्ञाएँ दी गई पर उनका इस पर कुछ असर नहीं हुआ। अलो कुली के विषय में बादशाह के हृदय में मालिन्य आने का यहीं से आरंभ होता है। इसने इसकी कई जागीरों को दसरे आदिमयों को दे दिया पर खानजमाँ वर्मंड तथा आहंता से हठी बन बैठा । बैराम खाँ ने उचाशयता से इस पर ध्यान नहीं दिया पर मुल्ला पीर मुहम्मद खाँ शरवानी, जो खानखानाँ का वकील खौर एक अधिकारी था, खानजमाँ से चिद्रता था। ४ थे वर्ष इसकी बची जागीर जब्त कर जलायर सरदारों को दे दी गई और यह जौनपुर में नियत किया, जहाँ अफगान पड्यंत्र रच रहे थे।

खानजमाँ ने चपने विश्वासी सेवक बुर्ज ऋली को क्षमा याचना करने तथा दरबार को शांत करने भेजा। प्रथम दिन पीर मुहम्मद खाँ ने, जो फिरोजाबाद दुर्ग में या, बुर्ज ऋली से मगड़ा करना शुरू किया और अंत में कहा कि 'इसे दुगें के मीनार से नीचे फेंक दें'। इससे इसका सिर फट गया। खान-जमों ने समका कि उसके शत्रु शाहम बेग के बहाने उसे नष्ट करना चाहते हैं। इसपर इसने इस निर्दोष को बिदा कर दिया और जीनपुर जाकर कई युद्ध कर उस विश्तृत प्रांत में शांति फैडाई। जब बैराम खाँ हटाया गया तब उस प्रांत के अफगानों ने यह समम कर कि अब अवसर आ गया है, अहली के लड़के को गद्दी पर बिठा कर उसे शेरशाह की उपाधि दी। भारी सेना तथा ५०० हाथी के साथ जौनपुर पर आक्रमण किया। खानजमाँ ने चारो और से अफसरों को एकत्र कर युद्ध किया पर शत्रु विजयी होकर नगर को गिळवों में घुस गए। खानजमाँ ने पीछे से बाकर जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर छिया। शत्रु को भगाकर बहुत हाथी तथा छुट पाया। पर इसने इन देवी विजयों में प्राप्त लूट को दरबार नहीं भेजा और साथ ही इसका घमंड बहुत बढ़ गया। अकदर पूर्वीय प्रांत की ओर ६ ठे वर्ष के जोकदा महीने ( जुलाई सन् १५६२ ई० ) में रवाना हुआ ।

खानजमाँ अपने भाई बहादुर खाँ के साथ कड़ा में, जो गंगा पार है, बादशाह की सेवा में धपस्थित हुआ और उसु प्रांत की अमूल्य वस्तुएँ तथा प्रसिद्ध हाथी मेंट दिया, जिस पर उसे छीट जाने की आज्ञा मिली।

इसी वर्ष फतह खाँ पटनी या पन्नी तथा दूसरों ने सलीम शाह के पुत्र को युद्ध की जड़ बनाकर बिहार में भारी सेना एकत्र की और खानजमाँ की जागीर पर श्राधिकार कर छिया। खानजमाँ दूसरे अफसरों के साथ वहाँ गया और युद्ध करने का अनवसर समक कर सोन के किनारे दुर्ग की नींव डाली और मोर्चा बाँधा। अफगानों ने आक्रमण किया तब इसे बाध्य होकर बाहर निकछ युद्ध करना पड़ा। युद्ध होते ही उन सब ने बाहों सेना को परास्त कर दिया। खानजमाँ दीवाल की आड़ में था और यह मरना निश्चित कर एक बुर्ज पर गन्ना तथा एक तोप छोड़ी। दैवात वह गोला इसन खाँ पटनी के हाथी को लगा, जिससे सेना में बड़ा शोर मचा और सैनिक गण भागे। खानजमाँ को वह विजय प्राप्त हुई, जिसकी उसे आशा नहां थी। संसार कैसा महिरा के समान काम करता है। मिसरा— जो जैसा है वैसा हो होता है।

のでは、からいのでは、これのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは

स्वानजमों ने ऐश्वर्य तथा घन के बमंड में स्वामी का स्वत्व नहीं समका और १० वें वर्ष सजवेग सद्दीरों के साथ मिछ कर विद्रोह कर दिया और एस प्रांत के जागीरदारों से लड़ाई आरंभ कर दी। बादशाही सेना के आने की स्वहर सुनकर गंगा स्वर गाजीपुर में पड़ाव डाळा। झकबर जौनपुर आया और खानखानों मुनइम खाँ को एसपर भेजा। उस ईमानदार तुर्क ने खानजमाँ

की बनावटी समा याचना स्वीकार कर ली और इसके लिए प्रार्थना की। ख्वाजाजहाँ के साथ, जो उसकी प्रार्थना पर खानजमों को शांत करने के लिए दरबार से भेजा गया था, यह एक नाव में बैठकर खानजमाँ से मिला पर उसने धूर्तता से स्वयं अकबर के सामने जाना स्वीकार नहीं किया और इन्नाहीम खाँ को, जो रजवेगों में सबसे बड़ा था, अपनी माता तथा प्रसिद्ध हाथियों के साथ भेजा। यह भी उसी समय निश्चय हुआ था कि जब तक बादशाह छोटें तब तक वह गंगा पार न करे। पर चस अहम्मन्य आदमी ने बादशाह के लौटने की प्रतीचा नहीं किया और गंगा उतर कर अपनी जागीर पर अधिकार करने चला गया। अकबर मुनइम खाँकी भर्त्सना कर स्वयं उस पर रवाना हुन्ना। खानजमाँ यह सुनकर अपना खेमा, सामान आदि ह्रोड़कर बाहर चल दिया। इसने वहाँ से फिर खान-खानाँ से जमा-प्रार्थना की खीर एक बार पुनः वह खाँ के द्वारा चमा किया गया । मीर मुर्तजा शरीफी श्रौर मौलाना अञ्डुङ्का मखदूमुल्मुल्क खानजमाँ के पास गए और उससे दृढ़ तोबा कराया ।

इसके बाद जब अकबर मुहम्मद हकीम की गड़बड़ी को दमन करने छाहौर गया तब खानजमाँ ने जिसकी नार ही विद्रोह में कटी थी, फिर विद्रोह किया और मुहम्मद हकीम के नाम खुतबा पढ़ा। उसने अवध सिकंदर खाँ और इन्नाहीम खाँ को दिया तथा अपने भाई बहादुर खाँ को कड़ा मानिकपुर में आसफ खाँ और मजनूँ खाँ को रोकने भेजा। इसने स्वयं गंगा जी के किनारे तक के शांत पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पहुँचा। इसने वहाँ के जागीरदार मुहम्मद यूमुफ खाँ मशहदी को शेरगढ़ में घेर लिया, जो कन्नीज से चार कोस पर है। इन भयानक समाचारों को सुन कर श्रक्वर पंजाब से आगरा श्राया और तब पूर्व की ओर चळा। खानजमाँ ने जब यह सुना तब इस बात पर कि उसने यह नहीं सममा था कि बादशाह इतनी शीघ्रता से छौटेंगे, यह शैर पढ़ा—

चसका सुनहले नाल वाला तेज घोड़ा सूर्य के समान है। कि पूर्व से पश्चिम पहुँच गया और बीच में केवल एक रात बीती।

यह निरुपाय होकर दुर्ग झोड़ बहादुर खाँ के पास मानिकपुर गया। यहाँ से परगना सिंगरौर की सीमा पर गंगा पर प्रल बॉधकर इसे पार किया। बादशाह ने बरिया कस्बा से रवाना हो मानिकपुर में दस बारह आदिमयों के साथ हाथी पर सवार हो गंगा पार किया। वह थोड़े मनुष्यों के साथ, जो लगभग एक सौ सवार के थे, शत्रु के पदाव के आध कोस पर पहुँच कर रात्रि के लिए ठहर गया। मजनूँ खाँ और आसफ खाँ अपनी सेना के साथ आ पहुँचे, जो हरावल था, और अकबर को बराबर एक के बाद दसरा समाचार भेजते रहे। दैवयोग से उस -रात्रि खानजमाँ और बहादुर खाँ एकदम असतर्क थे और अपना समय मिद्रा पान करने में व्यतीत कर रहे थे। जो कोई बादशाह के शीघ्र कूच करने या पार पहुँचने का समाचार लाता वह कहानी कहता हुन्ना समका जाता था। सुबह सोमवार १ ली हिजा सन ९७४ हि० (९ जून १५६७ ई०) को मजनूँ लॉ को दाई खोर और बासफ लाँ को बाई ओर रखकर सकरावल गाँव के मैदान में, जो इलाहाबाद के अंतर्गत है और बाद को फ्तहपुर कहलाया, खानजमाँ पर जा पहुँचे। अकवर बालसुंदर

हाथी पर सवार था। इसने मिर्जी कोका को अमारी में विठा दिया और स्वयं महावत के स्थान पर जा बैठा। बाबा खाँ काकशाल ने पहिले घाने में शत्रु को भगा दिया और खानजमाँ पर जा पहुँचा । इस गड़बड़ी में एक भगैल खानजमाँ से टकरा गया, जिससे उसकी पगड़ी गिर गई। बहादुर खाँ ने बाबा खाँ पर आक्रमण कर उसे हटा दिया। इसी बीच बादशाह घोड़े पर सवार हुए। स्वामिद्रोही असफल होता है, इस कारण बहादुर पकड़ा गया और उसकी सेना भागी। खानजमाँ कुछ देर तक हटा रहा और अपने भाई का हाल पूछ ही रहा था कि एकाएक एक तीर उसे लगा। दूसरा तीर उसके घोड़े को लगा और वह गिर पड़ा। वह पैदल खड़ा होकर तीर निकाल रहा था कि मध्य के शाही हाथी आ पहुँचे। महावत सोमनाथ ने नरसिह हाथी को उस पर रेला। खानजमाँ ने कहा कि 'हम सेना के सदीर हैं, बादशाह के पास ले चलो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। महावत ने कहा 'तुम्हारे से इजारों आदमी विना नाम या ख्याति के भर रहे हैं। राजद्रोही का भरना ही अच्छा है।' तब उसने इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल डाला। खानजमाँ के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए बादशाह ने युद्ध स्थल ही में कहा कि जो कोई मुगल का एक सिर लावेगा उसे एक अशर्फी श्रौर एक हिंदुस्तानी का सिर लावेगा उसे एक रूपया मिलेगा। एक छुटेरा खानजमाँ का सिर काटकर लिए था कि मार्ग में दूसरे ने अशर्फी के लोभ से इससे उसे ले लिया। कहते हैं कि अर्जानी नामक एक हिंदू, जो खानजमाँ का प्रिय सेवक था, कैदियों में खड़ा सिरों को देख रहा था। जब उसने खानजमाँ

का सिर देखा तब उसे घठा लिया और अपने सिर पर उसे पटक कर बादशाह के घोड़े के पैर के पास उसे डाल कर कहा कि 'यही अबी कुली का सिर है'। अकबर घोड़े से उतर पड़ा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों भाइयों के सिर आगरे तथा अन्य स्थानों में दिखाने के लिए भेजे गए।

किता का अर्थ:--

तुम्हारे राष्ट्रकों का सिर बख्शा जाय क्योंकि आप ही उनको सिर नहीं है। तुम्हारे शत्रु के सिर पर कविता किता किया (अर्थात् किता बनाया या काटा ) क्योंकि उससे अच्छा वद्यस्थल नहीं है।

'फतह अकवर मुवारक' से तारीख निकली (९७४ हि०)। दूसरे ने यह किता कहा है—

बाहारा के अत्याचार से अछी कुछी और बहादुर मारे गए। ऐ प्रिय मुक्त हृदयहीन से मत पूछो कि यह कैसे हुआ। इनके मारे जाने की तारीख अपनी बृद्ध-बुद्धि से पूछा तो हृदय ने आह खींची और कहा कि 'दो खून हुद' (दो खून हुए)।

खानजमों का पाँच हजारी मंसव था और वह प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्यशाली पुरुष था। साहस, कार्य शक्ति और युद्ध-कला के लिए वह विख्यात था। यद्यपि यह उजवेग था पर फारस में पालन होने तथा माता के ईरानी होने से यह शीश्रा था। यह इसके लिए कोई बहाना नहीं करता था। यह कविता करता था और इसका उपनाम 'सुलतान' था।

## ७०. ऋली खाँ, मीरजादा

यह मुहतरिम बेग का लड़का और अकबर का एक अफ-सर था। इसे एक हजारी मंसब मिला और ९ वें वर्ष में यह अन्य अफसरों के साथ अब्दुल्ला खाँ उजवेग का पीछा करने भेजा गया जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में जब बादशाह गुजरात गए और खानकलाँ आगे भेजा गुरू तब अली खाँ इसके साथ था। १९ वें वर्ष में जब बादशाह पूर्वीय प्रांत की ओर गए तब यह उसके साथ था। इसके बाद यह सेना के साथ कासिम खाँ उर्फ कासू का पीछा करने भेजा गया, जो बिहार में अफगानों के एक दल के सहित उपद्रव मचा रहा था। इसने अच्छा कार्य किया और इसके बाद मुजफ्कर खाँ के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की । २१ वें वर्ष यह दरबार आया । २३ वें वर्ष जब शहबाज खाँ राणा प्रताप (कोका ) को दमन करने गया तब यह भी उसके सहायकों में था। २५ वें वर्ष में स्वान आजम के साथ पूर्वीय जिलों में नियत हुआ। यहाँ इसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसिछए ३१ वें वर्ष में कश्मीर के श्राध्यत्त कासिम खाँ के यहाँ भेजा गया। ३२ वें वर्ष में कश्मीरियों के साथ युद्ध करने में, जब सैंबद अब्दुह्मा की पारी थी और शाही सेना परास्त हुई थी, यह सन् ९९५ हि० (१५८७ ई०) में मारा गया ।

#### ७१. ऋली गीलानी, हकीम

यह विज्ञानों का और मुख्यकर तिब तथा गणित का पूर्ण विद्वान था। यह अपने समय के योग्यतम हकीमों में से था। कहते हैं कि यह विदेश से बड़ी द्रिद्रता में भारत आया। सीमाग्य से यह अकवर के सेवकों में भर्ची हो गया। एक दिन अकबर की आज्ञा से बहुत से रोगियों तथा पशु गद्हे का पेशाब शीशियों में इसके पास जॉन करने के लिए लाया गया। इसने सबका मिलान अपनी विद्वत्ता से किया और उस समय से इसकी प्रसिद्धि तथा प्रभाव बढ़ा, यहाँ तक कि यह बादशाह का अंतरंग मित्र हो गया। इसका प्रभुत्व बदा और यह उच्चतम अफसरों के बराबर हो गया। इसके बाद यह बीजापुर राजदूत बनाकर भेजा गया। वहाँ का शासक अली आदिल शाह इसके स्वागत के लिए भाया और इसे बड़े समारोह से नगर में ले गया। अपने राज्य की अलभ्य वस्तुएँ इसे भेंट दीं और बिदा करना चाहता या कि एकाएक सन् ९८८ हि॰, १५८० ई॰ ( २३ सफर, १२ अप्रैल ) को इसके जीवन का प्याला भर गया। यद्यपि फरिश्ता छिखता है कि इस घटना के पहिले हकीम अली गीलानी प्राप्त हुए योग्य भेंट को लेकर बिदा हो चुका था और उस समय हकीम ऐनुल-मुल्क शीराजी राजदूत होकर त्राया था तथा इस व्यवश्यम्भावी घटना के कारण बिना उपहार के छौट गया था। परन्तु इस प्रंथ के लेखक की सम्मिति में अत्यंत विद्वान अञ्चलफजल का वर्णन ही ठीक है।

थली आदित शाह के मारे जाने की घटना वैिष्ण्य से रिक्त नहीं है, इसिंखए उसका वर्णन यहाँ दे दिया जाता है। वह अपने वंश में अत्यंत न्याय प्रिय और उदार था पर इन उत्तम गुणों के होते वह व्यभिषारी भी था। सुंदर मुखों पर बहुत मत्त रहने के कारण बहुत प्रयत्नों के बाद बीदर के शासक से दो सुंदर खोजे माँग लिए। जब एकांत कमरे के अंधकार में उसकी विषय वासना प्रायः संतुष्ट हो चली थी तब उसने इन दोनों में से बड़े से अपनी कामवासना पूरी करने के लिए कहा। पवित्रता के उस रत्न ने अपनी प्रतिष्ठा तथा पवित्रता का विषार कर अपना शरीर उसे देना ठीक नहीं सममा और छूरे से सुलतान को मार डाला, जिसे उसने दूरदर्शिता से छिपा रखा था। यह आअर्थजनक है कि मौलाना मुहम्मद रजा मशहदी 'रजाई' ने 'शाहजहाँ शुद शहीद' (सुलतान शहीद हुआ ९६८) में तारीख निकाली।

हकीम श्रली ने ३५ वें वर्ष में एक श्रजीब बढ़ा तालाब बनवाया, जिसमें से होकर एक रास्ता भीतरी कमरे में जाता था। श्राश्चर्य यह था कि तालाब का पानी कमरे में नहीं जाता था। मनुष्य नीचे जाते श्रीर उसकी परीक्षा करने में कष्ट सहते तथा कितने इतना कष्ट पाते कि आधे रास्ते से लौट श्राते। श्रकबर भी देखने गया श्रीर कमरे में पहुँचा। यह तालाब के एक कोने में पानो के नीचे दो तीन सीढ़ी उतरा था कि वह कमरे में पहुँच गया। यह सुस्रिज्जित तथा प्रकाशित था श्रीर उसमें दस बारह श्रादमियों के लिए स्थान था। सोने के लिए गई, कपड़े आदि रखे थे। कुछ पुस्तकें भी रखी हुई थीं। हवा, जल का एक बूंद

भी भीतर नहीं बाने देती थी। बादशाह कुछ देर तक भीतर रह गए, इससे बाहर वालों में विचित्र ख्याल पैदा होने छगा। ४० वें वर्ष तक हकीम को सात सदी का मंसक मिल चुका था। इसके सफल उपचार से संसार चिकत हो जाता था। जब अकबर पेट चली रोग से प्रसित था तब हकीम के उपाय निष्फल हो गए। बादशाह ने कुछ होकर उससे कहा कि 'तुम एक विदेशी पसारी मात्र थे। यहाँ तुम दरिद्रता का जूता क्तार रहे हो। इसने तुमको इस पदवी तक इसीलिए पहुँचाया था कि तुम किसी दिन काम आवोगे।' इसके अनंतर अत्यधिक कृद्ध होने से दो बंद उस पर मारे। इकीम ने मोले में से कुछ निकाल कर पानी की एक सुराही में डाल दिया, जो तुरंत जम गया। उसने कहा 'हमारे पास ऐसी दवा है पर वह किस काम की जब वर्तमान रोग में लाभ ही नहीं पहुँचता। वोमारी के कारण षवराहट तथा बेचैनो में बादशाह ने कहा कि 'चाहे जो हो यही दवा दे दो।' इस पर इस दवा के कारण शरीर में किन्जयत हो गई। इससे पेट में दर्द होने छगा और बेचैनी बढ़ गई। इस पर हकीमों ने फिर रेचक दिया, जिससे दस्त आने लगे और वह भर गया।

श्रक्षवर की इस बीमारी का श्रारंभ भी एक आश्चर्यजनक बात है। कहते हैं कि जहाँगीर के पास गिराँबार नामक एक हाथी था, जिसकी बराबरी शाही फीलखाने का कोई हाथी नहीं कर सकता था। सुलतान खुसरो के पास एक हाथी आपरूप था, जो युद्ध में प्रथम कोटि का था। इस पर श्रक्षवर ने आहा दी कि दोनों भारी पहाड़ लड़ें।

#### शैर--

दो लोहे के पहाड़ अपने अपने स्थान पर से हिले।
तुमने कहा कि पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक हिल गई।।

बादशाह ने अपना एक खास हाथी रगाथंमन सहायक नियत किया कि उनमें से यदि एक विजयी हो और महावत उसे न रोक सके तो यह बाड़ से निकल कर पराजित की सहायता करे। ऐसे सहायक हाथी को तपांचा कहते हैं और यह बादशाह के ब्राविष्कारों में से है। अकबर मरोखे में बैठकर तमाशा देखता था और शाहजादा सलीम तथा खुसरी घोड़ों पर सवार हो कर देख रहे थे। ऐसा हुआ कि गिराँबार ने खूब युद्ध के बाद प्रतिद्वंद्वी को दवा दिया। अकबर चाहता था कि तपांचा सहायता को आवे पर सलीम के मनुष्यों ने उसे रोका और रणयंमन पर पत्थर मारने लगे, जिससे महावत को जो बहादुरी से उसे आगे बढ़ा रहा था, एक पत्थर सिर पर लग गया और रक्त बहने छगा। द्रबारियों ने जस्दी मचा कर बादशाह को घषड़ा दिया, जिससे इसने सुलतान खुर्रम को, जो पास में था, इसके पिता के पास भेजा कि जाकर कहे कि 'शाहबाबा कहते हैं कि वास्तव में सभी हाथी तुम्हारे हैं, तब क्यों यह असंतोष है।' शाहजादे ने उत्तर दिया कि 'मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता और महावत को मारना हम भी नहीं उचित सममते।' सुलतान खुर्रम ने कहा कि 'तब हम जाकर हाथियों को ऋतिशवाजी से श्रवग करा देते हैं।' पर सब प्रयत्न असफल रहे। श्रंत में रण्यंभन भी हार गया स्रोर आपरूप के साथ जमुना में घुस गया । सुलतान खुरंम लौटा

और अकबर को मीठी बातों से शांत किया। इसी बीच सुलतान सुमरो शोर मचाता आया और अकबर से अपने पिता के विषय में कुनचन कहे, जिससे उसका कोच मड़क उठा। रात्रि मर वह क्वर से बेचैन रहा और स्वास्थ्य बिगड़ गया। सुबह हकीम अली गीलानी बुलाया गया और अकबर ने कहा 'खुसरो के कुनाच्यों से हम कुद्ध हो गए और इस अवस्था को पहुँच गए।' अत में क्वर से पेट चली हो गया और उसकी मृत्यु का कारण हुआ।

कहते हैं कि बीमारी के खंत में हकीम खली ने तरबूज का पथ्य बतलाया था, इसलिए जहाँगीर ने राजगद्दी होने पर उसे बदनाम किया कि उसी के नुसस्ते ने उसके पिता को मारा है।

अपने राज्य के ३ रे वर्ष ( सन् १०१८ हि०, १६०९ ई० ) में जहाँगीर भी हकीम अली के घर गया और तालाब देखा। एसका निरीक्षण कर लौटने के बाद हकीम अली पर फिर रूपा हुई और एसे दो इजारी मंसब मिछा। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया। कहते हैं कि यह प्रति वर्ष ६ सहस्र रुपये की दवा और पथ्य गरीबों में बाँटता था। इसके पुत्र हकीम अब्दुल् वहाब ने १५ वें वर्ष में छाहौर के कुछ सैयदों के विरुद्ध अस्सी हजार रुपयों का दावा किया, जिसे एसके पिता ने एन्हें ऋण दिया था। इसने एक काजी के मुहर सिहत एक दस्तावेज तथा दो गवाह कानून के अनुसार दावा साबित करने को पेश किया। सैयदों ने इनकार किया पर एस दावे से बचना संभव नहीं था। आसफ खाँ इसे निपटाने को नियत हुआ। धूर्त हरता है, इसके अनुसार अब्दुल् वहाब ने

सैयदों से संधि का प्रस्ताव किया। आसफ झाँ ने भी जाँच किया, जिससे अब्दुल् वहाव को सबी बात कहनी पढ़ी कि उसका दावा मूठा है। इसपर उसका पद और जागीर छिन गई।

## ७२.अलीबेग अकबर शाही, मिर्जा

इसका जन्म तथा पालन बरल्शों में हुआ था और यह भच्छे गुणों से विभूषित था। जब यह भारत भाया तब इसकी राजभक्ति का सिका अकवर के हृदय में जम गया और यह अकवर शाही को पदवी से सम्मानित हुआ। युद्ध में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की । दक्षिण की चढ़ाई में यह शाहजादा सुलतान मुराद के साथ था। जब शाहजादा संधि कर आहमद नगर से लौटा तब ४१ वें वर्ष में सादिक खाँ ने बुद्धिमानी से महकर में अपना निशसस्थान बनाया । अजदर खाँ और ऐन खाँ तथा अन्य दिचिणियों ने उपद्रव मचाया। सादिक खाँ ने मिर्जा के अधीन चुनी सेना भेजी, जो एकाएक उनके पड़ाव पर टूट पड़ी और अलाढ़ा के हाथी, स्त्रियाँ तथा बहुत सा छूट पाया। इस सफलता पर खुदावंद खाँ तथा अन्य निजाम शाही अफसरों ने दस सहस्र सवारों के साथ युद्ध करना निश्चय किया। गंगा के किनारे सादिक खाँ ने मिर्जा अलीबेग को हरावल में नियत कर पाथरी से आठ कोस पर युद्ध किया। मिर्जा ने उक्त दिवस बड़ी वीरता दिखलाई श्रौर खुदावंद खाँ को परास्त कर दिया, जिसने पौंच सहस्र सेना के साथ आक्रमण किया था। ४३ वें वर्ष में दौलताबाद के श्रंतर्गत राहृतरा दुर्ग को एक महीने के घेरे पर ले लिया। इसी वर्ष में पत्तन करवा को इसने अपने प्रयत्न से विजय किया, जो गोदावरी के तट पर एक प्राचीन नगर है।

इसी वर्ष के अंत में लोहगढ़ दौलताबाद दुर्ग भी निजा प्रयास से ले तिया। ये दोनों दुर्ग पानी के अभाव से गिरा कर छोड़ दिए गए और अब तक वे उसी हाल में हैं। रोख अबुळ फजळ के सेनापतित्व-काल की चढ़ाइयों में मिर्जा भी लड़ा था और अच्छा कार्य किया था। अहमदनगर के घेरे में शाहजादा दानियाल के सेवकों की बहुत सहायता की। ४६ वें वर्ष में इसे पुरस्कार में डंका-निशान मिळा। इसके बाद खानखानों के साथ साथ बहुत दिनों तक दिन्छ। में रहा। जहाँगीर के समय में चार हजारी मंसव के साथ काइमीर का अध्यक्त हुआ। इसके बाद इसे अवध की जागीर मिली और जब जहाँगीर अजमेर में था तब यह दरबार आया और मुईनुदीन के दरगाह की जिया-रत की। यह शाहबाज खाँ कंबू की कन्न में चिपट गया, जी उसके भीतर थी, और कहा कि यह हमारा पुराना मित्र था। इसके बाद वहीं मर गया और उसी स्थान पर गाड़ा गया। यह घटना ११ वें वर्ष के २२ रबीचल अव्वंत सन् १०२५ हि० ( ३० मार्च १६१६ ई० ) को हुई थी।

यद्यपि यह कम नौकर रखता था पर वे सभी अच्छे होते और पूरी वेतन पाते। यह विद्वानों तथा पित्रत्र मनुष्यों का प्रेमी था। यह अफीमची था, इससे इसका मिष्टान्न विभाग अत्यंत सुन्यवस्थित था। इसके जलसों में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, पेय पदार्थ तथा पकान्न दिखलाई पड़ते थे। यह कविता प्रेमी था और कविता बनाता भी था।

## ७३. ऋली मर्दान खाँ, ऋमीरुल् उमरा

इसका पिता गंज अली खाँ जिग कुर्दिस्तान-निवासी था। यह शाह अञ्चास प्रथम का पुराना सेवक था । जब शाह अञ्चास बचा था और हिरात में रहता था तब गंज अजी मुख्य सेवक था और उसके राज्य में अच्छी सेवा तथा साहस से, जो उसने डजबेगों के साथ के युद्धों में दिखलाया था, उचपद पाया और अर्जुमंद बाबा पदवी मिछी। यह तीस वर्ष तक किमीन का शासक रहा । इसने बराबर न्याय तथा प्रजाप्रियता दिखलाई । जहाँगीर के समय जब शाह ने कंबार घेर लिया और पैंतालीस दिन में अब्दुल अजीज खाँ नक्शबंद से उसे ले लिया, तक उसका अधिकार इसी को मिला। एक रात्रि सन् १०३४ हि॰ (१६२५ ई०) में यह कंधार दुर्ग के बरामदे में स्रोया था और कोच बरामदे की रेलिंग से सटी हुई थी। रेलिंग टूटी घौर यह सोते तथा कुछ जागते बिना किसी के जाने हुए नीचे गिर पड़ा। कुछ देर के बाद इसके कुछ सेवक उघर आ गए और इसे मरा हुआ पाया । शाह ने उसके पुत्र अली मदीन को खाँ की पदवी सहित कंघार का अध्यक्ष बनाया और उसे बाबा द्वितीय पुकारता ।

शाह की मृत्यु पर जब उसका पीत्र शाह सफी गद्दी पर बैठा तब निराधार शंकाओं पर अब्बासी अफसरों को नीचे गिराया। अली मर्दान भी इस कारण डर गया और उसने यह सोचकर कि शाहजहाँ से मिल जाने ही में अपनी रचा है काबुल के



अमीरल्डमरा अली मदीन खाँ

( पेज २६८ )



शासक सईद खाँ से पत्र व्यवहार करने छगा। इसने दुर्ग की दीवालों तथा बुजों को दढ़ किया और कोहलकः पर, जो कंघार दुर्ग का एक अंश है, एक दुर्ग चालीस दिन में बनवाया। जब शाह ने इसे सुना तब इसको नष्ट करने का विचार कर पहिले इसके पुत्र को बुला भेजा। अली मदीन भेजने को बाध्य हुआ पर जब शाह ने जिन जिन पर शक था सबको मार डाला तब यह प्रकट में विद्रोही हो गया। शाह ने सियावश कुललर काशी को, जो मशहद भेजा गया था, इसके विरुद्ध भेजा। अलीमदीन ने शाहजहाँ को प्रार्थना पत्र भेजा कि शाह उसका प्राण छेना चाहता है और यदि बादशाह अपने एक अफसर को भेज दें तो वह दुर्ग उसे सींप कर दरबार आवे।

११ वें वर्ष में सन् १०४७ हि० (१६३७-३८ ई०) में काबुल का अध्यत्त सहंद खाँ, लाहीर का अध्यत्त कुलीज खाँ तथा गजनी, भक्कर और सिविस्तान के अध्यत्त आक्षातुसार कंषार चले। कुलीज खाँ के पिहले पहुँच जाने पर सहंद खाँ ने यह निश्चय किया कि जब तक सियावश कंधार के आसपास रहेगा तब तक लोग ठीक ठीक अनुगत न होंगे, इसलिए यद्यपि अलीमर्दान के साथ इसकी कुछ सेना आठ सहस्र सवार थी पर कंधार से एक फर्सख दूर पर इसने सियावश पर आक्रमण कर दिया, जिसके अधीन पाँच छः सहस्र सेना थी। घोर युद्ध हुआ और पारसीक ऐसे भागे कि उन सब ने तब तक बाग नहीं खींची जब तक वे अर्गन्दाब नदी के उस पार अपने पड़ाव तक नहीं पहुँच गए। सईद खाँ ने उन्हें ठहरने का समय नहीं दिया और उनपर आक्रमण कर दिया, जिससे सब सामान छोड़कर वे चले गए। पारसियों के खेमों में

वहादुरों ने रात्रि व्यतीत की और सुबह सब सामान समेट कंघार लौट आए। कुलीज खाँ के पहुँचने पर, जो कंधार का अध्यक्त नियत हुआ था, अली मदीन दरबार गया और १२ वें वर्ष लाहौर में चौलट चूमी। आने के पहिले ही इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, डंका तथा झंडा मिछ चुका था, इसलिए उस दिन उसे छ हजारी ६००० सनार का मंसन दिया गया चीर पतमादु होला का महल, जो अब खालसा हो गया था, मिला। इसके दस मुख्य सेवकों को योग्य मंसव मिले। विशेष कृपा के कारण अली मदीन को, जो फारस के जखवायु में पछा था और भारत की गर्मी नहीं सह सकता था, कश्मीर की अध्यत्तता मिलो । जब बादशाह काबुल की श्रोर चले, तब अली मर्दान छुट्टी लेकर अपने पद पर गया। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि॰ (सन् १६३९-४० ई०) के आरंभ में लाहौर में जब बादशाह रहने छगे तब अली मदीन को वहाँ बुला लिया और **उसका मंसव सात** हजारी ७००० सवार करके काश्मीर की अध्यक्षता के साथ पंजाब का भी प्रांताध्यक्ष नियत किया, जिसमें गर्मी तथा सदी दोनों ऋतुकों को वह आराम से ठंढे तथा गर्म स्थानों में व्यसीत कर सके। १४ वें वर्ष (सन् १०५० हि०) आधिन सं०१६९८ में यह सईद खाँ के स्थान पर काबुल का प्रांताध्यत्त नियत हुआ। १६ वें वर्ष जब बादशाह आगरे में था तब यह वहीं बुलाया गया और इसे अमीरुल् उमरा की पदवी दी गई तथा एक करोड़ दाम ( ढाई लाख रुपये ) और एतकाद खाँ का गृह इनाम में दिया गया। जमुना के किनारे अफसरों के बनवाए गृहों में यह सबसे अच्छा था और इसे एतकाद ने

बादशाह के कहने पर पेशकश के रूप में भेंट कर दिया था। इसके बाद इसे काबुछ लौट जाने की खाज्ञा मिछी।

१८ वें वर्ष तदी अली कतगान ने, जो नज मुहम्मद खाँ के पुत्र सुभान कुली खाँ का अमिभावक था और जिसे नज मुहम्मद स्वा ने बलंग तोश के स्थान पर कहमदे तथा उसके पास के प्रांत का अध्यत्त नियत किया था, जमींदावर के बिल्चियों पर दुष्टता से आक्रमण किया और इलमंद के किनारे बसे हुए हजारा जाति को छुट लिया। इसके बाद बामियान से चौदह कोस पर ठहर गया कि अवसर मिलने पर दूसरा आक्रमण करे। अली मदीन ने अपने विश्वासी सेवकों फरेंदू और फर्हाद को उस पर भेजा श्रीर वे फ़र्ती से कूच कर उजवेग पड़ाव पर जा टूटे। कतगान लड्भिड़ कर भाग गया। उसकी स्त्री, उसके संबंधी और उसका कुल सामान छिन गया। इसी वर्ष श्रमीरुल् उमरा दरवार आया और बदस्शाँ जाकर उसे विजय करने की आज्ञा पाई, जहाँ नज महस्मद खाँ अपने छड्के तथा सेवकों के विरुद्ध हो गया था। श्रसाउत लॉ मीर बख्शी उसके साथ नियत हुआ। अलीमदीन लाँ ने १९ वें वर्ष में एक सेना काबुल से कहमद् पर भेजी। उस दुर्ग में बहुत कम आदमी थे, इसिंखए वे बिना तीर-तलवार खोंचे भाग गए और उस पर अधिकार हो गया। यह सुनकर अमीरुल् उमरा काबुल की सेना के साथ रवाना हुआ। मार्ग में माछ्म हुआ कि कहमर्द की सेना ने कादरता से उजवेग सेना के पहुँचते ही दुर्ग उसे दे दिया और रास्ते में एमाक आदि जातियों द्वारा लूट भी ली गई। ऐसी हाछत में खाद्य पदार्थ तथा घास आदि की कमी से सेना का आगे बढ़ना कठिन ही: नहीं असंमव था, इसिलए उक्त दुर्ग पर फिर से अधिकार करना अन्य अवसर के छिए छोड़ कर अली मर्दान ने बद्ख्रा की जोर दृष्टि की। जब वह गुलिबहार पहुँचा तब पंजरोर के थानेदार (दौलतबेग) ने, जो मार्ग जानता था, कहा कि भारी सेना को घाटियों तथा दरों को पार करना कठिन होगा। साथ ही पंजरोर नदी को ग्यारह स्थानों पर पार करना होगा, जो बिना पुल बनाए नहीं हो सकता। तब अमीठळ् इमरा ने असालत खाँ को खंजान पर भेजा। वह गया और सोलह दिन में छौट आया तथा अलीमदीन के साथ काबुल गया। ऐसे समय जब तूरान में गड़बड़ मची थी इस प्रकार जाना और आना शाहजहाँ को पसंद नहीं आया।

चसी वर्ष १०५६ हि० (१६४६ ई०) के आरंभ में शाहजादा सुराद, अलीमदीन, अन्य सदीरगण और पचास सहस्र सवार बलस्वबद्धशाँ लेने तथा उजवेगों और अलमानों को दंड देने को नियत हुए। इसी समय शाह सफी को मृत्यु पर शोक मनाने और अब्बास द्वितीय की राजगद्दो पर बधाई देने के लिए जान निसार खाँ फारस भेजा गया था, जिसके साथ यह भी लिखा गया था कि अमीरुल् उमरा के बड़े पुत्र को लौटा दिया जाय, जो शाह के पास जमानत में था। शाह ने पुरानी मित्रता नहीं तोड़ी और उसे भेज दिया। अमीरुल् उमरा मुराद बख्श के साथ तुल दर्रे से गया। जब वे सरआव पहुँचे तब निक्र मुह-म्मद खाँ का द्वितीय पुत्र सुलतान खुसरो, जो कंदज का अध्यस्य था, अलमान खाँकुओं के प्रभाव के कारण वहाँ ठहर न सका और शाहजादे से आ मिला। इसके बाद जब शाहजादा खुरम पहुँचा, जहाँ से बळख तीन पढ़ाव पर है, तब एसने बादशाह का पत्र नज मुहम्मद खाँ को भेजा, जिसमें संतोषप्रद समा-चार थे और अपने आने का कारण उसके सहायतार्थ प्रकट किया। इसके इत्तर में इसने कहा कि कुछ गांत साम्राज्य का है और वह भी सेवा कर मका जाना चाहता है पर संभव है कि उजवेग दुष्टता से इसे मार डालें और इसका सामान छूट छें। अमीकल् इमरा फ़र्ती से शाहजादा के साथ कूच कर जब मजार के पास पहुँचा तब ज्ञात हुआ कि नज गुहम्मद खाँइस प्रकार बहाने कर समय छेरहा है। इसने बलख से दो कोस पर पड़ाव डाळा। संध्या को नज मुहम्मद के लड़के बहराम सुलतान और सुभान कुली सुलतान कई सदीरों के साथ आए तथा अधीनता स्वीकार कर छुट्टी छे लौट गए। सुबह नज सुहम्मद से मिलने बलख गए और वह बाग मुराद में जलसा की तैयारी करने गया। वह कुछ रत्न तथा अशर्फी लेकर वहाँ से भागा और शिरगान में सेना एकत्र करने का प्रबंध करने लगा। बहादुर खाँ रहेला तथा असाळत खाँ ने उसका पीछा किया और लड़े। नऋ मुहम्मद **इनकी शक्ति देख कर श्रंदखूर भागा और वहाँ से फारस चला** गया। २० वें वर्ष शाहजहाँ के नाम खुतबा पढ़ा गया श्रीर सिका ढाला गया । बारह लाख रुपये के मूल्य के स्रोने चाँदी के बर्तन, २५०० घोड़े तथा ३०० ऊंट मिले। लेखकों से ज्ञात हुआ कि नज मुहम्मद के पास सत्तर लाख नगद और सामान था। इसमें से कुछ नजा मुहम्मह के बड़े लड़के अब्दुल् अजीज ने ले लिया, बहुत सा घन उजवेगों ने छ्ट लिया श्रौर कुछ नक्र मुहम्मद के हाथ लग गया। खुसरो के सिवा, जो दरबार जा चुका था, बहराम और अब्दुर्रहमान दो लड़के और तीन लड़कियाँ तथाः तीन रित्रयाँ काबुछ में बादशाह की कृपा में रहीं।

बारीख का मुखन्मा यों है-

नज गुहम्मद बलखबद्ख्शां का खाँ था। वहीं उसने अपना सोना, सिया तथा भूमि छोड़ी।

नवविजित देश के पूरी तौर शांत होने के पहिछे ही शाहजादा मुराद बख्श ने लौटने का विचार किया और बादशाह के मना करने पर भी जब नहीं माना तब उस देश का कार्य गड़बड़ हो गया । इस पर शाहजहाँ ने शाहजादे पर क्रोध प्रदर्शित कर उसकी जागीर तथा पद छोन लिया और सादुङ्घा खाँ को उक्त देश शांत करने को आज्ञा दी। अभीरुल् उमरा को आदेश मिछा कि कंदज के विद्रोहियों को दंड दे और बद्ख्शाँ के प्रांताध्यक्त के पहुँचने पर काबुल लौट आवे। उसी वर्ष सन् १०५७ हि० (सन् १६४७ ई०) में शाहजादा औरंगजेब उस प्रांत का अध्यक्ष नियत होकर वहाँ भेजा गया। अमीकल् डमरा भी साथ गया। जब ये बलाल पहुँचे तब ज्ञात हुआ कि निष्ठ मुहम्मद खाँ का बड़ा पुत्र श्रव्हुल् श्रजीज खाँ, जो बोखारा का अध्यत्त था, कशीं से जैहून नदी तक बढ़ आया है और बेग ओगली के अधीन तूरान की सेना आगे भेजी है। इसने आमृयः नदी पार कर आकचा में डेरा डाला है। कतलक मुहम्मद सुल्तान, जो मुहम्मद सुलतान का दूसरा पुत्र था, उससे आ मिला है। शाहजादा बळल में न जाकर उसी ओर मुड़ा। तैमूराबाद में युद्ध हुआ और अमीरुल् उमरा शत्रु को परास्त कर कतलक मुहम्मद सुलतान के पड़ाव पर पहुँचा, जो श्रोगली से बहुत दूर

था। इसने कतलक के और उसके चादमियों के खेमे, सामान, पशु आदि छट लिए और वन्हें छेकर बचकर लौट गया। दूसरे दिन बेग श्रोगली ने अपनी कुछ सेना के साथ श्रमीरुल् उमरा पर आक्रमण किया । यह दृढ़ रहा और शाहजादा स्वयं इसकी सहायता की आया । बहुत से चजबेग सदीर मारे गए और दूसरे भाग गए । इसी समय अब्दुल् अजीज खाँ और उसका माई सुमान कुली सुततान, जो छोटे खाँ के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत से उजवेगों के साथ आ मिला और अच्छे बुरे घोड़ों को छाँट लिया। जिसके पास अच्छे घोड़े थे, वे छड़ने निकले। यादगार दुकरिया ने एकताओं के साथ अमीरुल् उमरा पर आक्रमण कर दिया और करीब करीब इसके पास पहुँच गया। अमीरुल् इमरा ने यह देख कर तलवार र्खीच ली और घोड़े को एड़ मारी। और लोग भी साथ हुए और युद्ध होने लगा । अंत में यादगार मुख पर तलवार स्नाकर घायल हुआ और उसका घोड़ा गोछी से चोट खाकर गिरा, जिससे वह अमीरुल् उमरा के नौकरों द्वारा पकड़ा गया। यह उसे शाहजा**हे** के सामने लाया, जिससे इसकी प्रशंसा हुई।

सात दिन खूब युद्ध हुआ और पाँच छः सहस्र रजनेग मारे गए। शाहजादा लड़ते जड़ते बलख आया और अपना पड़ाव उसी नगर में छोड़ कर शत्रु का पूरे वेग से पीछा करना निश्चित किया। अञ्दुल् अजीज ने बाग मोड़ी और एक दिन में जैहून नदी को पार कर लिया। उसके बहुत से अनुगामी डूब मरे। इसके बाद जब बलख बद्ख्शाँ नज गुहम्मद को मिल गया तब अमीरुल् समरा काबुल आया और वहाँ का कार्य देखने छगा। २३ वें वर्ष में यह दरबार आया और इसे छाहौर प्रांत का शासन मिला। कुछ दिन बाद इसे काश्मीर जाने की आज्ञा मिली, जहाँ का जलवायु इसके अनुकूल था। जब शाहजादा दारा शिकोह कंबार के कार्य पर नियुक्त हुआ तब काबुल प्रांत यदापि उसके बड़े पुत्र सुछेमान शिकोह को मिला था पर उसकी रचा के छिए ध्यमीकल् स्मरा वहाँ भेजा गया। इसके बाद यह फिर काश्मीर गया। ३० वें वर्ष के अंत में यह दरबार बुलाया गया पर वहाँ पहुँचने के बाद इसे पेटचली रोग हो गया, जिससे ३१ वें वर्ष के आरंभ में (सन् १०६७, १६५७ ई०) इसे कश्मीर लौट जाने की आज्ञा मिल गई। मच्छीवाडा पड़ाव पर (१६ चप्रैल सन् १६५७ ई० को) मर गया और इसका शव लाहौर में इसकी माता के मकबरें में गाड़ा गया। इसकी लगभग एक करोड़ की संपत्ति नगद तथा सामान जन्त हुन्या । यद्यपि फारस में सफवी वंश के नौकरों की चाल के विरुद्ध इसने बतीव किया और राजद्रोह तथा नमकहरामीपन के दोष किए पर भारत में अपनी राजभक्ति, साहस तथा योग्यता से बहुत सम्मान पाया श्रीर सब श्रफसरों से बढ़कर प्रतिष्ठित हुआ । शाहजहाँ से इसका ऐसा बर्ताव था कि इसे वह यार वफादार कहता था।

इसका एक कार्य, जो समय के प्रष्ट पर बराबर रहेगा, लाहौर में नहर लाना था, जो उस नगर की शोभा है। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० (१६६९-७० ई०) में अली मर्दान खाँ ने बादशाह से प्रार्थना की कि उसका एक सेवक, जो नहर खुदाने के कार्य का पूर्ण ज्ञाता है, लाहौर में नहर छाने को तैयार है। एक लाख व्यय का अनुमान किया गया, जो स्वीकार कर लिया गया। उस आहमी ने रावी नदी के किनारे से, जो

चत्तरी पार्वत्य प्रांत में है, एस स्थान की समतल भूमि से छाहौर तक माप किया, जो प्यास कोस था। उसने नहर खुद्वाना आरंम किया और एक वर्ष से कुछ अधिक में उसे समाप्त कर दिया। १४ वें वर्ष उस नहर के किनारे तथा नगर के पास नीची ऊँबी भूमि पर इसने एक बाग लगवाया, जो शालामार कहलाया और जिसमें तालाब, नहर तथा फुहारे थे। यह आठ लाख रुपये में १६ वें वर्ष में खली छुड़ा खाँ इसन के निरीक्तण में तैयार हुआ। वास्तव में भारत में ऐसा दूसरा बाग नहीं था—

#### शैर

यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है।

जल काफी नहीं आता था, इसिलए एक लाख रुपया और कारोगरों को व्यय करने को मिला। मुख्य कारीगर ने अनुभव-हीनता से प्रवास सहस्र रुपये मरम्मत में व्यर्थ व्यय कर दिये तब कुछ लोगों की सम्मति से, जो नहर आदि के कार्य जानते थे, पुरानी नहर पाँच कोस तक रहने दी गई और बत्तीस कोस नई बनाई गई। इससे जल बिना रुकावट के बाग में आने लगा।

जब अली मदीन खाँ छाहीर का शासक था, तब इसने उन फकीरों को, जो निमाज और रोजा नहीं मानते थे तथा अपने को निरंकुश कह कर व्यभिचार तथा नीचता के कारण हो रहे थे, कैंद कर काबुल भेजा। इसका ऐश्वर्य, शक्ति तथा कर्मठता हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि बादशाह को जलसा देने में एक बार एक सी सोने की रिकाबियाँ मैं डकने के और उसी प्रकार तीन सी चाँदी की काम आई थीं। इसके पुत्रों में इन्नाहीम खाँका, जिसने ऊँची पदवी पाई थी, और अब्दुहा बेग का, जिसे औरंगजेब के समय गंज अली खाँ की पदवी मिली थी, अळग वृत्तांत दिया है। इसके दो अन्य छड़के इसहाक बेग और इस्माइल बेग थे, जिन्हें पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक को डेढ़ हजारी ८०० सवार के मंसब मिले थे। ये दोनों सामृगढ़ युद्ध में बादशाही सेवा में मारे गए, जो दारा शिकोह की और थे।

### ७४. ऋली मर्दान खाँ हैद्राबादी

इसका नाम मीरहुसेनी था और हैदराबाद के शासक अबुल्ह्सन का एक मुख्य सेवक था। औरंगजेब के ३० वें वर्ष में गोलकुंडा विजय के बाद यह बादशाह का सेवक हो गया और छः हजारी मंसव के साथ भली मदीन खाँ की पदवी पाई। यह हैदराबाद कणीटक में कांची (कांजीवरम) में नियत हुआ। ३५ वें वर्ष में जब संता जी घोरपदे जिजी के सहायतार्थ आया, जिसे शाही सेना ने घेर रखा था, तब इसने उसे परास्त करने में प्रयत्न किया। युद्ध में यह कैद हो गया और इसके हाथी आदि छुट गए। दो वर्ष बाद भारी दंड देने पर छूटा। इस अनुपश्चिति में इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब मिला। इसके बाद यह छुछ दिन बरार का शासक रहा और फिर मुहम्मद बेदार बख्त का बुई नपुर में प्रतिनिधि रहा। यह ४९ वें वर्ष में मरा। इसका पुत्र मुहम्मद रजा इसकी मृत्यु पर रामगढ़ दुर्ग का अध्यत्त और एक हजारी ४०० सवार का मंसबदार हुआ।

## ७५. अली मदीन बहादुर

यह अकबर का एक सरदार था। ४० वें वर्ष में इसका मंसब साढ़े तीन सदी था। ठट्टा के कार्ट्य में पहिले पहिल इसकी नियुक्ति खानखानाँ अब्दुर्रेहीम के साथ हुई श्रौर इसने वहाँ अच्छा काम किया। ३८ वें वर्ष में खानखानों के साथ दरबार आया और सेवा में उपस्थित हुआ। इसके बाद यह दिचिया में नियत हुआ और ४१ वें वर्ष में उस युद्ध में, जो मिर्जा शाहरुख तथा स्नानलानों के साथ दक्षिणी सर्दारों का हुआ था, यह अल्तमश में नियुक्त था। इसके अनंतर इसे तेलिंगाना सेना की अध्यक्तता मिली। ४६ वें वर्ष में यह अपने चत्साह से पाथरी के पास शेर ख्वाजा की सहायता को आया। इसी बीच इसने सुना कि बहादुर खाँ गीलानी परास्त हो गया,. जिसे वह कुछ सेना के साथ ते दिंगाना में छोड़ आया था और इस लिए तुरंत उधर छीटा। शत्रु का सामना हो गया और इसके बहुत से मनुष्य भाग गए पर यह डटा रहा और कैद हो गया । उसी वर्ष जब राजनैतिक कारणों से अबुल्फाल ने दक्षिणी सदीरों से संधि कर ली तब यह छूटा और शाही सदीरों में श्रा मिला। ४७ वें वर्ष में मिर्जा परिज तथा मलिक श्रंबर के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यत्त था और इसमें शाही सेवकों ने भारी विजय प्राप्त की। जहाँगीर के ७ वें वर्ष में यह अब्दुझा लॉ फीरोज जंग के अधीन नियत हुआ। आजा दी गई थी कि वे गुजरात की सेना के साथ नासिक के मार्ग से

दिचिया जायँ और द्वितीय सेना के साथ, जो खानजहाँ छोदी के अधीन है, संपर्क बनाए रखें तथा शाही कार्य मिल कर करें। जब अब्दुझा खाँ हठ से शत्रु के देश में पहुँचा और दूसरी सेना का समें चिन्ह तक न मिछा तब वह गुजरात छौट चला। अली मदीन खाँ ने मरना निश्चय किया और पीछा करती शत्रु सेना से छढ़ गया। यह घायल हो कर कैंद हो गया और शंबर के बर्गियों द्वारा पकड़ा गया। यद्यपि जर्राहों का उपचार हुआ पर दो दिन बाद सन् १०२१ हि० (१६११ ई०) में यह मर गया। इसकी एक कहावत प्रसिद्ध है। किसी ने एक अवसर पर कहा कि 'फल्ह आसमानी है' जिस पर इस बहादुर ने उत्तर दिया कि 'ठोक, फल्ह अवश्य आसमानी है पर मैदान हमारा है।' इसका पुत्र करमुखा शाहजहाँ के समय एक हजारी १००० सवार का मंसबदार था और वह कुछ समय के लिए दिचण में उदिगिर का अध्यत्त रहा। यह २१ वें वर्ष में मरा।

## ७६. श्रली मुराद खानजहाँ बहादुर कोकल्ताश खाँ जफर जंग

इसका नाम श्राती मुराद था श्रीर यह सुलतान जहाँदार शाहका धाय भाई था। यह एक ऊँचे वंश का था। जब जहाँदार शाह शाहजादा था, तभी इसने इसके हृद्य में स्थान प्राप्त कर लिया था और जब वह मुलतान प्रांत का शासक था तम यह वहाँ का प्रबंध करता था। बहादुर शाह के समय कोकल्ताश खाँ की पदवो मिली। बहादुर शाह की मृत्यु पर और तीन शाहजादों के मारे जाने पर जब मारत की सल्तनत जहाँदार शाह के हाथों में आई तब इसको नौ इजारी ९००० सवार का मंसब, खानजहाँ बहादुर जफर्र जंग पर्वी और मीर बढ़शी का पद मिला। इसका छोटा भाई मुहस्मद माह, जिसकी पदवी जफर खाँ थी, श्रीर सादू ख्वाजा हुसेन खाँ दोनों को भाठ हजारी मंसब मिछे। पहिले को आजम खाँकी पदवी श्रीर आगरा की श्रम्यत्तता मिली। दूसरे को खानदौराँ की पदवी श्रौर द्वितीय बख्शीगिरी मिली । यही खानदौराँ जहाँदार शाह के लड़के मुहमम्द इन्जुद्दीन का अभिभावक नियत हुआ था, जो मुहम्मद् फर्रुखसियर का सामना करने भेजा गया था। श्रपनी कायरता के कारण भियान से बिना तलवार खींचे और सैनिक की नाक से बिना एक बूँद रक्त गिरे यह रात्रि के समय शाहजादे के साथ पड़ाव छोड़कर आगरे चल दिया।

कोकलाश खाँ स्वामिभिक्त में कम नहीं था पर इसके तथा जुल्फिकार खाँ के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण द्वेष बढ़ गया और सम्मितयों में वे एक दूसरे की बात काटते थे तथा कभी किसी कार्य के लिए एक मत हो कर कुछ निश्चय नहीं करते थे। इस पर बादशाह लालकुँअर पर फिदा थे, विचार तथा बुद्धिमत्ता को त्याग दिया था और राज्य कार्य नहीं देखते थे। सफलता की कली खिली नहीं और इच्छा के पत्तों ने पतमड़ का रुख पकड़ा। सन् ११२३ हि० (सन् १७११-१२ ई०) में आगरा के पस फर्रुखसियर से जो युद्ध हुआ उसमें खानजहाँ दृद्ता से जमा रहा और स्वामि कार्य में मारा गया।

## ७७. अली मुहम्मद खाँ रुहेला

कहते हैं कि यह वास्तव में अफगान नहीं था। उस खेल के एक आदमी के साथ यह बहुत दिनों तक रहा जो अमीर भौर निस्संतान था तथा इस लिए उसने इसे सब का मालिक बना दिया। अली मुहम्मद ने संपत्ति लेकर पहिले आँवछा और वंकर में निवास किया, जो पर्गने कमायूँ की तराई में दिली के **इत्तर हैं। इसने कुछ दिन वहाँ के जमींदारों तथा फौजदारों** की सेवा की और उसके बाद छूट मार करते बाँस बरेली और मुरादाबाद नष्टःप्राय कर दिया, जो एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खाँ की जागीर थी। एतमादु होला ने अपने मुतसही हीरानंद को वहाँ शांति स्थापित करने भेजा, जिसका अली मुहस्मद ने सामना कर पूर्णतया पराजित कर दिया और बहुत सा छूट तथा भारी तोपस्ताना पाया। एतमादुदौछा इसका कुछ उपाय न कर सका। इसके अनंतर अली मुहम्मद विद्रोही हो गया और रुह से, जो अफगानों का घर है, बहुत से आदमियों को बुछा लिया तथा बादशाही और कमायूँ नरेश की बहुत सी भूमि पर अधि-कार कर लिया। इसने हिंदुस्तान के बादशाह के समान बहुत बड़ा लाल खेमा तैयार कराया, जिस पर बादशाह स्वयं इसको दमन करने रवाना हुए। शाही सेना के दुष्टगण ने आगे बढ़ कर आँवला में आग लगा दिया। अंत में वजीर के मध्यस्थ होने पर, जो अपने मुतसदी हीरानंद के छुट जाने पर भी

**उम्**दतुल्मुल्क तथा सफदर जंग से ईष्यों रखने के कारण इसका पक्ष लेता था, संधि हो गई और इसने आकर सेवा की। इसकी यहाँ की जागीर के बदले सरहिंद सरकार मिला। जब सन् ११६१ हि० (१७४८ ई०) में अहमद शाह दुरीनी आया, तब यह भी सरहिंद से चला आया और घाँवला तथा बंकर पुरानी जागीर पर अधिकृत हो गया । उसी वर्ष यह मर गया । इसके लड़के सादुहा खाँ, अब्दुहा खाँ, फैजु़हा खाँ आदि थे। प्रथम ( सन् १७६४ ई० में ) रोग से मर गया। दूसरा हाफिज रहमतुहा के साथ (१७७४ ई० में) मारा गया और तीसरा लिखते समय रामगढ़ में था। उसके साथियों में हाफिज रहमत खाँ और हूँदी खाँ थे, जो चचेरे भाई थे, और पहिले का उस अफगान (दाऊद) से पास का संबंध था, जो अङी मुहम्मद का स्वामी था। उसने अलो मुहम्मद के राज्य पर अधिकार कर लिया और मुखिया होने का नाम कमाया। दूँदी (सन् १७७४ ई० के पहिले) मर गया। पहिला रहमत खाँ बहुत दिन जीवित रहा। जब सफदर जंग अबुल् मंसूर के छड़के शुजा उद्दीखा ने सन् ११८८ हि० (१७७४-७५ ई०) में उस पर चढ़ाई की तक वह युद्ध में मारा गया। इसके बाद उसकी जाति के किसी पुरुष ने प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की।

#### ७८. श्रली वर्दी खाँ मिर्जा बंदी

कहते हैं कि यह और हाजी भहमद दो भाई थे और दोनों हाजी मुहम्मद के पुत्र थे, जो शाहजादा मुहम्मद आजम शाह का बावर्ची था। अलीवर्दी का दरिद्रावस्था में बंगाल के नाजिम शुजान्हौला से परिचय था, इस लिए मुहम्मद शाह के राज्यकाळ में वह हाजी अहमद के साथ वर छोड़ कर बंगाल चला गया। युजाउद्दीला ने दोनों भाइयों पर क्रपा कर उनको वृत्तियाँ दी । उसने इन्हें मित्र बना लिया और हर कार्य में इनसे सलाह लेता । उसने दरबार को लिख कर अलीवर्दी के लिए योग्य मंसव तथा खाँकी पदवी मेंगा दी। जब पटना का प्रांत बंगाल से संयुक्त होने से उसे मिला तब अलीवर्दी को वहाँ अपना प्रतिनिधि नियत कर दिया। इसने शुजावहीला के समय ही पटना में घमंड का बर्ताव किया और बादशाह से महाबत खों की पदवी तथा अपने छिए पटना की स्वतंत्र स्वेदारी छे छी। शुजानहौला उस प्रांत का अधिकार छोड़ने को बाध्य हुआ। शुजावहौला की मृत्यु पर **डसका पुत्र श्रां डाइहोला सरफराज खॉ** बंगाल का शासक हुश्रा श्रीर उसने कंजूसी से, जो सदीरी के विरुद्ध है, बहुत से सैनिकों को निकाल दिया। अलीवर्दी ने सन् ११५२ हि॰ (१७३९ ई०) में बंगाल विजय करने का निश्चय कर दृढ़ सेना के साथ मुर्शिदाबाद को सर्फराज से भेंट करने के बहाने चला। इसने अपने भाई हाजी अहमद से, जो सफराज की सेवा में था,

अपनी इच्छा कह दी, जिसने इसकी इसमें सहायता की। जब महाबत जंग पास पहुँचा तब सर्फराज खाँ की निद्रा दूटी झौर वह थोडी सेना के साथ उससे मिलने गया। वह साधारण युद्ध कर सन् ११५३ हि० (१७४० ई०) में मारा गया। मुर्शिद कुली खाँ, जिसका उपनाम मलमूर था और जो शुजाउद्दीला का दामाद था, उस समय उड़ीसा का सुबेदार था। उसने एक सेना एकत्र की और अलीवर्दी से लड़ने आया पर (बालासोर के पास ) परास्त हो कर दक्षिण में आसफजाह के पास चला गया। मीर हबीव अर्दिस्तानी, जो मुर्शिद कुळी खाँ का बख्शी था, रचूमोंसला के पास गया, जो बरार का मुकासदार था और उसे बंगाल विजय करने पर बाध्य किया। रघूजी ने एक भारी सेना अपने दीवान भास्कर पंडित तथा अपने योग्यतम सेना-पति अली करावल के अधीन मीर हवीब के साथ अलीवर्दी पर बंगाल भेजा। एक महीने युद्ध होता रहा और तब अलीवर्दी ने संधि प्रस्ताव किया। उसने भास्कर पंडित, अछी करावछ तथा बाईस दूसरे सदीरों को निमंत्रण दे कर अपने खेमे में बुळाया और सब को मरवा डाला। सेना भाग गई। रघू और मीर हबीब श्रसफल लौट गए पर प्रति वर्ष बंगाळ में छूट मार करने को सेना जाती थी। अर्थत में अपलीवर्दी ने रधू को चौथ देना निश्चित किया और उसके बद्छे उड़ीसा दे कर प्रांत को नष्ट होने से बचाया। इसने तेरह वर्ष शासन किया। इसकी मृत्यु पर इसका दौहित्र सिराजुदौला दस महीने गही पर रहा। इस बीच इसने कछकत्ता छ्टा। इसके अनंतर यह फिरंगी टोफ-वालों की सेना से परास्त हुचा और नाव में बैठ कर भागाः।

जब यह राजमहल पहुँचा तब इसके एक सेवक निजाम ने इसे कैद कर लिया और इसके बख्शी मीर जाफर के पास इसे भेज दिया, जो फिरंगियों से मिला हुआ था और जिसका अलीवर्दी खाँकी बहिन से विवाह हुआ था। इसका सिर काट लिया गया और फिरंगियों की सहायता से मीरजाफर शम्छुहौला जाफर अली खाँ की पदवी प्राप्त कर बंगाल का शासक बन बैठा। सन् ११७२ हि० (सन् १७५८-९ ई०) में सुलवान आली गौहर की सेना जब पटना आई और उसे घेर लिया तब मीरजाफर का पुत्र सादिक व्यली खाँ प्रसिद्ध नाम भीरन इसको उठाने के ं लिए भेजा गया। यह युद्ध में दृढ़ रहा और वायल हुआ। जब शाहजादा मुर्शिदाबाद की ओर चला तब मीरन जल्दी लौट कर अपने पिता से जा मिला। इसके बाद यह पुर्निया गया जहाँ का नाएक सूबा खादिम इसन खाँ विद्रोही हो रहा था। जब वह बेतिया के पास पहुँचा, जो पुर्निया के झंतर्गत है, तब सन् ११७३ हि० (जुलाई १७६०) की एक रात्रि को चस पर विजली गिरी और वह मर गया। तारीख है 'बनागह ·वर्क डफ्**वादः व मीरन' ( एकाएक विजली मीरन पर गिरी**, ११७३ हि०)।

इस घटना के बाद जाफर अली के दामाद कासिम अला सों ने अपने श्वसुर को हटा कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस पर जाफर अली कलकत्ता चला गया। परंतु कासिम अली की ईसाइयों से नहीं बनी और जाफर अली द्वितीय बार शासक हुआ। कासिम अली चला आया और बादशाह तथा शुजाउ-द्दौला को बिहार पर चढ़ा लाया पर कुछ सफलता नहीं हुई। बहुत दिनों तक यह अवसर की आशा में बादशाह के साथ रहा। जब सफलता नहीं मिली तब बाहरी प्रांत को चल दिया। यह नहीं पता कि उसका अंत कैसे हुआ। जाफरअछी सन् ११७८ हि० (१७६५ ई०) में मरा और उसका लड़का नचमुद्दीला गद्दी पर बैठा पर दूसरे ही वर्ष ११७९ हि० में वह भी मर गया। इसके अनंतर सैफुद्दीला कुछ वर्षों तक और मुबारकुदीला कुछ महीने तक शासक रहे। सन् ११८५ हि० (१७७१-७२ ई०) में कुल बंगाल और बिहार टोपवाडों के हाथ में चला गया।

### ७९. ऋज्ञाह कुली खाँ उजवेग

यह प्रसिद्ध चलंगतोश का पुत्र था, जो तूरान का कजाक भौर मशहूर घुड़सवार था। यह अलब्यमान खेल का था और ज़त्ती नाम था। एक युद्ध में इसने खुली छाती से त्राक्रमण किया था, जिससे अलंगतोश कहलाया, क्योंकि तुर्की में अलंग का अर्थ नम् और तोश का अर्थ छाती है। यह बलख के शासक नज मुहम्मद खाँ का सेवक था और इसे जागीर में कहमदे, उसका प्रांत तथा हजारा जात वगैरह मिला था। इसे वेतन कम मिलवा था, इस लिए यह छुटेरा हो गया था और कंधार तथा गजनी तक खूट मार कर कालयापन करता था। खुरासान में भी यह बराबर घावे मारता था। फारस के शाह अपने खेतिहरों की इससे रक्षा नहीं कर सकते थे। क्रमशः यह डकैती से सैनिक कार्य करने लगा और अपनी शक्ति दूर तक फैलाई। हजारा जाति को दमन करने के छिए, जिनका निवास गजनो की सीमा के भीतर था और जो पहिले से गजनी के शासक को कर देते आए थे, इसने एक दुर्ग बनवाया। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में इससे तथा खानजादा खाँ खानजमाँ से युद्ध हुन्ना, जो अपने पिता महाबत खाँकी ओर से काबुल में **उसका प्रतिनिधि श्रध्य**त्त था। बहुत से उजबेग तथा अलब्धमान मारे गए श्रौर अलंगतोश परास्त हुआ। जहाँगीर की मृत्यु पर और शाहजहाँ के राज्य के मारंभ में नज मुहस्मद ने यह विचार कर कि काबुल विजय

करने का यह अवसर है, एक सेना चढ़ाई के लिए तैयार की। अलंगतोश ने काबुल के पास के निवासियों को लूटने में कुछ उठा नहीं रखा। अंत में जब नज मुहम्मद की शक्ति का अंत होने को था और उसका सीमाग्य पस्त हो रहा था तब उसने विना किसी दोष के अलंगतोश की जागीर छेकर अपने पुत्र सुभान कुली को दे दी। इसी प्रकार उसने अपने कई अफसरों को कष्ट दिया, जिससे अंत में नही हुआ जो होना था। न अमुहम्मद खाँ के अपने बड़े माई इमाम कुछी खाँ को गद्दी से हटाने तथा समरकंद और बुखारा को बलख में मिलाने के पहिले अल्लाह कुली अपने पिता से अलग हो कर शाहजहाँ की सेवा करने के विचार से १३ वें वर्ष में काबुल चला भाया। बादशाह ने अपनी उदारता से उसको अटक के खजाने पर पाँच सहस्र रुपये का वेतन दिया और पाँच सहस्र रुपये काबुल के अध्यत्त सईद लॉ को भेजा, जिसने उसको अगाऊ दिया था। १४ वें वर्ष यह जब सेवा में उपस्थित हुआ तब इसे एक हजारी मंसब मिला। शाहजहाँ ने बराबर तरक्की दे कर दो हजारी कर दिया। २२ वें वर्ष में रुस्तम खाँ तथा कुलीज खाँ के साथ कंबार में पारसीकों से युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर इसका पाँच सदी मंसब बढ़ाया गया। २४ वें वर्ष जब जाफर खाँ बिहार का शांताध्यच हुआ तब यह भी उसी प्रांत में नियत हुआ। २६ वें वर्ष में यह दरबार आया और ढाई हजारी १५०० सवार का मंसबदार हुआ।

#### ८०. अल्लह यार खाँ

इसका पिता इपतखार खाँ तुर्फमान था, जो जहाँगीर के समय बंगाल में नियत था। जब इस्माइल खाँ विश्तो इस मांत का अध्यक्ष हुआ तब उसने गुजाआत खाँ शेख कबीर के अधीन एक सेना उसमान खाँ लोहानी पर भेजी, जो वहाँ विद्रोह मचाए हुए था। इपतखार खाँ बाएँ भाग का सहार नियत हुआ। जब युद्ध होने ही को था और दोनों सेना आमने सामने थीं तब उसमान ने एक लड़ाकू हाथी शाही इरावल पर रेला और उसे परास्त कर वह इपितखार खाँ पर आया। यह उटा रहा और उदने लगा। अपने कई सैनिकों तथा सेवकों के मारे जाने पर यह भी मारा गया।

अहह यार अपने पिता की नीरता के कारण जहाँगीर का कुपापात्र हो गया और कुछ समय में अमीर बन गया। इस बादशाह के राज्य के अंत में और शाहजहाँ के आरंभ में इसका मंस्रव ढाई हजारी था तथा पुरानी चाल पर बंगाल की सहायक सेना में यह नियत हुआ। बंगाल के प्रांताध्यक्ष कासिम खाँ ने अपने छड़के इनायतुक्षा को उक्त खाँ के साथ हुगली बंदर छेने भेजा, जो बंगाल का एक प्रधान बंदर है। अधिकार तथा अध्यक्षता खाँ को मिली थी। इस विजय में इसने अच्छा कार्य किया और अपनी वीरता तथा सेनापतित्व से ५ वें वर्ष में कुफ की जड़ और फिरंगियों की हुकूमत खोद डाछी, जिसने उस प्रांत में अपने रगोरेशा

तक फैडा रखा था और नाकूस की जगह खुदा का अजाँ पुकारी जाने लगी। इसके पुरस्कार में सवार और पहनी में तरकी हुई। इसके बाद इस्लाम खाँ ( मशहदी ) के शासनकाल में उस के भाई मीर जैनुद्दीन व्यली सयादत काँ के साथ बंगाल के उत्तर कृष हाजू एक सेना छे गया और आसामियों को नष्ट करने में अच्छा प्रयत्न किया, जो कूच हाजू के राजा की सहायता करना चाहते थे तथा जिसने शाही राज्य की सीमा के कुछ महालों पर अधिकार कर लिया था। यह विद्रोहियों को श्रधीन कर छ्ट सहित सकुशल छौट आया। इसका मंसब तीन इजारी ३००० सवार का हो गया। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० (१६५० ई०) के आरंभ में उसी प्रांत में मरा। इसके लड़के तथा संबंधी थे। इसके पुत्रों असफीद्यार, माहवार और जुल्फिकार को उस प्रांत में योग्य जागीर तथा नियुक्ति मिली थी। द्वितीय पुत्र अपने पिता के सामने ही २२ वें वर्ष में मर गया और तीसरा बाद को २६ वें वर्ष में मरा। अलह बार के भाई रहमान बार को २५ वें वर्ष में उस प्रांत के शासक शाहजादा मुहम्मद शुजाश्च के कहने पर डेढ़ इजारी १००० सवार का मंसव और जहाँगीर नगर (ढाका) की फौजदारी मिली। इसके बाद इसे रशीद खाँ की पदवी मिली श्रीर २९ वें वर्ष में यह उड़ीसा में मुहम्मद शुजाझ का प्रतिनिधि नियत हुआ। इसने जाने में ढिलाई की श्रौर पहिले ही काम में दत्तवित्त रहा । जब शुजाश श्रीरंगजेब के आगे से भागा तथा वह दरिद्र हालत में बंगाल भाया और मुश्रक्तम खाँ खानखानाँ को रोकने का न्यर्थ प्रयास किया तथा औरंगजेब के २ रे वर्ष

में वर्षा बिताने के लिए टांडा में ठहर गया, तब उसने सुना कि रशीद खाँ अलग हो रहा है और उस प्रांत के बहुत से जमींदार इससे मिछ गए हैं तथा वह शाही बेड़ा लेकर मुअञ्जम खाँ से मिछना चाहता है। इस पर उसने अपने बड़े लड़के जैनुहोन को सैयद खालम बारहा के साथ भेजा कि ढाका पहुँचने पर रहमान यार को मार डाछे। बहाने तथा घोखे से एक दिन उसने उसको दरबार में बुलाया और अपने आदिमियों को इशारा किया। वे अपने शस्त्र लेकर रहमान यार पर टूट पड़े और इसे मार डाछा।

## ८१. अल्लह यार खाँ मीर तुजुक

यह और गजेब का उसकी शाहजादगी के समय से सेवक था श्रीर महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में यह भी था। दाराशिकोह की पहिली लड़ाई में इसने ख्याति पाई। राज्य के प्रथम वर्ष में इसे खाँ की पदवी मिली और यह शाही पड़ाव से मुलतान के सेना-ज्यय के लिए कोष ले गया, जो खलीलुल्लाह खाँ के अधीन दाराशिकोह का पीछा कर रही थी। मुहम्मद ग्राजा के साथ युद्ध होने पर यह साथ रहनेवाले सेवकों का दारोगा नियत हुआ और डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंखव पाया। ५ वें वर्ष में होशहर खाँ के स्थान पर यह गुसलकाने का दारोगा बनाया गया तथा शंहा पाया। ६ ठे वर्ष सन् १०७३ हि० (१६६३ ई०) में मर गया।

## ८२. अशरफ खाँ स्वाजा वर्खुरदार

यह महाबत खाँ का दामाद और नक्शबंदी मत का एक ख्वाजाजादा था। कहते हैं कि जब महाबत खाँ ने जहाँगीर को बिना सूचना दिए अपनी पुत्री का ख्वाजा से विवाह कर दिया तब दसने कुद्ध होकर ख्वाजा को अपने सामने बुलाकर कॅं।टेदार कोड़े से पिउवाया था। जब महाबत खाँ शाहजहाँ से जा मिला तक ख्वाजा भी उसके साथ था धाँर उसकी सेवा में भर्ती हो गया। शाहजहाँ के १ छे वर्ष में इसे एक हजारी ५०० सवार का मंसक मिला। ८ वें वर्ष में डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव मिला। २३ वें वर्ष में ७०० घोड़े की वृद्धि होकर उसके जाती मंसव के वराबर हो गया। २८ वें वर्ष में यह दक्षिण के ऊसा दुर्ग का अध्यक्त नियत हुआ और इसे दो हजारी २००० सवार का मंसव मिला। औरंगजेब के राज्यारंभ में इसे अशरफ खाँ की पदवी मिली। दूसरे वर्ष यह उक्त दुर्ग की अध्यक्तता से हटाए जाने पर दरवार आया। इसकी मृत्यु का सन् नहीं ज्ञात हुआ।

## ८३. अशरफ खाँ मीर मुंशी

इसका नाम गुहम्मद असगर था और यह मशहद के हुसेनी सैयदों में था। तबकाते अकवरी का लेखक इसे अरब शाही सैयद लिखता है और इन दोनों वर्णन में विशेष भेद भी नहीं है। अबुल्फजल का यह लिखना कि यह सन्जवार का था, अवश्य ही भ्रम है। वह पत्र-लेखन तथा शब्द-सौंदर्य समभने में कुशल था और शुद्धता से बाल भर भी नहीं हटा। यह सात प्रकार के खुशखत लिख सकता था। यह तत्र्यालीक तथा नस्ब तकाछीक में विशेष कुशल तथा अद्वितीय था। जादू विज्ञान को काम में छाता या। यह हुमायूँ की सेवा में रहता था और मीर मुंशी कहलाता था। हिंदुस्तान के विजय पर यह मीर मर्ज और मीर माल नियत हुआ। तदी बेग खाँ तथा हेमू बकाछ के युद्ध में यह और दूसरे सदीर भाग गए। जिस दिन तदी बेग साँ को प्राग्रदंड मिला उसी दिन यह सुलवान अली अफजरु खाँ के साथ बैरम खाँ द्वारा कैंद्र किया गया और बाद को मका गया। ५ वें वर्ष सन् ९६८ हि० (१५६० ई०) में यह श्रकबर के पास उपस्थित हुआ जब वह मच्छीवाड़ा से बैरम खाँ का कार्य निपटाकर सिवालिक जा रहा था। इसके बाद इससे अच्छा व्यवहार हुआ और तरकी होती रही। ६ ठे वर्ष अकबर के मालवा से लौटने पर इसे अशरफ खाँ की पदवी मिली। यह मुनइम खाँ खानलानाँ के साथ बंगाल जा गया। यह ९८३ हि० (सन् १५७५-७६ ई०) में गौड़ में मलेरिया से मर गया, जो जलवायु की खराबी से कितने ही खच्छे सदीरों का मृत्युस्थल हो चुका था। यह दो इजारी मंसब तक पहुँचा था। कविता को ओर इसकी रुचि थी और यह कभी-कभी कविता भी करता था। निम्नलिखित पद उसके हैं—

ऐ खुदा, क्रोध की आग में न मुक्ते जला। मेरे हृदय-रूपी गृह में ईमान का दीपक प्रकाशित कर।। यह सेवा-वस्त्र दोषों से फट गया है।। श्रमा रूपी सूत्र से कृपापूर्वक सी दे।

आगरे में मौलाना मीर द्वारा बनवाए कृएँ पर इसने यह वारीख कही—

ईश्वर के मार्ग पर मुल्डा मीर ने द्रिहों तथा याचकों की सहायता को कूप बनवाया। यदि कोई प्यासा कूप बनाने का साल पूछे तो कही कि पवित्र स्थान का जल लो।

इसके पुत्र मीर मुजफ्फर ने अकबर के राज्य में योग्य मंसव पाया और ४८ वें वर्ष में अवध के शासन पर नियत हुआ। अक्षरफ खाँ के पौत्र हुसेनी और बुर्हानी शाहजहाँ के समय छोटे-छोटे पहों पर थे।

# ८४. अशरफ खाँ मीर मुहम्मद अशरफ

यह इस्लाम खाँ मशहदी का सबसे बढ़ा पुत्र था। इसमें धार्मिक गुग्र भरे थे और मानवी गुर्गों के लिए भी यह प्रसिद्ध था। जब इसका पिता दक्षिए। का नाजिम था तब उसने इसे बुर्होनपुर का अध्यक्त नियुक्त किया था। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब पाँच सदी २०० सवार की वृद्धि हुई और इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें वर्ष यह दाग का दारोगा हुआ। जब २७ वें वर्ष में शाहजादा दारा शिकोह भारी सेना के साथ कंधार गया तब अशरफ को ५०० की बुद्धि मिली और यह एतमाद खाँकी पद्वी के साथ उस सेना का दीवान नियत हुआ। इसके बाद शाही पुस्तकालय का अध्यक्त हुआ। ३१ वें वर्ष के अंत में जब शाहजहाँ के राज्य का प्रायः श्रंत था तब यह सुलेमान शिकोह की सेना का बख्शी श्रीर दीवान नियत हुआ। वह मिर्जा राजा जयसिंह की अभिभावकता में शुजाबा के विरुद्ध भेजा गया था। सामू गढ़ युद्ध तथा दारा शिकोह के पराजय के बाद जब आलमगीर का संसार-विजय के ळिए झंडा फहराने लगा तब अशरफ सुलेमान शिकोह का साथ छोड़कर इस्लामाबाद मथुरा से सेवा में उपस्थित हुआ और मंसव में वृद्धि पाई। इसी समय जब शाही सेना दारा शिकोह का पीछा करते हुए सतलज पार गई तब अशरफ रुश्कर खाँ के स्थान पर काश्मीर का प्रांताध्यत्त नियत हुआ।

१० वें वर्ष में इसे खिल अत मिला और रिजवी खाँ बुखारी के स्थान पर यह बेगम साहिबा की रियासत का दीवान हुआ। १३ वें वर्ष में इसे तीन हजारी मंसन भिछा और यह खानसामों नियत हुआ। इस कार्य पर यह बहुत दिन रहा और २१ वें वर्ष में बाके आस्वाँ नियुक्त हुआ। २४ वें वर्ष में जब हिम्मत खाँ भीर बस्की सर गया तब अशरफ प्रथम बख्शी नियत किया गया श्रीर इसने अच्छा कार्य किया। ९ जीक्दा सन् १०९७ हि० (१७ सितम्बर सन् १६८६ ई०) को २० वें वर्ष में यह मर गया, जब बीजापुर के विजय को पाँच दिन बीत चुके थे। यह शांति, दातृत्व तथा पवित्रता के गुणों से सुशोभित था। इसका सूफीमत की छोर भुकाव था इसलिए मौलाना की मसनवी से इसने एक संप्रह चुना था और उसकी पढ़ने में मानंद पाता था। यह नस्ख, शिकस्त, तमालीक और नस्तालीक अच्छा लिखता था। इसके शिकस्त लेख को छोटे बड़े अपने लेखन का आदर्श मानते थे। इसके पुत्र न थे।

# ८५. असकर खाँ नजुमसानी

इसका नाम अन्दुल्ला बेग था। शाहजहाँ के राज्यकाल के १२ वें वर्ष में इसे योग्य मंसब तथा कालिजर दुर्ग की अध्य-ज्ञता मिली। इसके बाद यह दारा शिकोह की स्रोर हो गया और मीर बल्शी नियत हुआ। ३० वें वर्ष इसे असकर खाँकी पदवी मिली और जब महाराज जसवंत सिंह को पराजय कर औरंगजेब आगरं को चला तब यह दारा शिकोह की आगेर से खलीछुल्ता खाँ के साथ भी छपुर उतार की रत्ता पर नियत हुन्ना श्रीर युद्ध के दिन यह हरावल में था। दूसरे युद्ध में यह गढ़ा पथली के पास स्नाई में था। जब दारा शिकोह बिना सूचना दिए घबड़ा कर गुजरात को चला गया तब अट्टुल्छा बेग ने यह समाचार रात्रि के अंत में सुना और सफशिकन लाँ से श्रमान पाकर उससे आ मिला। यह सेवा में ले लिया गया और इसे खिलव्यत मिला। इसके बाद यह खानखानाँ मुचान्जम खाँ के सहायकों में नियत होकर बंगाल गया। श्रीरंगजेब के ८ वें वर्ष में यह बुजुर्ग उमेद खाँ के साथ चटगाँव छेने गया। इससे श्रधिक कुछ नहीं ज्ञात हुआ।

## ८६. असद लाँ आसफुद्दोला जुम्लतुल्मुल्क

इसका नाम मुहम्मद इन्नाहीम था और यह जुल्फिकार खाँ करामानळ् का पुत्र था। यह सादिक खाँ मीर बख्शी का दौहित्र भौर यमीनुहौला खासफ खाँ का दामाद था। अपने यौवनकाल हो से सींदर्य तथा वाह्य गुणों के कारण यह शाहजहाँ का कृपा पात्र था खौर अपने समसामयिकों में विशिष्ट स्थान रखता था। २७ वें वर्ष में इसे असद खाँ की पदवी मिली और पहिले मीर धास्तः बेगी तथा बाद को द्वितीय बख्शी नियत हुआ।

जब आलमगीर बादशाह हुआ तब इस पर बहुत छपा हुई और द्वितीय बख्शी का कार्य बहुत दिनों तक करने पर ५ वें वर्ष में यह चार हजारी २००० सवार का मंसबदार हुआ। १३ वें वर्ष में यह चार हजारी २००० सवार का मंसबदार हुआ। १३ वें वर्ष में युआजम जाफर खाँ दीवान की मृत्यु पर यह नाएब दीवान नियत हुआ और जड़ाऊ छूरा तथा दो बीड़ा पान बादशाह के हाथ से पाया। आज्ञा दी गई कि यह शाहजादा मुहस्मद मुझवजम का रिसाला लिखे और दियानत खाँ नजूमी उसका मुहर किया करें। उसी वर्ष यह द्वितीय बख्शी के पद पर से हटाया गया और १४ वें वर्ष लश्कर खाँ के स्थान पर यह मीर बख्शी नियत हुआ। १६ वें वर्ष के जी हिज्जा के प्रथम दिन असद खाँ ने नाएब दीवानो से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि खालसा का दीवान अमानत खाँ और दीवान-तन किफायत खाँ दोनों मुख्य दीवान के हस्ताज्ञर के नीचे हस्ताज्ञर कर दीवानो का कार्य

संपन्न करें। १९ वें वर्ष के १० शावान को खाँ को जड़ाऊ दवात मिली और यह प्रधान अमात्य नियत हुआ। २० वें वर्ष के श्रंत में जब खानजहाँ बहादुर कोकल्ताश की मर्त्सना हुई और दिल्लण से हटाया गया तब वहाँ का कार्य दिलेर खाँ को अस्थायी रूप से तब तक के लिए सौंपा गया, जब तक नया प्रांताध्यज्ञ नियत न हो । जुम्छतुल्मुल्क भारी सेना तथा चपयुक्त सामान के साथ दक्षिण भेजा गया और औरंगाबाद पहुँचा। उस समय वहाँ का बहुत सा उपद्रव का वृत्तांत बादशाह को लिखा गया तब शाह ज्ञालम वहाँ का नाजिम नियत कर भेजा गया और असद खाँ लौटते हुए २२ वें वर्ष के आरंभ में अजमेर प्रांत के किशन गढ़ में बादशाह के पास उपस्थित हुआ। २५ वें वर्ष जब श्रौरंगजेब शंभा जी भोसला को इंड देने के लिए दिल्ला गया, जिसने शाहजादा अकबर को शरण दिया था, तब जुम्छतुल्मुल्क शाहजादा अजीमुद्दीन के साथ अजमेर में छोड़ा गया कि वहाँ के राजपूत कोई उपद्रव न मचावें। इसके बाद २७ वें वर्ष में इसने महमदनगर में सेवा की श्रौर बीजापुर विजय के बाद वजीर नियत हुमा । तारीख है कि 'जेबाशुदः मसनदे वजारत' मर्थात् व्यमात्य की गद्दी सुशोभित हुई (सन् १०९७ हि॰, १६८६ ई॰)। गोळकुंडा पर अधिकार हो जाने पर एक हजार सवार बदाए गए श्रीर इसका मंसब सात हजारी ७००० सवार का हो गया।

३४ वें वर्ष में यह कृष्णा नदी के उस पार के राजुकों को दंढ देने, दुर्ग नंदबाल कार्थात् गाजीवुर लेने और हैदराबाद कर्णाटक के बालाघाट प्रांत के शासन का प्रबंध करने को नियत हुआ। नंदबाल लेने पर जुम्लतुल्सुल्क ने कह्म्या में पड़ाब डाला जो कर्याटक

की सीमा पर है। शाहजादा कामबल्श को वाकिनकेरा दुर्ग लेने की आज्ञा हुई। जब उस कार्य पर रुहुल्ला खाँ नियत हुआ, तब बह जुम्लजुल्मुल्क की सहायता को वाकिनकेरा गया। बादशाही सेना के कड़प्पा पहुँचने पर २७ वें वर्ष में आज्ञा मिली कि दोनों सेनाएँ जुल्फिकार खाँ की सहायता को जायँ, जो जिजी घेरे हुए है। वहाँ पहुँचने के बाद शाहजादा श्रीर जुम्लतुळ्मुरुक में कुछ बातों पर मनो-मालिन्य हो गया। कुप्रवृत्ति वाले कुछ मनुष्यों के प्रयास से यह और भी बढ़ा। कुछ नुप्त पत्र-व्यवहार के लिखित सबृत के जोर पर, जिन्हें फछ न सोयने वाले मनुष्यों के द्वारा दुर्ग के अध्यन्न रामाई के पास शाहजादे ने भेजे थे, जुम्लतुल्मुस्क ने बादशाह को लिखा और उसे अधिकार मिल गया कि वह राव दलपत बुंदेला को बराबर शाहजादे के पास रचा के लिए रखे और सवारियों, दीवान तथा अजनवियों के जाने जाने को रोके। इसी समय दुर्ग में जाने वाले चरों से ज्ञात हुआ कि कामबल्श ने जुम्लतुल्मुल्क के द्वेष के कारण अधेरी रात्रि में दुर्ग में चछे जाने का निश्चय किया है। इस पर असद खाँ ने अपने पुत्र जुल्फिकार खाँतथा अपन्य अफसरों से राय कर शाहजारे के निवासस्थान में घमंड के साथ गया और उसे नजर कैंद कर लिया। यह आज्ञानुसार जिंजी से हट गया और शाहजादे को दरबार भेज दिया। स्वयं यह सक्खर में ठहर गया। इसके बाद दरबार बुलाए जाने पर इसे शाहजादे के कारण कई बातों का भय हुआ। उपस्थित होने के दिन जब यह सलाम करने के स्थान पर गया तब खवासों के वारोगा मुल्वफात सौं ने, जो तस्त के पास खड़ा था, धीरे से

कहा कि 'समा करने में जो प्रसमता है वह बद्छे में नहीं है।' बादशाह ने कहा कि 'तुमने अवसर पर ठीक कहा।' इसे बंदगी करने की आज्ञा दे दी और इसपर क्रपा किया।

जब ४३ वें वर्ष सन् १११० हि० (१६९८-९९ ई०) में श्रीरंगजेब ने इस्लामपुरी प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुरी में चार वर्ष तक ठहरने के बाद अपना संसार-विजयी पैर संसार-भ्रमणकारी घोड़े की रिकाब में धार्मिक युद्ध रूपी प्रशंसनीय विचार से रखा कि शिवा भोसला के दुर्गों पर अधिकार करे और उसके राज्य को खूटपाट कर नष्ट कर दे, इस समय अपनी पुत्री नवाब जीन-तुन्निसा नेगम को हरम के साथ वहीं झोड़ा और जुम्छतुल्मुल्क को रक्षा का भार दिया। ४५ वें वर्ष में खेलना के कार्य के भारंभ में यह दरबार बुळा छिया गया और इसे भमीरु चमरा की पदवी मिली। फतहुल्ला खाँ, हमीदुदीन खाँ भीर राजा जयसिंह खेळना दुर्ग लेने में इसके अधीन नियत हुए। इसके विजय होने पर भमीरुल् उमरा की बीमारी के कारण आज्ञा निकली कि यह दीवाने अदालत के भीतर से, जिसे दीवाने मजालिम नाम दिया गया था, जाकर हुजरा से एक हाथ हटकर कठघरे में बैठे। तीन दिन यह वहाँ बैठा था, जिसके बाद इसे छड़ी मिली।

श्रीरंगजेब की मृत्यु पर शाहजादा मुहम्मद आजमशाह ने भी असद लॉ की प्रतिष्ठा की श्रीर इसे वजीर बनाया। जब बहादुर शाह से लड़ने के लिए यह ग्वालियर से निकला तब इसे सम्मान के साथ वहीं छोड़ा श्रीर अपनी सहोदरा भगिनी

जीनतुशिसा बेगम को भी वहीं रहने दिया, जिसे बाद को बहादुर शाह ने बेगम साहिया को पदवी ही। जब ईश्वर की छपा से विजय की हवा बहादुर शाह के झंडों को फहराने लगी तक उस नम्र बादशाह ने असद खाँ को उसकी पुरानी सेवा और विश्वसनीय पद्का विचार कर दो बार बुला भेजा। कुछ दरबारियों ने कहा भी कि यह आजमशाह का मुख्य साथी था। बादशाह ने उत्तर दिया कि 'उस उपद्रव-काल में यदि मेरे लड़के दिचिया में होते तो उन्हें भी अपने चचा का साथ देना पड़ता। सेवा में चपस्थित होने पर इसे निजामुल्मुल्क आसफुदीला की पदनी मिली, वकील नियत हुआ, जो पहिले समय में नैतिक तथा कोष के कुल कार्य का स्वामी होता था, और बादशाह के सामने तक बाजा बजवाने का अधिकार पाया। मुनइम खाँ खानखानों को, जो स्थायी वजीर आजम अपने अनेक स्वत्वों को साबित कर हो चुका था, संतुष्ट रखना भी अत्यंत महत्व का कार्य था और यह उचित था कि वजीर दीवान के सिरे पर खड़े रह कर हस्साचर के लिए कागजात बकील मुतलक को दे, जैसा कि अन्य विभागों के मुख्य अफसर करते थे, पर खानखानों को यह ठीक नहीं जिंबा। तब यह प्रबंध हुआ कि आसफुदौला वृद्ध हो गए और आराम करते हैं इसलिए वह दिखी जायें जहाँ शांति से दिन व्यतीत करें और जुल्फिकार खाँ वकालत का कार्य उसका प्रतिनिधि बन कर करे। खानखानों का मान भी अक्षुगण रखने के छिए वजारत की मुहर के बाद वकालत की मुहर कागजात और आज्ञाओं पर करने के सिवा और कोई वकालत का कार्य नहीं सोंपा गया। आसफुदौला ने राजधानी में पाँक

बार सफलता का बाजा बजाया और धनी जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास खूब संपत्ति थी।

जब जहाँदार शाह बादशाह हुन्ना भौर जुल्फिकार खाँ साम्राज्य के सब कार्यों का प्रधान हो गया तब असद खाँ ने अपने पद के सब चिह्न त्याग दिए। दो तीन बार यह जब दरबार में गया तब इसकी पाछकी दीवाने आम तक गई और वह तख्त के पास बैठा। बादशाह बातचीत में उसे चाचा कहते थे। जहाँदार शाह पराजित होने और आगरे से भागने पर आसफुदीला के घर भाषा और सेना एकत्र कर दूसरा प्रयत्न करने का विचार किया। जुल्फिकार खाँ भी आया और वह भी यही चाहता था पर असद खाँ ने, जो अनुभवी वृद्ध, अच्छी प्रकृति तथा आराम पसंद था, इसका समर्थन नहीं किया और पुत्र से कहा कि 'मुइब्जुद्दीन पियकड़, व्यसनी, कुसंग-सेवी तथा अगुणप्राहक है और राज्य करने योग्य नहीं है। ऐसे आदमी का साथ देना, सोए हुए भगड़े को जगाना और देश को हानि पहुँचाना तथा दुनिया को नष्ट करना है। ईश्वर जानता है कि अंत क्या होगा ? यही डिचत है कि तैमरी वंश का जो कोई राज्य के योग्य हो उसका साथ दें।' उसी दिन इसने जहाँदार शाह को कैद कर दुर्ग में भेज दिया। वह नहीं जानता था कि भाग्य उसके कार्य पर हँस रहा है तथा यह विचार और स्वार्थ-पर बुद्धि ही उसके पुत्र के प्राणहानि और घर के ऐश्वर्य तथा मान के नाश का कारण होगी। भाग्य और उसके रहस्य को समभना मनुष्य की शक्ति के परे हैं, इसलिए ऐसे विचार के लिए निर्बेल मनुष्य क्यों निंदनीय या भत्धना-योग्य हो ? समय के

चपयुक्त कार्य और अंत के लिए जो सर्वोत्तम हो वह एक ही वस्तु है। पर लोग कहते हैं कि आत्म-सम्मान और प्रसिद्धि का ध्यान, न्याय तथा मानवीयता भी नहीं चाहती थी कि जब हिंदुस्तान का बादशाह, अपने पूरे स्वत्वों के साथ, जिस्र पर उसने बहुत सी कुपएँ की थीं, उसके घर पर विश्वास के साथ ऐसे कष्ट के समय आवे और उससे आगे के कार्य में सम्मति ले तब वह उसे पकड़ कर शत्रु के हाथ कुव्यवहार के लिए दे दे। यदि वह स्वयं वार्द्धस्य के कारण अशक्त था तो उसे अपने अनुगामियों के साथ चले जाने देता। उसके बाद उसका नष्ट भाग्य उसे चाहे जिस जंगल या रेगिस्तान में ले जाता। असद खाँ को उसे जिस मार्ग पर वह जा रहा था उसपर उकेल देना नहीं चाहता था।

अस्तु, जब महम्मद फर्ठ खिसयर ने देखा कि पराजित बादशाह तथा वजीर राजधानी चले गए, तब उसे संशय हुआ कि वे फिर न लौटें और युद्ध हो। इसिलए उसने भीर जुमला समरकंदी के हाथ पिता-पुत्र को सान्त्वना के पत्र भेजे और चापळ्सी तथा प्रतिज्ञा से उनके घवड़ाए दिमाग को शांति पहुँचाई। कहते हैं कि बारहा सैयद इस बारे में बादशाह की सम्मति में शरीक नहीं थे और इस विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। इसके विरुद्ध वे सममते थे कि पिता पुत्र कुछ देर में आवेंगे, इसिलए क्यों न उन्हें अपना कृतज्ञ बनाया जाय। इन दोनों ने उनको समाचार भेजा कि वे उनकी मध्यस्थता में सेवा में आ जाँय, जिससे उनको कुछ भी हानि न पहुँचेगी। भाग्य के दूत कुछ और चाहते थे इसिलए पिता-पुत्र बादशाह की मृठी प्रतिज्ञा में

भूले रह गए और सैयदों की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया प्रत्युत् एनके द्वारा प्रार्थना करने में अपनी हानि समसी। मीर जुमला ने जब सैयदों के समाचार की बात सुनी तो तुरंत तकर्रव खाँ शोराजी को आसफुरौला के पास भेजा कि यदि वे ध्यपने को बादशाह का ऋपापात्र बनाना चाहते हैं तो वे कुतुबुल मुल्क और अमीरुल् उमरा का पश्च प्रहण् करने से अलग रहें। कहते हैं कि उसने कुरान पर शपथ तक खाया था। संचेपतः जब बादशाह बारः पुरुः दिल्लो पहुँचे तब आसफ़ुदौला और जुल्फि-कार खाँ दोनों उसके पास गए और गंभीरता के साथ सेवा में **उपस्थित हुए । बादशाह ने इन दोनों को** जवाहिरात और खिल-चत दिए और अच्छे अच्छे शब्दों से इनकी खातिर कर छुट्टी दे दी। उसने जुल्फिकार खाँ को आज्ञा दी कि कुछ कार्य के लिए वह थोड़ी देर ठहर जाय। आसफुड़ीला ने समक लिया कि कुछ अनिष्ट होने वाला है और वह दुखित हृदय तथा फूली ऑसों के साथ घर आया। उसी दिन जुल्फिकार खाँ मारा गया, जैसा कि उसके जीवन वृत्तांत में लिखा गया है। दूसरे दिन आसफ लॉ कैद हुआ और इसका घर जब्त हो गया। इसके पास कुछ नहीं बच गया था केवल कोष से सी रुपये रोज इसे कालयापन को मिलते थे। राजगद्दी के दिन इसको रतन और खिल अत भेजना चाहते थे पर हुसेन ऋळी अमीरुङ् उमरा ने उसे स्वयं ले जाने का विचार प्रकट किया। कहते हैं कि जब अमीरुल् उमरा ने पुरानी प्रथानुसार श्रमिवादन किया तब असद खाँ ने भी पुराने चाल के श्रनुसार उसके श्राते श्रोर जाते अपना हाथ छाती पर राला और अपने हाथ से पान देकर विदा किया। ५ वें वर्ष

सन् ११२९ हि० (१७१७ ई०) में ९४ वर्ष की धावस्था में इस दु:समय संसार से बिदा हुआ। ऐसे अच्छे स्वभाव का द्सरा चमीर, जिससे बहुत कम हानि किसी को पहुँची हो और जो सहिष्णु, वाह्य सौंदर्य तथा शील से विभूषित हो और जो अपने छोटों से प्रेम पूर्ण तथा नम्र व्यवहार और समान से हढ़ तथा सम्मान-पूर्ण व्यवहार करता हो, इसके समसामयिकों में नहीं मिल सकता। अपनी संसार यात्रा के आरंभ ही से यह सफल होता आया और अपने इच्छा रूपी प्यालों में बराबर छक्के डाख्ता रहा । उस कपटपूर्ण पासेवाळे बाकारा ने अंतिम हाथ कपट का खेळा और दुरंगे कब्जाक ने दो घोड़ों का आक-मण उसके शांतिमय गृह पर करा दिवा जब वह उस तक पहुँच चुका था। कठोर आकाश से प्रसन्नता का प्रातः काल नहीं चम-कता जब तक कि संध्या अंधकारमय नहीं होती। मीठा प्रास थाली में नहीं दीखता जब तक कि एसमें सैकड़ों प्राप्त विष न मिले हों। उस कुतब्नी ने किस मिले हुए को दूर नहीं कर दिया। जिसके साथ बैठा उसे मट उठा दिया।

#### शैर

आकाश शीघ्र अपनी कृपाओं के लिए पश्चात्ताप करना है। सूर्य सुबह एक रोटी देता है और संध्या को ले लेता है।।

जुम्लतुल् मुल्क के गुणों के विषय में कहा जाता है कि जब श्रौरंगजेब ४७ वें वर्ष में कोंदाना दुर्ग, जिसका बिंशदए बब्श नाम रखा गया था, लिए जाने पर मुहिश्माबाद पूना वर्षा व्यतीत करने श्राया तब दैवात् श्रमीकल् उमरा के खेमे नीची भूमि पर ये और खाडसा तथा तन के दीवान इनायतुल्ला खाँ का ऊँबी भूमि पर था। कुछ दिन बीतने पर जब उक्त खाँ ने अपने जनाने भाग के चारों ओर कनात खिंचवाई, तब अमीरुल् उमरा के खोजा वर्सत ने, जो अंतःपुर का दारोगा था, इनायतुल्डा खाँको समाचार भेजा कि वह उस स्थान को खाली कर दे क्योंकि नवाब के खेमे वहाँ जोंगे। खाँ ने कहा कि 'ठीक है, पर कुछ समय दो तो दूसरा स्थान हुँ द खूँ।' खोजे ने, जो हठी तुर्क था, कहा कि नहीं अभी खाली कर हो। लाचार इनायतुल्ला खाँ दूखरे स्थान पर चला गया। बादशाह को जब यह मार्ख्य हुआ तो हमीदुद्दीन क्याँ के द्वारा जुम्जतुरु सुल्क को यह आज्ञा भेजी कि इनायत खाँ को वही स्थान दे और स्वयं दूसरे स्थान पर हट जाय। असद खाँ ने कुछ देर की तब आज्ञा हुई कि वह इनायतुक्का के यहाँ जाकर स्नमा माने। उस समय दैवयोग से इनायतुक्का हम्भास में था। जुम्लतुल् मुल्क आकर दीवान खाने में बैठ रहा और जब इनायतुल्छा खाँ जल्दी से बाहर आया त्तव अमीठल् उमरा उसे हाथ पकड़ कर अपने खेमे में लाया श्रीर नी थान कपड़े भेंट देकर उससे समा मॉगळी । इसने उसपर कुपा तथा मित्रता दिखळाई धौर बाद को भी कभी अपसन्नता या रंज नहीं प्रगट किया प्रत्युत् अधिक कृपा दिखलाता रहा। ऐसे भी मनुष्य आकाश के नीचे रहे। कहते हैं कि इसके हरम तथा गाने बजाने वालों का व्यय इतना अधिक था कि इसकी आय से पूरा नहीं पड़ता था। यह अर्श रोग के कारण कभी, जहाँ तक हो सकता था, जमीन पर नहीं बैठता था। मृह पर यह सदा कोच पर पड़ा रहता। जुल्फिकार खाँ के खिवा नवळ बाई से, जो रानी कहलाती थी, इसे एक लड़का इनायत खाँ था। यह अच्छी लिपि लिखता था। यह रत्नागार का निरीक्षक हुआ तथा इसे उपयुक्त मंसव मिला। बादशाह को आज्ञा से इसने हैदराबाद के अवुल् हसन की लड़की से ब्याह किया पर यह कुमार्ग में पड़ गया और पागळ हो गया। इसे राजधानी जाने की आज्ञा मिली और वहाँ अयोग्य कार्य किया। दिल्ली से बराबर इसकी बुराई लिखकर आती। वहीं यह इसी हालत में मर गया। इसके पुत्र सालिह खाँ को जहाँदार शाह के समय एतकाद खाँ की पदवी और अच्छा मंसव मिला। इसका भाई मिर्जा काजिम नाचने गाने वालों का साथ कर नाम खो बैठा और कुकमों से जीवन के लिए अमितिष्ठा का द्वार खोल दिया।

### ८७. असद खाँ मामूरी

यह अब्दुल् वहाव खाँ का पुत्र था, जिसका 'इनायती' उप-नाम था श्रीर जो मुजफ्तर खाँ मामूरी का छोटा भाई था 🕂 यह भी अच्छे छेखन कला के कारण उचपदस्य हुआ या और इसने एक दीवान लिखा है। जहाँगीर के समय में असद खाँ बहिले कंबार का अध्यक्त था। इसके बाद जब खुसरी का पुत्र सुजतान दावर बल्हा खान-आजम की श्रमिभावकता में गुजरात का शासक नियत हुआ तब यह उसका बख्शी हुआ और वहीं मर गया। असद बाँ सैनिक कार्य पसंद करता था। जब यह अपने चाचा मुजफ्कर के साथ ठट्टा गया तब अर्गूनिया जाति के युवकों को अपनी सेवा में लेकर साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। बादशाह की भी इस पर इष्टि पड़ चुकी थी और जब महाबत लों की अभिन भावकता में सुलतान पर्वेज शाहजहाँ का पीछा करने गया तब यह भी सहायकों में था। महाबत खाँ ने बुईानपुर छौटने पर इसे एलिचपुर का अध्यक्त बनाया। जब दक्षिणके अन्य अफसर और मंसबदार मुझा मुहम्मद लारी आदिल शाही की सहायता को नियत हुए तब यह भी उनमें था। दैवात् भातुरी की लड़ाई में आदिल शाह पूर्णतया परास्त हुआ, जो मुहा मुहम्मद और मिलक श्रंबर के बीच हुई थी और कुछ शाही अफसर कैद हो गए। असद लॉ अपनी फुर्ती से मैदान से निकल आया और बुद्दीनपुर पहुँचा। जब शाहजहाँ ने बंगाल से लौटकर इस दुर्ग को घेर लिया तब

राव रत्न के साथ इसने उसकी रज्ञा की। शाहजादा को घेरा उठाना पड़ा और असद खाँ दक्षिण का बख्शी बनाया गया।

कहते हैं कि खानजहाँ लोदी, जो मुलतान पर्वेज की मृत्यु पर दिचण का प्रांताच्यच नियुक्त हुआ, फाजिल खाँ आका अफजल को अभ्युत्थान देता था पर असद खाँ के लिए नहीं उठता था, जिससे इसकी बहुत अप्रसन्नता हुई और कहता कि 'एक मुगल को अभ्युत्थान देता है पर मुक्त सैयद को नहीं देता।' शाहजहाँ के राज्यारंभ में यह उस पद से हदाया गया और १४ हाथी पेशकरा देकर दरबार पहुँचा। बुर्डानपुर के घेरे के समय इसके आदमी शाहजहाँ के सैनिकों के सामने गाली बके थे, जिससे यह बहुत ढरा हुआ था पर शाहजहाँ दया तथा समा का सागर था इसकिए इसका अच्छा स्वागत किया और सांत्वना दी। २ रे वर्ष यह जक्त जंगल का फौजदार नियत हुआ और डाई हजारी २५०० सवार का मंसबदार ५०० जाती तरकी मिलने से हो गया ४ थे वर्ष सन् १०४१ हि० (१६३२ ई०) में लाहीर में मरा।

# ८८. असालत लाँ मिर्जा मुहम्मद

यह मशहद के मिर्जा बदीचा का पुत्र था, जो उस पवित्र स्थान के बड़े सैयदों में से था। इसके पूर्वज पवित्र आठवें इमाम अखी विन मूसारजा के मकवरे के रत्तक थे। मिर्जा १९ वें वर्ष में हिंदुस्तान आया और शाहजहाँ की धेवा में भर्ती हो गया। इसे योग्य पद मिला और इसका विवाह शाहनवाज लाँ सफवी की पुत्री से हुआ। २२ वें वर्ष जब शाहजादा मुरादबख्श दक्षिए का शांताध्यच नियत होकर वहाँ गया तब शाहनवाज खाँ सफवी. जो इस्लाम खाँकी मृत्यु के बाद उस प्रांत की रज्ञा को नियत हुआ था, शाहजादे का वकील तथा अभिभावक नियुक्त हुआ। मिर्जा भी अपने विवाह के कारण शाहनवाज के साथ गया और शाहजादा की प्रार्थना पर इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब मिळा। शाहनवाज लाँ ने इसे दक्षिण का सेनापित बनाकर देवगढ़ के राजा पर भेजा। मिर्जा पहिछे पारसीय शाहों के द्रवारी नियम का मानने वाला था, जिससे बादशाही सेवक, जो अपने को इसके बराबर सममते थे तथा साथी-सेवक मानते थे, इससे अप्रसन्न थे। इसके बाद इसने हिंदुस्तानी चाल पकड़ी और अपनी पहिछी नापसंदी को ठीक करने का प्रयत्न किया। यह बुद्धिमान या इसलिए इसने शीघ एक प्रांत को विजय कर वहाँ शांति स्थापित की । इसके बाद शाहनवाज खाँ वहाँ पहुँचा और मिर्जा के विचारानुसार देवगढ़ का प्रबंध किया। जब यह बुद्दीन-पुर लौटा तब पुत्र होने के कारण बड़ी मजिंख की, जिसमें

शाहजादा मुराद बख्श तथा सभी अफसरों को निमंत्रित किया श्रीर खूब सोना छुटाया। जब २३ वें वर्ष में माछवा की सूबेदारी शाहनवाज खाँ को मिली तब मिर्जा उस प्रांत में नियत हुआ भौर उसे मंदसोर की फौजदारी तथा जागीर मिली । २५ वें वर्ष यह मांडू का फौजदार हुआ। जब ३० वें वर्ष शाहजादा औरंग-जेब को आदिलशाही राज्य चौपट करने की आज्ञा मिली तब मिर्जी उसी के साथ नियत हुआ। वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि समय पलटा और भारी बादशाहत में उपद्रव तथा अशांति मच गई। मिर्जा दक्षिण में रह गया। जब औरंगजेब बुर्हानपुर से आगरे को चला तब मिर्जा को असालत खाँकी पदवी और चार हजारी २००० सवार की पदवी, हंका तथा निशान दिया। राज्य का आरंभ हो जाने पर ५०० सवार मंसब में बढ़े और यह दक्षिण भेजा गया। यह शाहजादे मुहम्मद अकबर को, जो दूध पीता बचा था, महलसरा के साथ राजधानी छे गया। इसी समय यह एकांतवासी हो गया पर ३ रे वर्ष फिर कुपापात्र हो गया और पाँच हजारी ३००० सवार का मंसव पाकर कासिम खाँ के स्थान पर मुरादाबाद का फीजदार नियत हुआ। ७ वें वर्ष १००० सवार श्रीर बढ़े। बहुत बीमार रह कर ९ वें वर्ष सन् १०७९ हि॰ (१६६९ ई॰) के अंत में यह मरा। इसका भाई मीर महमृद् १४ वें वर्ष आलमगीरी में फारस से दरबार आया और पाँच हजारी ४००० सवार का मंसब तथा श्रकादत खाँ की पद्वी पाई। रूहुल्ला खाँ प्रथम की पुत्री काबुली बेगम का इससे विवाह हुआ पर यह शीघ्र ही मर गया।

## ८६. असालत खाँ मीर अब्दुल् हादी

जहाँगीर के राज्य के २ रे वर्ष मीर मीरान यज्दी अपने पिता खलीलुहा के साथ फारस से वहाँ के अत्याचार के कारण शांतिनिकेतन भारत चला आया। मीर खलीलुहा से शाह अब्बास सफवी अपसम हो गया और इससे ऐसा कुद्ध हुआ कि मीर का सौभाग्य दिवस अंधकारमय रात्रि में बदल गया। निराश्रय होकर वह विदेश भागा। जब वह खतरे की जगह से अर्द्ध जीवित अवस्था में निकल भागा तब वह अपने पौत्रों अब्दुल्हादी और खलीलुहा को उनके सुकुमार वय तथा समय के अभाव के कारण नहीं ला सका। इसलिए वे फारस ही में रह गए। जब खानआलम राजदूत होकर फारस गया तब जहाँगीर ने मीर मीरान पर अपनी कृपा तथा स्नेह के कारण पत्र में इन लड़कों के विषय में लिखा और खानआलम को उन्हें लाने के लिए कह दिया। शाह ने बन दो पीड़ितों को हिंदुस्तान भेज दिया और इनके कष्ट चौलट चूमने पर घुल गए।

शाहजहाँ के ३ रे वर्ष में मोर अब्दुल् हादी कुपापात्र हो गया और असालत खाँ की पदनी पाई। अपने अब्छे गुणों, राजमिक्त तथा उत्साह के कारण यह विश्वासपात्र हो गया और ५ वें वर्ष में यमीनुदौला के साथ आदिल शाह को दंड देने और बीजापुर लूटने भेजा गया। जब वे भालकी पहुँचे और उसे घेर लिया तब दुर्गवाळे तोप बंदूक दिन में छोड़ कर रात्रि के अंधकार

में वह स्थान त्याग कर ऐसी जगह से चले गए जहाँ मोर्चा नहीं था। असालत खाँ, जो इस चढ़ाई में प्रधान था, दुर्ग के ऊपर चढ़ गया, जहाँ लक्दी का मचान बना था और जिसके नीचे चातिशबाजी के सामान भरे थे। एकाएक आग लग जाने से असालत खाँ मचान सहित आकाश में उड़ गया और एक बड़े मकान में जा गिरा। उसके एक हाथ तथा मुख का कुछ श्रंश जल गया पर वह ईश्वर की कृपा से बच गया। ६ ठे वर्ष इसका डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसब हो गया और यह उस सेना का बख्शी नियत हुआ, जो शाह शुजास के अधीन परेंदा दुर्ग जा रही थी। उसमें अपनी कार्य शक्ति से ऐसी ख्याति पाई कि महाबत खाँ अमीरुल् डमरा अपनी टेढ़ी प्रकृति के होते भी इसकी भोर चाकृष्ट हुआ और इसे रसीद तथा आज्ञाओं पर इस्ताक्षर करने का अधिकार दिया और अपना सहकारी बना लिया। जब यह इस चढ़ाई पर से दरबार आया तब ८ वें वर्ष बाकिर लाँ नव्मसानी के स्थान पर दिखी का अध्यत्त नियत हुआ। इसके मंसब में डेढ़हजारी जात और १७०० सवार बढ़ाकर, जो उस प्रांत के प्रबंध के छिए आवश्यक था, इसे तीन हजारी २५०० सवार का मंसबदार बनाकर झंडा, एक हाथी और खास खिल अत दिया। जब मऊ के भूम्याधिकारी जगता ने कृतव्त हो कर बिद्रोह किया तब तीस सहस्र सवार की तीन सेनाएँ इसपर भेजी गई, जिनमें एक का सेनाध्यक्त आसालत खाँथा। खाँने नूरपुर घेर लिया भौर प्रतिदिन घेरा अधिक कड़ा होता जाता था। मऊ के ले लिए जाने पर, जिस पर जगता का पूरा विश्वास था, नूरपुर की भी सेना चर्दरात्रि को भाग गई और उस पर सहज ही अधिकार हो

गया। इसके बाद असालत खाँ भौरों के साथ तारागद छेने गया। यह कार्य भी पूरा हो गया। १८ वें वर्ष यह सलाबत खाँ के स्थान पर मीर बख्शी के ऊँचे पद पर नियत हुआ।

जब बादशाह ने बलख विजय करना निश्चय किया तब अमीरल उमरा को, जो काबुल का प्रांताध्यच था, आहा भेजी कि बदस्त्रा की सेना के पहुँचने के पहिले जितने भाग पर हो सके अधिकार कर ले। सन् १०५५ हि० (१६४५ ई०) में असालत खाँ और कई अन्य मंसवदार तथा अहरी काबुल भेजे गए कि चगत्ता, काबुल तथा दरों की जातियों से काम करनेवाछे आदमी सेना के लिए भर्ती करें। अभीकल् उमरा उनकी जाँच करे और कुछ को मंसव देकर बाकी को अहिदयों में भर्ती कर छे। इन लोगों को यह भी काम मिला था कि तूरान के रास्तों को देखकर सबसे सुगम मार्ग को ठीक करें। असालत खाँ के यह सब कार्य कर छेने तथा शाही सेना के पहुँचने पर १९ वें वर्ष में अमीरुल उमरा इसके साथ गोरबंद गया और बद्दशाँ पर एक प्रयत्न करना चाहा। जब वे कुल्हार पहुँचे तब अत्यंत दुर्गम मार्ग मिला और वहाँ सामान भी नहीं मिल सकता था। अमीरुल् उमरा की राय से असालत ला दस सहस्र सवारों तथा चाठ दिन के सामान के साथ खनजान और अंदराव पर आक्रमण करने गया। हिंदू कोह पार कर अंदराव पहुँच कर वहाँ के निवासियों के असंख्य पशु तथा दूसरे सामान ऌट ढिया । अली दानिश मंदी तथा यलाक करमकी के कुछ लोगों को और इस्माइल अताई तथा मौरूदी के ख्वाजा जादों और अंदराव के इजारा के मीर कासिम वेग को साथ छेकर उतनी ही फ़र्ती से छैट आया।

जब इस वर्ष शाहजादा मुराद बख्श विजयी सेना के साथ बतल भेजा गया तब श्रमालत लॉ दाएँ भाग के मध्य में नियत हुआ। इसने काबुल से आगे शीघता से कून किया और मार्ग के संकुचित भागों को चौड़ा करने में उत्साह तथा शक्ति से काम लिया। शाही सेना के बलख पहुँचने पर २०वें वर्ष के आरंभ में इसने बहा-दुर खाँ रुहें छा के साथ तूरान के शासक नजर मुहम्मद खाँ का पीछा किया और रेगिस्तान के आवारों को भगा दिया। इसका मंसव एक हजार बढ़कर पाँच हजारी हो गया। जब शाहजादे ने इस प्रांत में रहना ठीक नहीं समका तब वह लौट गया और बहाँ का प्रबंध बहादुर खाँ तथा असालत खाँ को सौंप गया। पहिले को विद्रोहियों को दंड देने का तथा दूसरे को सेना और कोष का कार्य तथा किसानों की रत्ता का भार दिया गया। २० वें वर्ष के अंत में सन् १०५७ हि० (१६९७ ई०) में खुशी लबचाक पाँच सहस्र अलब्बमान सवारों के साथ बुखारा के शासक अब्दुल् अजीज खाँ की आज्ञा से दर्शगज और शादमान पर आक्रमण करने के लिए अज्ञात स्तार से पार स्तरा, जहाँ शाही सेना के पशु चरते थे। असालत खाँने इनको दंढ देना ष्प्रपना कार्य सममा और इसलिए फुर्ती से चलकर उनपर जा पहुँचा, जब वे कुछ पशु लेकर जा रहे थे। उसने रुस्तम की तरह आक्रमण किया और बहुतों को मार कर पशुओं को छुड़ा लिया। इसके बाद तलवार से बचे हुन्नों का पीछा किया। रात्रि हो जाने पर यह दुर्रागज में ठहर गया और स्नान के लिए श्चपना चिळता उतार डाला। हवा छग जाने से ज्वर द्या गया न्त्रीर तब बलख लौटा। इससे यह निर्वल हो स्वाट पर पड़ गया

श्रीर दो सप्ताह में मर गया। वह जीवन्मार्ग पर चालीस मंजिल नहीं पूरी कर चुका था पर इसी बीच बहुत से अच्छे कार्य किए ये इसिलए बादशाह ने इसकी मृत्यु पर शोक प्रकाश किया श्रीर कहा कि यदि मृत्यु उसे समय देती तो वह श्रीर बड़ा कार्य करता श्रीर ऊँचे पद पर पहुँचता। श्रीसल खाँ श्रपने गुणों तथा सम्वित्रता के लिए प्रसिद्ध था श्रीर नन्नता तथा सुशीलता के लिए श्रीसद्ध था श्रीर नन्नता तथा सुशीलता के लिए श्रीसद्ध था श्रीर नन्नता तथा सुशीलता के लिए श्रीसद्ध था श्रीर नन्नता तथा सुशीलता के लिए श्रीद्ध था। इसने कड़ी भाषा कभी नहीं निकाली श्रीर किसी को हानि नहीं पहुँचाई। साहस श्रीर सुसम्मित साथ साथ रहती। इसके लड़के सुलतान हुसेन इपत्थार खाँ, मुहम्मद इन्नाहीम मुल्तफत खाँ श्रीर बहाउदीन थे। उनका यथा स्थान उल्लेख हुआ है। श्रीतम ने विशेष प्रसिद्ध नहीं पाई।

### ६०. अहमद नायता, मुल्ला

नवाएत खेळ नवागंतुक या और अरव के अच्छे वंशों में से था। नवागंतुक से विगड़ कर नवायत हो गया। कामूस का लेखक कहता है कि नवाती समुद्री मल्डाह हैं और इसका एक-बचन नोती है। पर यह स्पष्ट है कि ज्याकरण के अनुसार नायत या नायतः का बहुवचन नवाएत है। नवाती से नवाएत का कोई संबंध नहीं है। इसलिए साधारण छोग जो नवाएत को मल्छाह कहते हैं और काम्स पर भरोसा करते हैं भूळ करते हैं। कहते हैं कि यूसुफ के पुत्र अत्याचारी हब्जाज ने वहाँ के वंशजात, पवित्र तथा विद्वान पुरुषों को नष्ट अष्ट करने का निश्चय किया तब बहुत से मनुष्य जिन्हें जहाँ सुरक्षित स्थान मिला चले गए। कुरेश खेल के कुछ लोग सन् १५२ हि० (सन् ७६९ ई०) में मदीना छोड़कर जहाज पर चले आए और भारत समुद्र के तटस्थ दक्षिण प्रांत में कोंकण में बतरे और उसे अपना घर बनाया। समय बीतने पर वे फैळे और गाँव बसा लिया। हर एक ने अपनी भिन्नता प्रकट करने को नए नए अल्ल किसी भी वस्तु से, जिससे जरा भी संबंध था, प्रहण कर लिया। विचित्र अल्छ प्रचित्त हो गए।

मुहा श्रहमद विद्वत्ता तथा श्रन्य गुणों से विभूषित था श्रीर एक विशेषज्ञ था। भाग्य से यह बीजापुर के सुलतान श्रली श्रादिल शाह का कृपापात्र हो गया और कुछ ही समय में श्रपनी

बुद्धि तथा विवेक से राज्य का एक स्तंभ हो गया । कुछ दिन बाद अली श्रादिख शाह कारण-वश इस पर कम कुपा रखने लगा या स्यात् इस्रीने व्यपनी श्रहम्मन्यता में बीजापुरी सेवा से उच तर श्राकांचा रखकर श्रीरंगजेब की सेवा में चले श्राने का विचार किया । यह म्रवसर देख रहा था कि ८ वें वर्ष में मिर्जाराजा जयसिंह शिवा जी का काम निपटा कर भारी सेना के साथ बीजापुर पर त्राक्रमण करने आए। त्रादिलशाह अपने दोषों को समभ कर बेकारी की गहरी निद्रा से जागा और मुझा को, जो अन्य अफसरों से योग्यता में बढ़कर था, राजा के पास संधि के लिए भेजा । मुल्ला ने, जिसकी पुरानी इच्छा श्रव पूर्ण हुई, इसे सुध्यव-सर सममा और सन् १०७६ हि० ( १६६५-६६ ई० ) में पुरंघर दुर्ग के पास राजा से मिल कर अपनी गुप्त आकांक्का प्रगट कर दी। बादशाह को इसकी सूचना मिलने पर यह आज्ञा हुई कि वह द्रबार भेज द्या जाय। इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव मिला। कहते हैं कि मिर्जाराजा को गुप्त रूप से कहा गया था कि मुल्छा के दरवार पहुँचने पर इसकी पदवी सादुल्ला खाँ होगी श्रीर वह योग्य पद पर नियत किया जायगा।

श्राज्ञानुसार राजा ने इसे सरकारी कोष से दो लाख रुपये और इसके पुत्र को पचास सहस्र रुपये देकर दरबार बिदा किया। भाग्य से, जिससे कोई नहीं बच सकता, मुझा मार्ग में बीमार होकर अहमदनगर में मर गया। ज्ञात होता है कि पुराने नमक का इसने विचार नहीं किया, इसीछिए नए ऐश्वर्य से यह लाभ नहीं हठा सका। इसका पुत्र मुह्म्मद असद शाही आज्ञानुसार ९ वें वर्ष के आरंभ में दरबार आया और डेढ़ हजारी १०००

सवार का मंसव और इकराम खाँ की पदवी पाई। मुल्ला श्रह-मद का छोटा भाई मुल्ला यहिया, जो श्रपने भाई से पहिले ६ ठे वर्ष में बीजापुर से दरबार श्राकर दो इजारी १००० सवार का मंसव पा चुका था, दिचण में नियत हुआ। मिर्जाराजा के साथ बीजापुर राज्य को नष्ट करने में इसने श्रच्छी सेवा की। इसके बाद इसे मुखलिस खाँ की पदवी मिली श्रीर श्रीरंगाबाद में रहने लगा। इसके पुत्र जैनुद्दीन अली खाँ श्रीर दामाद श्रव्दुल्-कादिर मातवर खाँ को योग्य मंसव मिला।

जब मातबर खाँ कोंकण का फौजदार हुन्या तब उस प्रांत की, जिसमें दुष्ट मराठे बसे हुए थे, इसने शांत करके दरबार में नाम पैदा कर लिया। इसका ऐसा विश्वास हो गया था कि यह जा करता वही ठीक मान लिया जाता था। वादशाह जब उस विद्रोही प्रांत से सुचित्त हुए तब बहुधा कहते कि मातबर खाँ सा सेवक रहना ठीक है। इसे पुत्र नहीं था पर इसने एक संबंधी के पुत्र अबू मुहम्मद को अपना पुत्र मान लिया था। इसका ताल्छका इसके साले जैनुहीन अली खाँ को मिला। अंतिम के पास यह वाल्छका बहुत दिन रहा और मुहम्मद शाह के समय यही दूसरी बार इसे मिला । फर्रुखसियर के राज्य के आरंभ में हैदर कुछी खाँ खुरासानी दक्षिण का दीवान नियत होकर श्रीरंगाबाद श्राया । साधारण दोवानों से इसका प्रभुत्व हजार गुणा बढ़कर या इसलिए इसने जैनुदीन खाँसे खालसा भूमि के कर का हिसाब माँगा, जो इसके पास रह गया था। हुसेन भली खाँ अमीरुल् उमरा के प्रबंध-काल में यह सम्राद्तु हा खाँ नायता के यहाँ श्रकीट चढा गया। उसी खेल का होने से श्रीर पुराने खानदान

के विचार से उसने इसका आना सम्मान सममा। उस भले आदमी की सहायता से इसने अपनी बनी आयु शांति से व्यतीत कर दी। इसके पुत्र ने पिता की पदवी पाई और कर्णाटक में मौजूद है। मुल्ला यहिया का गृह औरंगाबाद के प्रसिद्ध गृहों में से है। यह प्रांता अक्षेत्र के निवासस्थान के पास था इसलिए आसफजाह ने समाद तुला लाँ से क्रय करने का प्रस्ताव किया, जिस पर उसने अपने उत्तराधिकारी से राय कर उसके पास बिह्शशनामा लिख कर भेज दिया।

#### ९१. ऋहमद खाँ नियाजी

यह मुहम्मद खाँ नियाजी का पुत्र था और अपनी वीरता तथा चदारता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बहुत से अच्छे गुए थे। जहाँगीर के राष्यकाल में निजाम शाह के एक अफसर रहीम खाँ दक्षिया ने भारी सेना के साथ एलिचपुर आकर इस पर अधिकार कर लिया। यद्यपि वहाँ शाही सेना काफी नहीं थी पर ऋहमद खाँ ने, जिसका यौवन काल था, थोड़ी सेना के साथ उससे कई युद्ध कर उसे नगर से निकाल दिया और प्रसिद्धि प्राप्त की। उस समय से दक्षिण के युद्धों में यह बराबर ख्याति पाता रहा । दौलताबाद के घेरे में यह खानजमाँ बहादुर के साथ कोष और सामान लाने के लिए रोहनखेड़ा दरें गया, जहाँ वह सब बुहीनपुर से आ पहुँचा था। खानजमोँ ने आहमद खाँको, जो अस्वस्थ था, जफर नगर में पहाड़ सिंह बुंदेखा के पास छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि इन दोनों सदीरों ने गाँव के पास पहुँचने पर अपनी सेनाएँ खानजमाँ के साथ भेज दिया और एकाएक याकूब खाँ हब्शो ने, जिसने आदिलशाह का साथ दिया या तथा जो भारी सेना के साथ खानजमाँ पर आक्रमण करने जा रहा था, इन पर मैदान में मिलते ही धावा कर दिया। अहमद खाँ श्रीर पहाड़ सिंह थोड़े सैनिकों के साथ ऐसा डटकर लड़े कि दुष्ट शत्रु आश्चर्य की उँगली काटकर भाग गए । अंबर कोट लेने में भी अहमद ने प्रसिद्धि पाई और इसके बहुत से अच्छे

सैनिक मारे गए। महाबत खाँ कहा करते थे कि इस विजय में घहमद खाँ मुख्य साफीदार था। परेंदा की चढ़ाई में जिस दिन महाबत खाँ ने राख्र पर विजय पाया, उसमें घहमद खाँ ने भी वीरता के छिए नाम पाया था। सेनापित खाँ ने उसको सम्मान तथा तरक्की दिछाने में प्रयत्न किया था इसलिए इसने खानाजाद की पदबी स्वीकार की।

९ वें वर्ष में जब शाहजहाँ दौलताबाद आया तब घहमद खों का मंसब पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया और यह शायस्ता खाँ के साथ संगमनेर और नासिक छेने भेजा गया। चत्साह के कारण सेनापति की आज्ञा लेकर यह रामसेज दुर्ग लेने गया और साहू के आदमियों से बसे ले लिया। इसके बाद इसे डंका मिला और शाही रिकाब के साथ हुन्ना। यह गुलशनाबाद का फौजदार नियत हुन्ना। यह वहीं पता था, इसलिए प्रसम्ता-पूर्वक वहाँ चला गया। २३ वें वर्ष में इसका मंसब तीन हजारी २००० सवार का हो गया श्रीर श्रहमदनगर का यह दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। सन् १०६१ हि० (१६५१ ई०) में २५ वें वर्ष के आरंभ में यह मर गया। साहस तथा औदार्थ वंशपरंपरा में मिली और इसमें दूसरे भी गुण पूर्ण रूप से थे। इसके आफिस में कोई वेतनभोगी निकाल बाहर नहीं किया जाता था और जिसको एक बार जीविका में जमीन मिल गई वह उसकी संपत्ति हो जाती थी। यदि उसका मूल्य दूना भी हो जाता तब भी कोई कुछ न बोलता। ऐश्वर्य का आडम्बर होते हुए भी यह प्रत्येक से नम्र रहता और श्रपने दिन नम्रता तथा दान पुरुष में बिताता । अपने बहुत से संतान तथा संबंधियों का अच्छा प्रबंधक था। इसके पिता ने बरार के अंतर्गत आष्ठी को अपना निवासस्थान और कबरिस्तान बनाया था, इसिछए अहमद खाँ ने उक्त स्थान की उन्नति में प्रयत्न किया और एक बाग बनवाया। इसने एक ऊँची मसिजद और पिता के लिए मकबरा बनवाया। बहुत दिनों तक यहाँ निमाज होती रही और जनसाधारण का तीर्थ रहा। इस समय कुछ पुराने मकबरों को छोड़कर प्रसिद्ध निवासियों तथा उनके घरों का चिन्ह भी नहीं रह गया है।

#### ९२. ऋहमद खाँ बारहा सैयद

सैयद महमूद खाँ बारहा का छोटा भाई था। श्रकवर के राज्य के १७ वें वर्ष में यह भाई के साथ, खानकलाँ के अधीन नियत हुन्ना, जो अग्गल सेना के साथ गुजरात जाता था। श्रहमदा-बाद विजय के अनंतर बादशाह ने इसको शेर खाँ फौलादी के पुत्रों का पीछा करने भेजा, जो पत्तन से निकल कर अपने परिवार तथा संपत्ति के साथ ईंडर की ओर जा रहे थे। यद्यपि वे बड़े वेग से भाग रहे थे और पहाड़ी दरें में चले भी गए थे पर उनका बहुत सा सामान शाही सैनिकों के हाथ में पड़ गया। खाँ ने छीट कर सेवा की। इसके बाद जब शाही पड़ाव पत्तन में था तब यह मिर्जा खाँ को सौंपा गया और वहाँ का प्रबंध-कार्य सैयद श्रहमद को मिछा । उसी वर्ष मुहम्मद हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने विद्रोह का झंडा चठाया और शेर खाँ के साथ आकर पत्तन घेर छिया। खाँ ने दुर्ग को हद कर उसकी इतने दिन रक्षा की कि खानआजम कोका भारी सेना के साथ आ पहुँचा और मिर्जी ने घेरा उठा दिया। २० वें वर्ष में यह अपने भतीजों सैयद कासिम और सैयद हाशिम के साथ उन विद्रोहियों को दमन करने मेजा गया, जिनका राणा से संबंध या और जिसने जलाल खाँ कोची को मार कर बलवा मचारखाथा। अच्छी सेवा के कारण इस पर खूब कृपा हुई। सन् ९८० हि० (१५७२-७३) में यह मरा। यह दो

हजारी मंसव तक पहुँचा था। इसके पुत्र जमालु हीन को बादशाह जानते थे। चितौड़ के घेरे में जब दो खानें बारू द से भरी जा कर चड़ाई गई तब एक रुक कर चड़ी, जिसमें बहुत भादमी मरे। इसने भी अपने यौवन पुष्प को उसमें जला दिया।

### ६३. ऋहमद बेग खाँ

इब्राहीम खाँ फतहजंग का भतीजा था। जब इसका चाचा बंगाल का शासक था तब यह उड़ीसा का शासक था। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में यह करधा के जमींदार को इंड देने भेजा गया, जिसने विद्रोह किया था। एकाएक समाचार मिला कि शाहजहाँ तेलिंगाना होते हुए बंगाल आ रहा है। अहमद बेग लाँ इस चढ़ाई से लौटने को वाध्य हुन्ना श्रोर उस प्रांत की राजधानी विवली को चला गया । इसमें सामना करने की सामध्ये नहीं थी इसिंखए यह अपनी संपत्ति सहित कटक चला गया, जो बंगाळ की त्रोर बारह कोस दूर था। यहाँ भी व्यपनी रत्ता न देखकर बर्दवान के फौजदार सालेह बेग के पास चला गया। वहाँ से भी रवाने होकर अपने चाचा से जा मिला। शाहजहाँ की सेना से जिस दिन इब्राहीम खाँ ने युद्ध किया उस दिन सात सौ सवारों के साथ ऋहमद पीछे के भाग में था। जब घोर युद्ध होने लगा और इन्नाहीम का हरावल टूटा तथा घहमद की सेना में श्रा मिला, तब यह वीरता से छड़कर घायछ हुचा। युद्ध भूमि में इब्राहीम के मारे जाने पर अहमद चोटों के रहते भी वोरता से ढाका चला गया, जहाँ इसके चाचा की संपत्ति तथा परिवार शाहजहाँ की सेना नदी से इसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँची और इसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शाहजादे के दरबारियों के कहने से इसने सेवा स्वीकार कर लो। जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब उसने अहमद खाँ को दो हजारी १५०० सवार का मंसब देकर सिविस्तान का फीजदार और त्रयूलदार नियत किया। इसके बाद यह यमीनुदौला का सहकारी नियत होकर मुलतान का फीजदार हुआ। वहाँ से हटने पर यह बादशाह के पास उपस्थित हुआ और लखनऊ के अंतर्गत अमेठी तथा जायस परगनों का जागीरदार नियुक्त किया गया। २५ वें वर्ष में यह मकरम खाँ सफवी के स्थान पर वैसवाड़ा का फीजदार हुआ और पाँच सदी ५०० सवार मंसब में बढ़े। २८ वें वर्ष में कुछ काम के कारण यह पद से हटाया गया और कुछ दिन मंसब तथा जागीर से रहित रहा। ३० वें वर्ष में फिर बहाल हुआ।

#### ६४. अहमद बेग खाँ काबुली

यह चगताई था और इसके पूर्वज वंश परंपरा से तैमूर के वंश की सेवा करते आए थे। इसका पूर्वज मीर गियासुदीन तर्खान तैमृर का एक सर्दार था। इसने स्वयं काबुल में बहुत दिनों तक मिर्जा मुहम्मद हकीम की सेवा की और यह मिर्जा के यकताजों में सममा जाता था। जो नवयुवक वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और मिर्जा के साथियों में से थे, इसी नाम से पुकारे जाते थे। मिर्जा की मृत्यु पर यह अकबर के दरबार में आया और इसे सात सदी मंसव मिला। सन् १००२ हि० (१५९४ ई०) में जब कश्मीर मुहम्मद यूसुफ खाँरिजवी से ले छिया गया और भिन्न २ जागीरदारों में बॉट दिया गया, तब यह उनमें मुखिया था। बाद को जब मुहम्मद जाफर आसफ खाँ की बहिन से इसने विवाह किया तब अहमद बेग का महत्व और प्रभुत्व बढ़ा। जहाँगीर के समय में यह एक बड़ा अफसर हो गया और तीन हजारी मंसन के साथ खाँ की पदवी पाई। यह कश्मीर का प्रांताध्यत्त भी नियत हुआ। १३ वें वर्ष में यह उस पद से हटाया गया और दरबार आया। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया। यह साहसी ऋौर योग्य था तथा सात सौ चुने हुए सवार तैयार रखता था। इसके लड़के सैनिक और वीर थे। इनमें अप्रणी सईद खाँ बहादुर जफरजंग था, जो उच्चतम मंसव को पहुँचा और अपने वंश का यश था। इसने

भपने पूर्वजों का नाम जीवित रखा। वर्तमान समय तक बहुत सी बातें भारत में इसके नाम से संबंध रखती हैं। बड़े छोटे सभी इसके विषय में बात करते हैं। इसका विवरण अलग दिया गया है। सब से बड़ा लड़का मुहम्मद मसऊद अफगानों के विरुद्ध तीरा की चढ़ाई में मारा गया था। दूसरा पुत्र मुख-तिसुड़ा खाँ इफ्तिखार खाँ शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में पाँच सदी २५० सवार की तरक्की पा कर दो हजारी १००० सवार का मंसबदार हो गया और उक्त पदवी पाई। २ रे वर्ष १००० सवार की तरककी के साथ जन्मू का फौजदार हुआ। इसमें पाँच सदी और बढ़ा तथा ४ थे वर्ष में यह मर गया। एक और पुत्र अबुल्बका ने अपने (सहोदर) बड़े भाई सईद लॉ बदादुर का साथ दिया। ५ वें वर्ष में यह नीचे बंगश का थानेदार हुआ और १५ वें वर्ष में जब कंधार शाही अधिकार में ह्या गया, तब सईद खाँ को कजिलवाशों के विरुद्ध युद्ध करने के उपछत्त में बहादुर जफरजंग पदवी मिली और इसको डेढ़ हजारी १००० सवार का मंस्रव तथा इपतालार लॉ की पद्वी मिली।

### ९५. अहमद खाँ मीर

ख्वाजा चान्दुरहीम खाने बयुतात का यह दामाद था। यह सचा सैनिक था। श्रीरंगजेब के समय यह बख्शी श्रीर शाह त्रालीजाह मुहम्मद त्राजम शाह का वाकेत्रानवीस नियत हुआ, जो गुजरात का शासक था। यद्यपि यह सत्यता तथा ईमानदारी के साथ कड़ाई तथा उद्दंखता के लिए ख्याति पा चुका था पर शाहजादा, जो लेखकों को नापसंद करता था. इसपर प्रसन्न था श्रीर कृपा रखता था। इसके बाद यह मुहम्मद बेदार बख्त की सेना का दीवान नियत हुआ और ४८ वें वर्ष में यह शाहजादे का प्रतिनिधि होकर खानदेश में नियुक्त हुआ। जिस समय शाह श्रालम कामबल्श के साथ युद्ध करने के बाद लौटा और बुहीनपुर में पड़ाव डाला, उस समय उसकी इच्छा करारा के रमने को देखने और अहेर खेलने की बहुई, जो आनंद-दायक तथा ऋहेर के योग्य स्थान था। यह बुर्हानपुर से तीन कोस पर है श्रीर एक श्रत्यंत स्वच्छ जल की नदी उसमें बहती है। पहिले करारा के सामने एक बॉव था, जो सौ गज चौड़ा श्रौर दो गज ऊँचा था तथा जिस पर से करना गिरता था। शाहजहाँ ने, जब शाहजादगी में दिल्लण का शासक होकर इस स्थान में ठहरा हुआ था, तब एक बाँघ ऋस्ती गज श्रोर ऊपर बनवाया, जिससे बोच में एक मोल सौ गज लम्बी वथा अस्सी गज चौड़ी बन गई। इस दूसरे बाँघ के ऊपर से भी भरना गिरता था। मील के किनारे दोनों ओर इमारतें बन गई और एक छोटा बाग भी उसके पास बन गया। परंतु राजपूतों तथा सिखों के विद्रोह का जब समाचार आया तब वह बिना रुके रे वर्ष सन् ११२१ हि० (सितम्बर सन् १७०९) के शाबान महीने के आरंभ में रवाना हो गया और उक्त खाँ को नगर की रक्ता के लिए छोड़ गया। ४थे वर्ष में एकाएक एक मराठा सर्दार को पत्नी तुलसी बाई ने भारी सेना लेकर इस पर आक्रमण कर दिया और राबीर नगर को छट कर, जो बुर्हानपुर से सात कोस पर है, दुर्गाध्यक्त को घेर लिया, जो सम्मुख युद्ध नहीं कर सकने के कारण दुर्ग में जा बैठा था। दुर्ग हढ़ नहीं था, इस लिए करीब था कि यह कैद हो जाय पर अपने घमंड और प्रतिष्ठा के सूक्ष्म विचार से शहीद होने से जीवन बचाना उचित नहीं सममा और स्त्री-शत्रु से युद्ध करने में पीछे हटना नहीं चाहा। मिसरा—

वह पुरुषार्थ ही क्या जो स्त्रीत्व से कम हो ?

इसने स्वाधिकार की बाग एक दम छोड़ दिया और विना सेना एकत्र किए तथा आक्रमण और भागने का प्रबंध किए ही यह बहादुरपुर आया और युद्ध को निकला। इसने दूतों को मंसबदारों तथा सेवकों को बुलाने को भेजा। जो लोग खाँ के साहस और इइंडता को जानते थे, उन सबने प्राण से प्रतिष्ठा को बढ़कर सममा और अपने अनुयायी एकत्र किए, जो अधिकतर पियादे या छेलक थे। दूसरे दिन खाँ केवळ सात सी सवारों के साथ दायाँ बायाँ माग ठीक कर युद्ध को निकल पड़ा। मार्ग ही में सामना हो गया और युद्ध होने छगा। सेनापित के पौत्र तथा अन्य संबंधी गण ने मरने का निश्चय कर छिया और शत्रुओं को मारा पर डॉकुओं ने अपने लंबे भालों से बहुतेरे बहादुरों को मार हाडा छौर घायल किया। गोडियों से सेनापति भी पिंडली में दो बार घायल हुआ। इसी बीच शेख इस्माइल जफर मंद खाँ, जो जामूद का फौजदार था और बची हुई सेना का अध्यत्त था, आ पहुँचा और काफिरों के विजयी ब्वाला को तळवार के पानी से बुभा दिया। मुसलमान सेना रावीर दुर्ग पहुँची। दो दिन और रात तीर गोलियाँ चलीं। जब डाँकुओं ने देखा कि प्रतिद्वंद्वियों की हद्ता नहीं कम हो सकती तब वे नगर में चले गए। नगर के काजी और रईसों ने रत्ता के लिए बहुत प्रयत्न किया पर बाहरी भाग छट की माङ्क से साफ हो गया और अन्याय की अग्नि में जल गया। १० वीं सफर को लाँ रात्रि में आक्रमण करने निकला और रावीर दुर्ग से आगे बढ़ा। अनुभवी मनुष्यों ने शुभ-चिंतन से रात्रि के समय जाने से मना किया पर इसने नहीं सुना। यह जब नगर के पास आया तब दुष्ट जान गए और मार्ग रोका। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों त्रोर के बहादुर वीरता दिखलाने लगे। मीर ऋहमद खाँ अपने अधिकांश पुत्रों तथा संबंधियों और दो तिहाई सैनिकों के साथ युद्ध-स्थल में मारा गया । जफरमंद खाँ वायु से वेग में बढ़ गया और ऐसी स्थिति में जब धूल भी वायु मार्ग से नगर में नहीं पहुँच सकती थी तब वह नगर में मृत खाँ के एक पुत्र तथा कुछ अन्य लोगों के साथ पहुँचा। बचे हुओं में कुछ घायल हुए श्रीर कुछ कैद हुए। खाँ के बाद दो पुत्र जीवित रहे। एक मीर सैयद मुहम्मद था, जो दर्वेश की चाछ पर रहता था और इसी विचार से सम्मानित भी होता था। दूसरा मीर मुहामिद था, जिसे पिता की पदवी मिली। इसका अलग वृत्तांत दिया गया है।

### ६६. मीर अहमद खाँ द्वितीय

मृत भीर श्रहमद खाँ का यह पुत्र था, जिसने बुर्हानपुर की अध्यत्तता के समय मराठा काफिरों से युद्ध करते प्राण खोया था। इसका पहिला खिताब महामिद खाँ था और इसने बाद को विता की पदवी पाई थी। कुछ समय तक यह पंजाब के चकला अमनाबाद का फौजदार था। भाग्यवशात् इसकी स्त्री, जिस पर उसका अधिक प्रेम था, यहीं मर गई और यह रोने में लग गया । यह हृद्य-विदारक घाव इसके हृद्य में तर्वृज के कतरे के समान था। यह उसके मकबरे के बनवाने और सजाने में लग गया तथा बाग छगवाया। इसके बाद इनायतुल्छा लॉ कश्मीरी का प्रतिनिधि हो कर काश्मीर का प्रांताध्यक्ष हुआ। वहाँ सफल न हुआ श्रौर इसका जीवन अप्रतिष्ठा में समाप्त हुना। विवरण यों है कि महतवी खाँ मुल्ला अब्दुन्नवी, जो श्रपने समय का एक विद्वान श्रीर मंसबदार था, सदा अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने के छिए इस्लाम की रचा की ओट में अवसर देखता रहता था। कट्टरता तथा मताबाख प्रकृति के कारण यह कभी कभी उस प्रांत के हिंदुओं पर जाँच के रूप में श्रत्याचार करता था।

साम्राज्य के विद्वत तथा आशांति के कारण घमंडियों तथा विद्रोहियों के उपद्रव हो रहे थे, इससे उस बलवाई ने मुहम्मद शाह के राज्य के २ रे वर्ष (सन् १७२० ई०) में नगर के नीचों श्रोर मूखों को धार्मिक बातें सममा कर अपना अनुयायी बना लिया। कमशः इसने नाएब सुवेदार तथा काजी पर आक्रमण किया

श्रीर जिम्मियों के नियमों को चलाने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहा, जैसे घोड़ों पर सवारी करने से श्रीर कत्रच पहिरने से मना करना आदि। साथ ही काफिरों को जनसाधारण में अपना पासंड-पूजन करने से रोकने को कहा। उन दोनों ने **च्तर दिया कि हिंदुस्तान की राजधानी तथा अन्य नगरों के** नियम ही यहाँ माने जायँगे। वर्तमान सम्राट्की आहा विना नए नियम नहीं चलाए जा सकते। उस उपद्रवी ने शासकों से अलग होकर हिंदुओं का जब अवसर पाता अपमान करता। दैवात् इसी समय नगर का एक प्रधान मनुष्य मजलिस राय जाह्मणों के साथ एक बाग में आया और वहाँ ब्रह्मभोज करने लगा। उस आहे आदमी ने वहाँ आकर 'पकड़ो बाँघो' का शोर मचाया और तुरंत उन्हें मारने और बाँधने लगा। मजलिस राय भाग कर मीर अहमद के घर आया कि वहाँ उसकी रच। होगी पर इस अन्यायी ने लौट कर नगर के हिंदू भाग में आग लगा कर उसे नष्ट कर दिया। इतने से भी संतुष्ट न होकर उसने खाँ के घर को घेर लिया। जिसे पकड़ पाता उसे अपमा-नित करता। खाँने अपने को उस दिन वेइज्जती से किसी प्रकार बचा लिया। दूसरे दिन यह कुछ सैनिक एकत्र कर शाही बस्शी तथा मंसबदारों को साथ लेकर उसे दमन करने चडा। चस विद्रोही ने अपने आदमी इकट्ठा कर तीर चलाना और तलवार मारना आरंभ किया। उसके इशारे पर शहर के मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया। इन्छ ने उस पुल को जला दिया, जिससे खाँ स्तरा था। सद्क तथा बाजार के दोनों ओर से तीर गोली और पत्थर चढ़ाए जा रहे थे तथा ईटें फेंकी जाती थीं।

श्रीरतें तथा लड़के जो पाते उसीको छत श्रीर द्रवाजे से फेंकते थे। इस भर्यकर शोर में खाँ का भाँजा और कई मनुष्य मारे गए। खाँ इस मारकाट से उदास होकर प्रार्थी हुआ क्योंकि यह न आगे बढ सकता था और न पीछे हट सकता था और घुणा-युक्त जीवन बचा छेना ही लाभ समभता था। इसके बाद उस चपद्रवी अब्दुन्नकी ने हिंदुचों के बचे मकान छूट और नष्ट कर दिए और मजलिस राय तथा बहुतों को रत्ना-स्थल से बाहर लाकर उनके अंग भंग किए। सुत्रत करते समय उनके अंग ही काट दिए गए। दूसरे दिन महतवी खाँ जुम्मा मसजिद में गया और मुसलमानों को एकत्र कर मीर श्रहमद लाँ को शासक पद से उतार कर दीनदार खाँकी पदवी से स्वयं शासक बन गया। पाँच महीने तक, जिस बीच दरबार से कोई प्रांताध्यक्त नहीं त्राया, यह त्रपनी त्राज्ञाएँ निकालता रहा। यह मसजिद में बैठकर आर्थिक और नैतिक कार्य देखता था। जब इनायतुङ्घा खाँ का प्रतिनिधि मोमिन खाँ नजमसानी शांति स्थापन करने को श्रीर नया प्रबंध करने को नियत होकर काश्मीर से तीन कोस पर शब्बाङ महीने के श्रंत में पहुँचा तब महतवी खाँ, जो श्रपने कुकर्मों से लिंडजत था, नगर के कुछ विद्वान् तथा मुख्य आदिमियों के साथ मंसबदार ख्वाजा अब्दुल्ला को छेकर, जो वहाँ का प्रसिद्ध मनुष्य था, स्वागत करने भाया और आदर के साथ नगर में छे गया। ख्वाजा ने मित्रता से या शरारत से, जो उस प्रांत के निवासियों की प्रकृति है, उसे सम्मति दी कि पहिले मीर ग्राहपूर व्वॉं क्व्सी के गृह जाकर जो कुक्र हो चुका है उसके लिए ज्ञमा माँगो, जिसके बाद तुम्हें ज्ञमा मिल जायगी।

उसके पाप-प्रकालन का समय आ चुका था, इसलिए मृत्यु-दूत की बात सुन ली और तुरंत वहाँ गया। गृह स्वामी, जिसने कुछ गक्खर मंसबदारों भादि तथा जूदी मढी छोर के मनुष्यों को घर के कोने में छिपा रखा था, जब कुछ कार्य के बहाने बाहर चढा गया तब वे सब उस मनुष्य पर टूट पड़े और पहिले उसके हो युवा पुत्रों को मार हाछा, जो सर्वदा उसके आगे आगे मुह्म्मद के जन्म-गीत गाते चछते थे, तथा उसके बाद उसे भी कष्ट के साथ मार डाला। दूसरे दिन एसके श्रनुयायियों ने अपने सर्दार का बदला लेने को युद्ध की तैयारी की और जूदी मलो महस्ले पर. जिसके निवासी शीचा थे, तथा हरनाबाद मुहछे पर भावा कर दिया। दो दिन तक युद्ध होता रहा पर इस ओर ( महतबी पत्त ) श्राम बलवा था, इसलिए ये विजयी हुए चौर उन दोनों भाग के दो तीन सहस्र मनुष्यों तथा कुछ मुगळ-यात्रियों को मार डाला। इन सब ने स्त्रियों की इन्जत छूटी और दो तीन दिन तक धन और सामान आदि छटते रहे। इसके अनंतर वे काजी और बख्शी के गृह पर गए। एक तो किसी कोने में ऐसा छिपा कि पवा न लगा और दूसरा निकड भागा। उन मकानों का बलवाइयों ने इक ईंटा साबूत नहीं छोड़ा। जब मोमिन खाँ नगर में आया तब उसने 'ढालुआ हो जाओ और बहाओ मत' सिद्धांत प्रहण किया और भीर अहमद स्वाँ को रचकों के साथ विदा कर दिया, जो राजधानी पहुँच गया। इसके बाद कमरुदीन लाँ बहादुर एतमादुदौला ने इसे मुरादाबाद की फौजदारी दो। यहाँ इसने बहुत कष्ट पाया, इसका मृत्यु समय नहीं मिला।

#### ६७. शेख ऋहमद

फतहपुर के शेख सलीम चिश्ती का द्वितीय पुत्र था, जिसका वंश देहली का था। इसका पिता शेख बहाउहीन फरीद शकर गंज था। शेख श्ररध में बहुत दिन तक रहा श्रीर बहुधा यात्रा करता रहा तथा शेखुल् हिंद के नाम से उस प्रांत में प्रसिद्ध था। भारत में लौटने पर यह सीकरी में बस गया, जो आगरे से बारह कोस पर विद्याना के अंतर्गत है 🖟 इस आनंददायक स्थान में बाबर ने राणा साँगा पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने उसका शुकरी नाम रखा। उस प्राम के पास की एक पहाड़ी पर शेख सलीम ने एक मसजिद तथा खानकाह बनवाया श्रौर फकीरी करने लगा। यह आश्चर्य की बात थी कि अकबर को जो चौदहर्ने वर्ष में गही पर बैठा था, दूसरे चौरह वर्ष तक अर्थात् चट्टाईस वर्ष की अवस्था तक जो संतान हुई वह जीवित न रही। जब इसने शेख के विषय में सुना तब उसी अवस्था में इसे इच्छा हुई कि उससे सहायता लें। शेख ने उसे सुसमाचार दिया कि तुम्हें तीन पुत्र होंगे। उसी समय जहाँगीर की माता में गर्भ के लक्ष्या दीख पड़े। ऐसी हालत में निवास-स्थान का परिवर्तन शुभ माना जाता है। वह पवित्र ह्या ज्यागरे से शेख के गृह पर भेजी गई स्रोर बुधवार १७ रबीडल् ऋव्वछ सन् ९७३ हि० (३१ द्यगस्त सन् १५६९ ई०) को जहाँगीर पैदा हुद्या। शेख के नाम पर इसका सुळतान मुहम्मद सलीम नामकरण हुआ।

जन्म की तारीख 'दुरें शहवार छज्हे अकबर' से ( एक उज्वल मोती बड़े समुद्र से ) निकलती है। इसके बाद जब सुलतान मुराद और मुलतान दानियाल का जन्म हुआ तथा शेख का प्रभाव मान्य हुआ तब सीकरी शहर हो गया और एव खानकाह तथा मदरसा पाँच लाख खर्च कर बनवाया गया। तारीख हुई 'व लायरा फिळ बुळाद सानीहा' ( नगरों में कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, ९८२ = १५७४-५ )। ज्ञानंददायक महल, प्रस्तर-निर्मित बड़े बाजार और सुंदर बाग तैयार हुए । जब नगर बस रहा था तभी गुजरात का उर्वर प्रांत विजय हुआ। अकबर इसका नाम फतेहाबाद रखना चाहता था पर फतहपुर नाम पड़ गया और उसे बादशाह ने पसंद किया। शेख सन् ९७९ हि॰ ( १५७१ – २ ई० ) में मरा । तारीख हुई 'शेख हिंदी'। शेख श्रीर शकवर में जो सत्यनिष्ठा और सम्मान था उसके कारण उसके पुत्र, दामाद, पौत्रादि ने अच्छे पद पाए और उसकी स्त्री तथा पुत्रियाँ का दूध के नाते सुलतान सलीम से संबंध था। शेख के वंशज उसके धाय भाई हुए और उसके राज्य में कई पाँच हजारी मंसब तक पहुँचे तथा डंका निशान पाया ।

तात्पर्य यह कि शेल श्रहमद में कई श्रच्छे सांसारिक गुण थे। यह जनसाधारण को गाली नहीं देता था और कितनी अश्लील बातों को देखकर भी शोक में निमग्न नहीं हो जाता था। राजभक्ति तथा शाहजादे के धाय भाई होने से यह प्रसिद्ध हो गया और बड़े श्रकसरों में गिना जाने लगा। यद्यपि यह पाँच सदी मंसब ही तक पहुँचा था पर इसका बहुत प्रभाव था। २२ वें वर्ष मालवा की चढ़ाई में इसे ठंट लग गई और राजधानी

लौटने पर कुछ श्रापथ्य करने से वहीं लकवा हो गया। उसी वर्ष यह उस दिन मरा जब श्रकबर अजमेर को रवाना हुश्रा श्रोर इसे बुला भेजा था। इसने श्रापनी श्रंतिम विदाई ली श्रीर गृह पहुँचने पर सन् ९८५ हि० (१५७७ ई०) में मर गया।

## ६८. अहसन खाँ, सुलतान हसन

इसका दूसरा नाम मीर मलंग था और यह मुहम्मद मुराद खाँ का भाँजा था। यह औरंगजेब के समय के प्रसिद्ध पुरुषों में था और योग्य पद पर नियत था। ५१ वें वर्ष में जब बादशाह ने अपने में निर्वलता देखी और मुहम्मद आजमशाह के, जो साहस के लिए प्रसिद्ध था और प्रधान अफसरों को जिसने मिला िख्या था, कामबल्श पर कुदृष्टि रखने का उसे ज्ञान हुआ तब उसने श्रहसन खाँको कामबख्श का बख्शी नियत कर इसे उसका काम सौंपा क्योंकि इस शाहजादे पर उसका प्रेम अधिक था। इसी कारण यह बराबर उसके आने जाने पर ध्यान रखता था। मुहम्मद् आजमशाह बराबर कामबर्का के विरुद्ध बादशाह से कहा करता था पर उसका कुछ असर नहीं होता था। ऋंत में उसने अपनी सगी बहिन जीनतुश्रिया बेगम को पत्र में लिखा कि 'उस एईंड की मूर्खता का दंह देना कोई बड़ी बात नहीं है पर बादशाह की प्रतिष्ठा मुक्ते रोकती है। यह पत्र पढ़ने पर बादशाह ने लिखा कि 'इस सबके लिए मत घबड़ाओ। हम कामबख्श को बिदा कर रहे हैं। इसके बाद उस शाहजादे को शाही चिन्ह देकर बीजापुर भेज दिया। उसके परेंदा दुर्ग पहुँचने के बाद औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और बहुत से अफसर उसे बिला सूचना दिए ही चळ दिए। सुलतान इसन ने बचे हुओं को मिलाकर रखने का प्रयत्न किया और बीजापुर

पहुँचने पर उसी के प्रयास से अध्यत्त सयद नियाज खाँ ने दुर्ग की ताली दे दी तथा शाहजादे का साथ दिया। शाहजादे ने सलतान इसन को पाँच इजारी मंसब, अइसन खाँ को पदवी श्रीर मीर बख्शी का पद दिया। जब शाहजादे ने बीजापुर से कूच कर गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया तब वह वाकिनकेरा त्राया, जिस पर पीरमा नायक जमींदार अधिकृत हो गया था। श्रहसन खाँ ने इसे लेने का प्रयत्न किया। इसके बाद शाहजादे के पुत्र को प्रथानुसार साथ छेकर यह कर्नूल गया। वहाँ से धन छेकर यह अर्कोट गया जहाँ दाऊद खाँ पट्टनी फौजदार था। जरा-जरा सी बात पर, जो शाहजादे के लिए लाभदायक था. इसने ध्यान रखा और धन की कमी तथा अन्य अड्चनों के रहते भी काम बराबर चलाने में दत्तचित्त रहा। यह फिर शाहजादे से जा मिला। जब यह हैदराबाद से चार मंजिल पर था तब वहाँ के अध्यत्त रुस्तम दिल खाँ सन्जवारी को प्रसन्न कर शाहजादे की सेवा में लिवा त्राया। हकीम मुहसिन खाँ, जिसे तकर्रव खाँ की पदवी मिली थी और जो वजीर था, श्रहसन खाँ से ईर्ध्या कर, जिससे पुराने समय से राज्य चौपट होते आए, शाहजादे को बराबर चल्टी बातें सममाता रहा और उसको इसके विरुद्ध कर दिया। जिस समय बहसन खाँ और रुस्तमदिल खाँ के बीच शाहजादे के प्रति भक्ति बढ़ रही थी, उसी समय तकर्रव खाँ ने समभाया कि वे शाहजादे को कैंद करने का षडयंत्र रच रहे हैं। शाहजादा की प्रकृति कुछ पागळपन की श्रोर अपसर हो रही थी और उस समय विंताओं के कारण वह घवरा भी रहा था, इससे रुस्तम दिल को मार कर, जैसा कि उसकी जीवनी

में लिखा गया है, खाँ को बुला भेजा और इसे भी कैंद कर बड़े कष्ट से मार हाला। कहते हैं कि यद्यपि लोगों ने इसे सूचित किया कि शाहजादा छसे कैंद्र करना चाहता है पर इसने, जो सदा उसका हितेच्छु रहा, इस पर विश्वास नहीं किया। यह घटना सन् ११२० हि० (१७०८ ई०) में घटी। इसका बड़ा भाई मीर सुलतान हुसेन बहादुरशाह के द्वितीय वर्ष में बहादुर शाह की सेवा में पहुँचा और एक हजारी २०० सवार का मंसक तथा तालायार खाँ की पदवी पाई।

## ६६. ऋाकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ

श्रफजल **खाँ मु**ल्ला शुक्रुल्ला का यह भ्रातृष्पुत्र तथा गो**द** लिया हुआ था । इसके पिता का नाम अब्दुल् हक था, जो शाहजहाँ के राज्य-काल में एक हजारी २०० सवार का मंसवदार था तथा श्रमानत खाँ कहलाता था। वह नस्ख लिपि बहुत श्रच्छी लिखता था। १५ वें वर्ष में मुमताजुज्जमानी के गुबंद पर छेख लिखने के पुरस्कार में इसने एक हाथी पाया। वह १६ वें वर्ष में मर गया। डक्त खाँ १२ वें वर्ष में 'अर्जमुकरेर' नियत हुआ और बाद को आहिल खाँकी पदवी पाई। मुल्तफत खाँका स्थानापन्न होकर यह बयूतात का दीवान नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी ५०० सवार का हो गया तथा मीर सामान नियत हुआ। १७ वें वर्ष में मूसवी खाँ की मृत्यु पर यह प्रांतों का तथा उपहार-विभाग का अर्ज विकाया नियत हुआ, जिस पद पर मूसवी खाँभी था। १८ वें वर्ष में २०० सवार बढ़ाए गए और प्रांतों के अर्ज विकाया का पद मुझा अलावल् मुल्क को दिया गया। १९ वें वर्ष में इसका मंसव ढाई हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके अनंतर जब इसके स्थान पर अला-उल्गुल्क तूनी खानसामाँ नियत हुचा तब इसके मंसब में २०० सवार बढ़ाए गए और वह दूसरा बख्शी और प्रांतों का अर्ज विकाया बनाया गया। २० वें वर्ष में यह कुछ सेना के साथ गोर के थानेदार शाहबेग खाँ के पास पश्चीस लाख रुपये पहुँचाने को

भेजा गया। उसी वर्ष इसका मंस्रव तीन हजारी १००० सवार का हो गया और इसे झंडा मिला। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० (१६४९ ई०) के अंत में जब बादशाह काबुल में थे तभी यह एकाएक मर गया। यह कविता तथा हिसाब किताब में दक्ष था। सती खानम की, जिसके हाथ में बादशाह का हरम था, पोष्य-पुत्री से इसका विवाह हुआ था।

वह खानम माजिंदरान के एक परिवार की थी और तालिक ख्यामली की बहिन थी, जिसे जहाँगीर के समय मलिकुश्शोश्ररा को पदवी मिली थी। काशान के हकीम रुकना के भाई नसीरा अपने पति की मृत्यु पर वह सौभाग्य से मुमताजुज्जमानी की सेवा में चली आई। बोलने में तेज, कायदों की जानकार तथा गृहस्थी श्रीर द्वा की ज्ञाता होने के कारण वह शीघ श्रन्य सेविकाश्रों से बढ़ गई और मुहरदार नियत हुई। कुरान पढ़ना तथा फारसी साहित्य के जानने के कारण वह बेगम साहिबा की गुरुषाइन नियत हुई और सातवें आसमान शनीचर तक ऊँची हो गई। मुमताजुज्जमानी की मृत्यु पर बादशाह ने उसके गुणों को जानकर उसे हरम का सरदार बना दिया । इसे कोई संतान नहीं थी इसलिए तालिब की मृत्यु पर उसकी दोनों पुत्रियों को गोद ले लिया। बड़ी आकिल खाँ को और छोटी जियाउदीन को व्याही गई, जिसे रहमत खाँ की पदवी मिछी थी श्रीर जो हकीम रुकना के भाई हकीम कुतवा का लड़का था। २० वें वर्ष में जब बादशाह लाहीर में थे तब लोटी पुत्री, जिसे खानम बहुत प्यार करती थी, प्रसृति में मर गई। खानम घर गई और कुछ दिन शोक मनाया । इसके बाद बादशाह ने उसे बुढाया और महल

के भीतर इस गृह में, जो इसका या, उसे बैठवाकर स्वयं वहाँ आया तथा इसे महल में खिबा गया। बादशाह का सब कार्य पूरा करने पर अपने नियत स्थान पर गई और वहीं मर गई। बादशाह ने कोष से दस सहस्र रुपये उसके संस्कार तथा गाड़ने के लिए दिए और आज्ञा दी कि वह अस्थायी कन में रखी जाय। एक वर्ष के उत्पर हो जाने के बाद उसका शव आगरे गया और वहाँ तीस सहस्र उथ्य कर महद अखिया के मकबरे के चौक में पश्चिम की ओर बने मकबरे में गाड़ा गया। तीन सहस्र वार्षिक आय का गाँव उसकी रक्षा के लिए दिया गया।

## १००. आकिल खाँ मीर असाकरी

यह खवाफ का रहने वाला था और श्रीरंगजेब का एक बाढाशाही सैनिक था। जब वह शाहजादा था तब यह उसका द्वितीय बख्शी था। अपने पिता की बीमारी के समय जब शाहजादा दिल्ला से उत्तरी भारत आ रहा था तब आकिल खाँ को औरंगाबाद नगर को रक्षा को छोड़ गया था। औरंगजेब की राजगही पर यह दरबार आया और आकिल खाँ की पदवी पाकर मध्य दोआब का फौजदार नियत हुआ। ४ थे वर्ष यह हटा दिया गया और बीमारी के कारण दस सहस्र वार्षिक पेंशन पर लाहौर जाकर एकांतवास करने छगा । ६ ठे वर्ष जब बादशाह काइमीर से लाहौर लौटे तब इस पर दया हुई और यह एकांत से बाहर निकला। इसे खिळश्चत श्रीर दो हजारी ७०० सवार का मंसव मिला। इसके बाद यह गुसलखाना का दारोगा नियत हुआ। ९ वें वर्ष पाँच सौ जात बढ़ा और १२ वें वर्ष में यह फिर एकांतवास में रहने लगा, तब इसे बारह सहस्र वार्षिक वृत्ति मिलती थी। इसके ऊपर फिर कुपा हुई झौर २२ वें वर्ष में यह सैफ खाँ के स्थान पर बर्स्शी-तन नियुक्त हुआ। २४ वें वर्ष यह दिल्ली प्रांत का अध्यत्त नियुक्त हो सम्मानित हुआ। ४० वें वर्ष, सन् ११०७ हि० (१६९५-९६) में यह मर गया। यह दरिद्र होते स्वतंत्र प्रकृति का या और दृढ़ चित्त भी था। इसने बड़े सन्मान के साथ सेवा की और अपने समकक्षों से चर्मड रखता था।

जब महाबत खाँ मुहम्मद इन्नाहीम लाहीर का शासक नियत हुआ तब उसने दुर्ग तथा शाही इमारतों को देखने की आज्ञा मॉंगी । उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और आकिल खाँ को इस कार्य के लिए आज्ञा भेजी गई। इसने उत्तर में लिख भेजा कि कुछ कारगों से वह महाबत खाँ का नहीं दिखळा सकता, क्योंकि पहिले हैदराबादी मनुष्य शाही इमारतें देखने याग्य नहीं है श्रीर दूसरे दरवाजे रत्ता के लिए बंद पड़े हैं तथा कमरे में दरियाँ नहीं बिछी हैं। केवल उसके निरीक्षण के लिए उन सबकी सफाई कराना तथा दरी बिछवाना उचित नहीं है। तीसरे वह जैसा व्यवहार मुक्तसे चाहेगा वह नहीं दिखलाया जायगा। इन सब कारणों से उसे भीतर नहीं आने दिया जायगा। महाबत के खाँ दिही आने पर तथा संदेशा भेजने पर इसने इनकार कर दिया। बादशाह ने भी इसकी पुरानी सेवा, विश्वास तथा राजमिक का विचार कर इसकी इस ऋहंता तथा हठ की खेने को और ऊँचे पद इसे दिए । यह वाश्यगुण-विहोन नहीं था । यह बुहीनुदीन राजे-इलाही का शिष्य था, इसलिए राजी उपनाम रखा था। इसका दीवान और मधनवी प्रसिद्ध हैं। मौलाना रूम की मसनवी की खूबियों को सममाने की योग्यता में अपने को श्रद्धितीय समभता था। यह उदार प्रकृति श्रीर सहृद्य था। यह इसका शैर है, जिसे इसने जब श्रीरंगजेब जैनाबादी की मृत्यु के दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तब पढ़ा था-

इरक था आसान कितना ? आह, अब दुश्वार है।

हिज था दुश्वार, आसाँ यार ने सममा उसे।। शाहजादे ने इस शैर को दो तीन बार पढ़ने के छिए कहा और तब पूछा कि यह किसका कहा हुआ है। आकिल ने उत्तर दिया कि 'यह उसके बनाए हैं, जो अपने स्वामी की सेवाः में रह कर अपने को कवि नहीं कहना चाहता।'

## १०१. आज्म खाँ कोका

इसका नाम मुज़्फ्फरहुसेन या पर यह फिदाई खाँ कोका के नाम से प्रसिद्ध था। यह खानजहाँ बहादुर कोकल्तारा का बढ़ा भाई था। शाहजहाँ के राज्य-काल में अपनी सेवाओं के कारण विशेष सनमान श्रौर विश्वास का पात्र हो गया था। आरंम में अदालत का दारोगा नियत हुआ और उसके बाद बीजापुर के राजदूत के साथ शाहजहाँकी भेंट लेकर वहाँ के शासक आदिलशाह के यहाँ गया। २२ वें वर्ष तुजुक का काम इसे सौंपा गया और २३ वें वर्ष अहदियों का बख्शी हुआ। २४ वें वर्ष इसका मंसव बढ़कर एक हजारी ४०० सवार का हो गया और काबुल के मंसबदारों का बख्शी और वहाँ के तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्षे यह दरबार आकर मीर तुजुक हुआ। इसके श्रनंतर खास फीलखाने का दारोगा हुआ और उसके श्रनंतर कुछ कील खाने का दारोगा हो गया। २९ वें वर्ष गुर्जवरदाशें का दारोगा हुआ और तरबियत खाँ के स्थान पर फिर मीर तुजुक का काम करने लगा। बादशाह ने क्रपा करके इसका मंसब पाँच सदी २०० सवार बढ़ाकर ३० वें वर्ष के आरंभ में फिदाई खाँ की पदवी दी थी। इसके बाद जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब घाय-भाई के संबंध के कारण यह बादशाह का कृपापात्र हुआ। जिस समय दारा शिकोह का पीछा करते हुए दिल्ली के पास एक्जा बाद बाग में बादशाह ठहरे हुए थे, उस समय इसको डंका

देकर अमीरुळ् उमरा शायस्ता खाँ के साथ सुलेमान शिकोह पर, जो लखनऊ से फुर्ती से चलता हुआ पिता के पास जाने की इच्छा रखता था, नियत हुआ। उक्त खाँने अमीहरू इसरा से आगे बोरिया की ओर जाकर पता लगाया कि सुलेमान शिकोह चाहता है कि श्रीनगर के राजा पृथ्वी सिंह की सहायता से हरिद्वार उतर कर लाहौर की चौर एक दिन रात में अस्सी कोस का धावा कर ये लोग हरिद्वार पहुँचे। खाँके वहाँ पहुँचने पर विद्रोही हैरान होकर पार न जा सका और शीनगर के पहाड़ी देश में चला गया ! फिलाई खाँ वहाँ से लौट कर दरबार आया और वहाँ से खली. **जुल्डा खाँके पास भेजा गया, जो दारा शिकोह का पीडा** कर रहा था। इसी समय जब औरंगजेब मुलतान जाने की इच्छा से कसूर प्राम में ठहरा हुआ था तब यह आज्ञानुसार दरबार आकर इरादत लाँ के स्थान पर अवध का सूबेदार हुआ ऋौर वहाँ की तथा गोरखपुर की फौजदारी भी इसे मिजी। शुजाश्र के युद्ध तथा उसके भागने पर यह मुश्रज्जम खाँ मीर जुमला के साथ नियत हुआ कि सुलतान मुहम्मर के साथ रहकर उस भगैल का पीछा करे। यहाँ से जब सुलतान मुहम्मद श्रपने चाचा के साथ खूब युद्ध करते समय मोश्रज्जम खाँकी हुकूमत से घबड़ा कर शुजाञ्च के पास चला गया पर वहाँ से उसकी दरिद्रता श्रौर खराब हालत देखकर लिंडजत हो बादशाही सेना में फिर छौट आया तब मुझज्जम खाँ ने आज्ञानुसार फिराई खाँ को ऊछ सेना के साथ उक्त अदूरदर्शी शाहजादे को अपनी रचा में लेकर दरबार पहुँचाने को भेजा। ४ थे वर्ष सफशिकन स्वाँ के

स्थान पर यह मीर आतिश हुआ। ६ ठे वर्ष के आरंभ में औरंग-जेब कश्मीर की श्रोर रवाना हुआ। नियाजी श्रक्तगानों की जातियों में एक सम्भल जाति होती है, जो सिंध नदी के उस पार बसती है। इनमें से कुछ पहिले धनकोट इर्फ मुअख्यम नगर में, जो नदी के इस पार है, आकर उपद्रव मचावे फौजदारों तथा अधिकारियों ने आज्ञा के अनुसार चन्हें इस तरफ से उधर भगा दिया। इसी समय उस जाति ने अपनो मूर्खता से फिर सिंध नदी के इस पार आकर बादशाही थाने पर अधिकार कर लिया । उक्त खाँ ने, जो तोपखाने के साथ चिनाव नदी के किनारे ठहरा हुआ था, चस झुंड को दमन करने के लिए नियुक्त होकर बहुत जल्द चनको नष्ट कर डाला। यह उस प्रांत को प्रबंध ठीक कर खंजर स्त्रों को, जो वहाँ का फौजदार था, सौंप कर लौट गया। इसी वर्ष बादशाह लाहौर से दिल्ली लौटते समय जब कुछ दिन तक कानवाधन शिकार गाह में ठहरे तब फिदाई खाँ को जालंधर के विद्रोहियों को दंड देने के छिए नियत किया, जिन्होंने मूर्खता से उपद्रव मचा रखा था। ७ वें वर्ष इसका मंसब चार हजारी २५०० सवार का हो गया। १० वें वर्ष इसका मंसब ५०० सवार बढ़ने से चार हजारी ४००० सवार का हो गया और यह गोरखपुर का फौजदार तथा इसके बाद अवध का सूबेदार भी हो गया। १३ वें वर्ष यह दरबार आकर लाहौर का सूबेदार हुआ। जब रास्ते में काबुल के सूबेदार महम्मद श्रमीन खाँ के पराजय का विचित्र हाल मिछा तब यह लाहौर से पेशावर जाकर वहाँ का प्रबंधक नियत हुआ और उसके बाद

जम्मू की चढ़ाई पर गया। जब उसी समय १७ वें वर्ष बादशाह हसन अन्दाल की ओर चला तब फिदाई खाँ महाबत खाँ के स्थान पर काबुल का सूबेदार होकर भारी सेना श्रीर बहुत से सामान के साथ वहाँ गया। अगर खाँ को हरावल नियत कर सपद्रवी अफगानों को दंड देने के लिए बाजारक श्रीर सेह-चोबा के मार्ग से युद्ध करते हुए पेशावर से जलालावाद पहुँचा श्रीर वहाँ से काबुछ गया। लौटने के समय बहुत से श्रफ-गानों ने एकत्र होकर इसका रास्ता रोका और गहरा युद्ध हुन्ना। हरावल की फौज के पीछे हटने पर बहुत सा तोपखाना और सामान लुट गया और पास था कि भारी पराजय हो परंतु इसने वड़ी वीरता से मध्य की सेना को दृढ़ रखा। अगर खाँ को गंदमक थाने से बुछाकर हरावल नियत किया श्रीर दूसरी बार दुर्गम घाटी कतल जलक पर लड़ाई का प्रबंध हुआ। तीर श्रीर गोली के सिवा हाथी के बराबर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ की चोटियों से लुढ़काए गए कि बादशाही सेना तंग आ गई। केवल ईश्वर की कुपा से कुछ वीरता-पूर्ण धावों से अफगान भाग खड़े हुए। फिदाई खाँ विजय के साथ जलालाबाद पहुँच कर थाने बैठाने में लगा और उस उपद्रवी जाति को दमन करने में जहाँ तक संभव था प्रयत्न किया कि वे लूट मार न करने पार्वे । दरबार से इन सेवाओं के पुरस्कार में इसे आजम खाँ कोका की पदवी मिली। २० वें वर्ष दुरबार आकर अमीरुल् उमरा के स्थान पर बंगाल प्रांत का नाजिम हुआ। १२ वें वर्षे जब उक्त प्रांत का शासन शाहजादा महम्मद आजम शाह को मिला तब यह चक्त शाहजादा के वकीलों के स्थान पर बिहार का प्रांताध्यक्ष हुआ। यहां ९ रबीचल् आखिर सन् १०८९ हि० (सन् १६७८-९ ई०) को मर गया। चक्त खाँ की हवेछी छाहौर की अच्छी इमारतों में से है और बहुत दिनों तक वह स्वेदारों का निवास-स्थान रही। इसके बड़े पुत्र साछह खाँ का वृत्तांत, जिसे फिदाई खाँ की पदवी मिली, अलग दिया हुआ है। दूसरा पुत्र सफदर खाँ खान-जहाँ। बहादुर का दामाद था और औरंगजेब के ३३ वें वर्ष ग्वाडियर की फौजदारी करते समय गढ़ी पर आक्रमण करने में तीर लगने से मर गया।

# १०२. आजम खाँ मीर महम्मद बाकर उर्फ इरादत खाँ

यह सावा के अब्बे सैयदों में से था, जो एराक का एक प्राना नगर है। मुहम्मद के द्वारा वहाँ के समुद्र का सूखना प्रसिद्ध है। मीर आरंभ में जब हिंदुस्तान आया तब आसफ लॉ मीर जाफर की खोर से स्यालकोट, गुजरात श्रीर पंजाब का फीजदार हुआ। इसके अनंतर उक्त खाँ का दामाद होकर प्रसिद्ध हुआ और जहाँगीर से इसका परिचय हुआ। इसके अनंतर तरक्की कर यमीनुरीला आसफ खाँके द्वारा अच्छा मनसव और खानसामाँ का पद पाया। इस काम में राजभक्ति और कार्य-कौशल अधिक दिखलाने से बादशाह का ऋपापात्र होकर १५ वें वर्ष खानसामाँ से काश्मीर का सुबेदार हो गया। वहाँ से लौटने पर भारी मनसब पाकर मीर बख्शी हुआ। जहाँगीर के मरने पर शहरयार के उपद्रव के समय यमीनुदौछा का हर काम में साथी होकर राजभक्ति दिखलाई और यमीनुहौता से पहिले लाहौर से आगरे आकर शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा। इसका मनसब पाँच सदी १००० सवार बढ़ने से पाँच हजारी ५००० सवार का हो गया और डंका तथा झंडा पाकर मीरबख्शी के पद पर नियत हो गया। इसके अनंतर यमीनु होता की प्रार्थना पर पहिले वर्ष के ५ रज्जब को दीवान आला का वजीर नियत हुआ। दूसरे वर्ष दिच्या के सूबों का प्रबंधक नियत हुआ। तीसरे वर्ष के

आरंभ में जब शाहजहाँ बुद्दीनपुर पहुँचा तब इरादत खाँ ने सेवा में वहुँचकर आजम खाँ की पदवी पाई और पचास सहस्र सवार की सेना का अध्यत्त होकर खानजहाँ छोदी को दंड देने श्रौर निजामशाह के राज्य पर अधिकार करने को नियत हुआ। **इक्त खाँने वर्षा ऋ**तु देवल गाँव में विताकर गंगा के किनारे भीजा रामपुर में पड़ाव डाळा। जब माऌ्म हुद्या कि सभी स्वानजहाँ बीर से बाहर नहीं निकला है तब पड़ाव को मछलीगाँव में छोड़कर रात्रि में चढ़ाई की और खानजहाँ के सिर पर पकाएक पहुँच गया। इसने भागने का रास्ता बंद देखकर लड़ाई की तैयारी की, लेकिन जब बादशाही सेना के आदमी छ्टमार में लगे हुए थे श्रीर सेना नियमित नहीं थी तब खानजहाँ भवसर पाकर पहाड़ से निकला और ढड़ने की हिम्मत न करके भाग गया । यद्यपि ऐसी प्रबल फौज से बाहर निकल जाना कठिन था और बहादुर खाँ रहेला तथा कुछ राजपूतों ने परिश्रम करने में कसर नहीं किया पर बादशाही सेना तीस कोस से अधिक चल चुकी थी इसलिए पीछा नहीं कर सकी। इसके अनंतर वह दौलताबाद चला गया, इसलिये आजम खाँ निजामशाह के राज्य में अधिकार करने गया। जब यह धारवर से तीन कोस पर पहुँचा तब इसकी इच्छा थी कि केवल कस्बेपर आक्रमण करें श्रीर दुर्ग को दूसरे किसी समय विजय करें। यह दुर्ग अपनी अजेयता और अपनी सामान की अधिकता के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध था। यह ऊँचे पर बना हुआ था, जिसके दोनों आर गहरी दुर्गम खाई थी। दुर्गवालों ने तीर श्रीर गोली मारकर इन छोगों को रोका श्रौर बस्ती के श्रादमियों ने श्रपने असवाव श्रौर

माल को खाई के भीतर सुरचित कर युद्ध का प्रयत्न किया। लाचार होकर कुछ सेना खंदक में पहुँची और बहुत माल छूट लाई। आजम खाँने बड़ी वीरता से रात में पैदल खंदक में पहुँचकर निरीचण कर माळूम किया कि एक त्रोर एक खिड़ की है, जो पत्थर और मसाले से बन्द की हुई है और जिसको खोलकर दुर्ग में जा सकते हैं। इसके पास पत्थर फेंकनेवाले अस्य नहीं थे और यह किलेदारी की चाल को भी श्रच्छी तरह नहीं जानता था परंतु दुर्ग लेने की इच्छा की। दुर्ग के रक्षक इनकी कार्य द्वता और युद्ध की वीरता देखकर घनड़ा गए। २३ जमादिउल् बाखीर सन् १०४० हि० की चौथे वर्ष बाक मग्र कर आजम खाँ सरदारों के साथ उस खिड़की से भीतर चला गया। दुर्गाध्यत्त सीदी सालम, एतबार राव का परिवार और मिलकबर्न का चाचा शम्स तथा निजामशाह की दादी बहुत लोगों के साथ गिरफ्तार हुई। बहुत सामान खूट में मिला। दुर्गं का नाम फतेहाबाद रखकर मीर अब्दुझा रिजवी को उसका अध्यक्त नियत किया । आजम खाँ को छः हजारी ६००० सवार का मंसब मिला। इस प्रकार जब निजामशाह का काम बिगड़ गया और उसका सेनापित मोकर्ष स्वाँ बाजम स्वाँ से क्षमा प्रार्थी होकर बादशाही सेवा में चला आया तब उक्त खाँ रनदौला खाँ बीजापुरी के इस संदेश पर कि यदि तुम्हारे द्वारा आदिलशाह के दोष चमा हो जायँगे तो प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर उसके विरुद्ध वह न चलेंगे, मांजरा नदी के किनारे पहुँच कर ठहर गया। दैवात् एक दिन शत्रुओं के झुंड ने धावा किया और बहादुर खाँ कहेला धौर यूसुफ महम्मद खाँ ताशकंदी की घायल कर पकड़ ले गए।

नाद्शाही सेना के बहुत से सैनिक मारे ग्रूप तथा कैंद्र हुए। आजम खाँ चतकोबा, भालको और बीदर के तरफ गया कि स्यात उन सब को छोड़ाने का अवसर मिल जाय। चूँकि खाने पीने का सामान चुक गया था इसिलए गंगा के पार उतर गया। अब इसे माळुम हुआ कि निजामशाह वाले बीजापुरियों से संबंध करने के छिए बालाघाट से दुर्ग परिन्दः की स्रोर जा रहे हैं तो यह भी उसी तरफ चला और उक्त दुर्गको घेर लिया। उसके चारों श्रोर २० कोस तक चारा नहीं मिळता था श्रीर बिना हाथी के काम नहीं चलता था इसलिए यह घारवर चला मबा । उसी वर्षे श्राज्ञानुसार दरबार गया । शाहजहाँ ने इससे कहा कि इस चढ़ाई में दो काम अच्छे हुए हैं — एक खानजहाँ। को भगा देना और दूसरे धारवर दुर्ग पर अधिकार कर छेना। साथ ही दो भूलें भी हुई-पहिला मोकर्रव खाँ की प्रार्थना पर बोदर की श्रोर जाना नहीं चाहता था श्रौर दूसरे परिंदः दुर्ग विजय नहीं कर सकते थे, तौ भी तुम्हें ठहरना चाहता था। इक खाँ ने अपना दोष स्वीकार कर छिया। इससे द्विण का काम ठीक नहीं हो सका था इसलिए यह उस पद से हटा दिया गया ।

पाँचवें वर्ष कासिम स्वाँ जवीनी के मरने पर यह बंगाल का सूबेदार नियुक्त होकर वहाँ गया। वहाँ बहुत से अच्छे आदिमयों को एकत्र किया, जिनमें अविकतर ईरान के आदिमा थे। ८ वें वर्ष इलाहाबाद का शासक नियुक्त हुआ। नवें वर्ष गुजरात का प्रांताध्यत्त हुआ। जब मिर्जा रस्तम सफवी की लड़की, जो शाहजादा सुहम्मद शुजाद्य से ब्याही गई थी, मर गई तब सन् १०४९ हि० में आजम खाँ ने अपने लड़की की शाहजादा से शादी करने की प्रार्थना की। इसके गर्भ से सुलतान जैनुल्-आबदीन पैदा हुआ। आजम खाँ बहुत दिनों तक गुजरात के बिस्तृत श्रांत में रहा । चौदहवें वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर जाम के जमींदार पर चढाई किया और उसकी राजधानी नवानगर पहुँचा, क्योंकि वहाँ के लोग इसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। जाम घमंड भूल होश में आकर एक सौ कच्छी घोड़े श्रौर तीन लाख महमूदी सिक्का भेंट छेकर श्रधीनता स्वीकार करने के लिए आजम खाँ के पास पहुँचा। शत्रु का प्रदेश होने से वहाँ यही सिक्षा बनता था। यह इस विद्रोही का काम समाप्त कर बहुमदाबाद लौट आया । इसके ब्रनंतर इसलामाबाद मथुरह की जागीर पर नियत होकर वहाँ मकान श्रीर सराय बनवाया। इसके बाद बिहार का शासक नियुक्त हुआ। २१ वें वर्ष में काइमीर की सुवदारी के लिए बुलाया गया। इसने प्रार्थना पत्र दिया कि मुक्तको उस प्रांत का जाड़ा सहा नहीं है इसलिए वह मिर्जा इसन सफवी के बदले सरकार जौनपुर में नियत किया जाय। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० (सन् १६४९ ई०) में ७५ वर्ष की अवस्था पाकर मर गया। उसके मरने की तारीख 'त्राजम श्रीलिया' से निकलती है। जीनपुर को नदी के किनारे एक बाग अपने शासनारंभ के वर्ष के अंत में बनवाया था, पसीमें गाड़ा गया । उसके बनने को तारीख 'बिहिश्त नेहुम वर छवे श्राव जूय" से निकलती है। इसके लड़कों को अच्छे मनसब मिले और हर एक का वृत्तांत अलग-अलग दिया गया है। कहते हैं कि आजम खाँ अच्छे गुणों से युक्त था पर आमिओं का हिसाब किताब पूरी तौर पर नहीं जानता था। तैमूरी राज्य में बहुत से अच्छे काम करके आरंभ से अंत तक सनमान के साथ-विता दिया। नीयत की सफाई होना चाहिए, जिससे आज तक, जिसको सौ वर्ष बीत गए, इसके वंशज हर समय प्रसिद्धि प्राप्त-करते रहे, जैसा कि इस किताब से माछम होगा।

## १०३. आतिश खाँ जान बेग

यह बख्तान बेग रुजिबहानी का पुत्र था, जो औरंगजेब के राज्य के १ म वर्ष में मुहम्मद शुजाश के युद्ध में मारा गया था। इसके पिता के समय ही से बादशाह जानवेग को पिह बान गए थे। इसने २१ वें वर्ष में श्वातिश खाँ को पदबी पाई। २५ वें वर्ष में यह सालह खाँ के स्थान पर मीर तुजुक हो जुका था। इसका एक भाई मंसूर खाँ कुछ समय के लिए दिलाए का भीर श्वातिश था और उसके बाद औरंगाबाद का अध्यक्ष हुआ। द्वितीय युसुफ खाँ औरंगजेब के समय कमर नगर अर्थात् कर्नूछ का फीजदार था। बहादुर शाह के समय हैदराबाद का नाजिम हुआ। इसीने बळवाई पापरा को मारा था। इसके वंशज अभी भी दिल्लाए में हैं।

पापरा का संनिप्त वृत्तांत यों है कि वह तेलिंगाना का एक छोटा व्यापारी था। श्रीरंगजेब के समय जब मुख्तार का पुत्र रुस्तम दिछ खाँ हैदराबाद का स्बेदार था पापरा श्रपनी बहिन को मारकर, जो ध्मीर थी, प्यादे एकत्र कर लिए और पहाड़ में स्थान बनाकर यात्रियों तथा किसानों को छ्टने मारने लगा। फौजदारों तथा जमींदारों ने जब उसे पकड़ने का प्रयस्त किया तब वह यह समाचार पाकर एलकंदछ सरकार के श्रंतगंत बौलास पर्गना के जमींदार वेंकटराम के पास जाकर उसका सेवक हो गया। इछ दिनों के बाद वह वहाँ भी डाँके डालने लगा तब जमीं-

दार ने सबूत पाकर उसे कैंद्र कर दिया। जमींदार का उड़का बीमार हो गया, जिससे यह अन्य कैंदियों के साथ छुट्टी पाकर भुंगेर सरकार के अंतर्गत तरीकंदा परगना के शाहपुर गाँव गया, जो बीहड़ स्थान है और वहाँ के सर्वा नामक हाँकू का साथी हो गया। वहाँ एक दुर्ग बनाकर वह खुझमखुझा छुट मार करने छगा। कस्तमदिल खाँ ने कासिम खाँ जमादार को शाहपुर के पास कुलपाक पर्गने का फौजदार नियत कर पापरा को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। युद्ध में कासिम खाँ मारा गया और सर्वा भी युद्ध में अपने पियादों के जमादार पुर्दिल खाँ से ज्ञगड़ कर दृद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें वह मारा गया। अब पापरा ही सर्वेसर्वा हो गया और तारीकंदा दुर्ग बनवाने लगा। इसने वारंगल तथा भुंगेर तक धावे किए और उस प्रांत के निवासियों के लिए दु:ख का फाटक खोल दिया।

मुहम्मद काम बख्श पर विजय प्राप्त कर बहादुर शाह ने यूमुफ खाँ रुजबिहानों को हैदराबाद का सुबेदार बना दिया और इस पापरा को पकड़ने की कड़ी आज्ञा दी। इक्त खाँ ने दिलावर खाँ जमादार को योग्य सेना के साथ इस कार्य पर नियत किया, जिसने पापरा पर इस समय चढ़ाई की जब वह कुछ-पाक का घरा जोर-शोर से कर रहा था। युद्ध में इसे परास्त कर कुलपाक में थाना स्थापित किया। इस बीच पापरा का साला, जो अन्य लोगों के साथ शाहपुर में बहुत दिनों से कैद था, उसके साथ कठोर बर्जाव किया जाता था। उसकी स्त्री के सिवा, जो प्रतिदिन उसे भोजन देने जाती थी, और कोई वहाँ जाने

नहीं पाता था। अपनी पत्नी के द्वारा कई रेतियाँ मँगा कर उसने उनसे अपनी तथा अन्य कैदियों की बेड़ियाँ काट डालीं। जिस दिन पापरा मछली का शिकार खेलने शाहपुर के बाहर गया, उसी दिन यह दूसरों के साथ बाहर निकल आया और पहरा देने वाळे प्यादों को तथा फाटक पर के रश्चकों को मार कर दुर्ग पर अधिकार कर छिया। यह सुनकर पापरा धवड़ाकर दुर्ग के पास आया पर एक तोप दुर्ग से उसपर छोड़ी गई। इसके भाइयों ने कुछपाक के जमींदारों को ऐसा होने का समा-चार दे दिया था, इसिंखए यह आवाज सुनकर दिखावर खाँ तुरंत ससैन्य आ पहुँचा। शाहपुर के पास खूब युद्ध हुआ। पापरा परास्त होकर तारीकंदा भागा। जब यूसुफ खाँ ने यह समाचार सुना तब पहिळे श्रपने सहकारी मुहम्मद भली को इस कार्य पर नियत किया पर बाद को स्वयं उपयुक्त सेना के साथ वहाँ गया और तारीकंदा को नौ महीने तक घेरे रहा। तब उसने प्रतिज्ञा का झंडा खड़ा किया कि जो दुर्ग से बाहर निकल श्रावेगा चसे पुरस्कार मिलेगा। पापरा भी छद्म वेश कर हुर्ग के वाहर निकछा पर उसी साले के हाथ में पड़ गया और कैद हुआ। जब वह यूसुफ खाँ के सामने लाया गया तब उसके श्रांग श्रंग काटे गए श्रोरे उसका सिर दरवार भेजा गया।

शैर

वृद्ध कृषक ने श्रपने पुत्र से क्या ही ठीक कहा कि । 'मेरे ऑंस्तों की स्योति ! तुम वही काटोगे जो बोध्योगे'।।

# १०४. त्रातिश वाँ हब्शी

दिच्या के शासकों का एक सदीर था। जहाँगीर के समय यह दरबार आया श्रीर इसे योग्य मंसब मिला। इसके बाद जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब इसे प्रथम वर्ष दो हजारी १००० सवार का मंसब मिला श्रीर ३ रे वर्ष जब बादशाही सेना दिख्य आई तब इसे २५००० रु० पुरस्कार मिला और जब शायस्ता खाँ स्वानजहाँ लोदी तथा नीजामशाह को दंड देने पर नियत हुआ तब यह साथ भेजा गया। इसके बाद यह दक्षिण की सहायक स्रेना में नियत हुआ था श्रीर दौलताबाद के घेरे में पहिले महाबत खाँ खानखानाँ तथा बाद को खानजमाँ के साथ उत्साह से कार्य किया। इसके अनंतर यह दरबार आया और १३ वें वर्ष खिलव्यत, एक घोड़ा तथा दस सहस्र रुपये पाकर बिहार में भागलपुर का फौजदार नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में जब उस र्क्षांत के अध्यक्ष शायस्ता खाँ ने पालामऊ के भूम्ययाधिकारी पर चढ़ाई की तब यह उसके दाएँ भाग का नायक था। १७ वें वर्ष यह दरबार आया और एक हाथी भेंट की। ज्ञात होता है कि यह फिर दित्तिण में नियत हुआ और २४ वें वर्ष लौटने पर एक दूसरा हाथी भेंट किया। २५ वें वर्ष सन् १०६१ हि० ( १६५१ ई० ) में यह मर गया।

## १०५. ऋालम बारहा, सेयद

यह सैयद हिजन स्नॉ का भाई था, जिसका वृत्तांत श्रलग इस पुस्तक में दिया गया है। जहाँगीर के समय में इसे पहिले योग्य मंसव मिला, जो उसके राज्य काल के अंत में डेढ़ हजारी ६०० सवार का हो गया। शाहजहाँ की राजगही के समय इसका मंसब बहाल रखा गया और यह खानखानाँ के साथ काबुल गया, जो बलख के शासक नज मुहम्मद लाँ को, जिसने उक्त श्रांत के पास विद्रोह मचा रखा था, दमन करने पर नियत हुआ ३ रे वर्ष इसे खिलबात, तलवार और पाँच सदी २०० सवार की तरकी मिली तथा यह यमीनुहौला के साथ बरार प्रांत के श्रांतर्गत बालाघाट में नियुक्त हुआ। ६ ठे वर्ष यह शाहजादा मुहम्मद् शुजाब का परेंदा के कार्य में ब्यनुगामी रहा । शाहजादे ने इसे जालनापुर में थाना बनाकर पाँच सौ सवारों के साथ मार्ग की रत्ता के लिए छोड़ा। ८ वें वर्ष लाहौर से राजधानी लौटते समय यह इसलाम लॉ के साथ दोधाब के विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्नशील रहा। इसके बाद यह औरंगजेब की सेना के साथ रहा, जो जुमार सिंह बुंदेखा को दंह देने गई थी। ९ वें वर्ष जब द्त्रिण बाद्शाह का द्वितीय बार निवासस्थान हुआ, तब यह साहू भोसला को दंड देने और आदिल खाँ के राज्य को नष्ट करने पर नियुक्त खानजमाँ बहादुर की सेना में नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसका मंसन बहकर दो हजारी १००० सवार का हो गया। १९ वें वर्ष यह शाहजादा मुरादबख्रा के साथ बलख-बद्ख्राँ विजय करने गया। इसके बाद
यह शाहजादा ग्रुजाय के साथ बंगाल गया और २४ वें वर्ष
सुलतान जैनुद्दीन के साथ दरबार में बाकर सेवा की। इसके बाद
एक घोड़ा पाकर यह लौट गया। जब औरंगजेब बादशाह हुआ।
और भाइयों से खूब युद्ध हुए तब यह ग्रुजाय की ओर पहिली
लड़ाई में रहा तथा दूसरो में, जो बंगाल की सीमा पर हुई थी,
इसके प्राण जाते जाते बच गए। अंत में जब ग्रुजाय अराकान
भागा और उसके साथ बारहा के इस सैयदों तथा बारह मुगल
सेवकों के सिवा कोई नहीं रह गया था तब आलम भी साथ था।
उसी प्रांत में यह भी गायब हो गया।

#### १०६. आसफ खाँ आसफ जाही

इसका नाम अबुळ् इसन या और यह एतमादुरीला का पुत्र तथा न्रजहाँ बेगम का बड़ा माई था। जहाँगीर से बेगम की शादी होने पर इसको एतमाद खाँ पदवी मिली भीर खानसामाँ नियत हुआ। ७ वें वर्ष जहाँगीरी सन् १०२० हि० (१६११ ई०) में इसकी पुत्री अर्जुमंद बानू बेगम की, जो बाद को मुमताज महळ के नाम से प्रसिद्ध हुई और जो मिर्जा गियासुरीन आसफ खाँ की पौत्री थी, सुलतान खुर्रम से शादी हुई, जो शाहजहाँ कहलाता था। ९ वें वर्ष इसको आसफ खाँ की पदवी मिली और बराबर तरकी पाते-पाते यह छ हजारी ६००० सवार के मंसव तक पहुँच गया। जिस समय जहाँगीर तथा शाहजहाँ में वैमनस्य हो गया था, इस समय कुछ बुरा चाहने बाले शंका करते थे कि आसफ खाँ शाहजादें का पत्त लेता है और बेगम को भाई से रुष्ट करा दिया, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था।

शैर

जब स्वार्थ प्रकट होता है तब बुद्धि छिप जाती है।
हदय के आँखों पर सैकड़ों पहें पड़ जाते हैं।।
इसने इसे अपने षड्यंत्र का विरोधी समक्त कर आगरे से
कोष छाने के बहाने दरबार से हटा दिया, परंतु शाहजहाँ के
फतहपुर पहुँच जाने के कारण आसफ खाँ आगरा दुर्ग से कोष को
हटाना अनुचित समककर दरबार छोट आया। यह मथुरा नहीं



आसफ खाँ आसफजाही

(पेज ४०२)

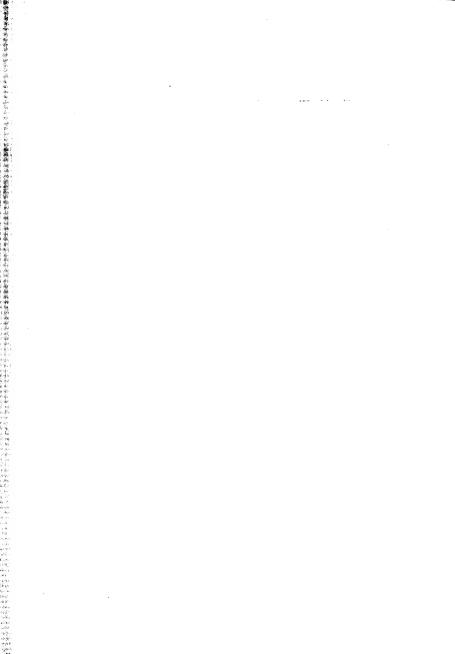

पहुँचा था कि शाहजादे के सम्मतिदाताओं ने राय दो कि आसफ खाँ से सदीर को इस प्रकार चछे जाने देना ठीक नहीं है और ऐसे अवसर पर ध्यान न देना बुद्धिमानी से दूर है। शाहजादे की मुख्य इच्छा पिता की कृपा प्राप्त करना था, इसिछए उसने बड़ी नम्रता का व्यवहार किया। इसके बाद जब वह पिता का सामना न कर छौटा और मालवा की खोर कूच किया तब १८ वें वर्ष में श्रासफ खाँ बंगाल में प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। पर जब यह झात हुआ कि शाहजादा भी बंगाल की ओर गया है तब बेगम ने अपने भतीजे की जुदाई न सह सकने के बहाने उसे बुखवा लिया। २१ वें वर्ष सन् १०३५ हि० (१६२६ ई०) में जब महाबत खाँ आसफ खाँ की असतर्कता तथा ढिलाई से मेलम के तट पर सफल होकर जहाँगीर पर अधिकृत हो गया तब आसफ खाँने, जो इस सब उपद्रव का कारण था, इस अञ्चभ कार्यवाही के हो जाने पर देखा कि इसके प्रयत्न निष्फळ गए और ऐसे शक्तिशाली शत्र से छुटकारा पाने की आशा नहीं है तब वह वाध्य होकर अटक गया, जो उसकी जागोर में था श्रौर वहाँ शरण ली। महाबत खाँ ने अपने पुत्र मिर्जी बहर:बर के अधीन सेना भेजी कि घेरा जोर शोर से किया जाय । इसके बाद स्वयं वहाँ गया और वादा तथा इकरार करके इसे बाहर निकाल कर इसके पुत्र अबू तालिब तथा दामाद खलीलुहा के साथ अपने पास रत्ता में रखा। दरबार से भागने पर भी आसफ खाँ को वह छोड़ने में बहाने कर रहा था पर बादशाह के जोर देने पर तथा अपने वादे और इकरार का ध्यान कर इसे दरबार भेद दिया। इसी समय आसफ लॉ पंजाब का प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ और वकील का उच पद भी इसे

मिला। इसके बाद सात हजारी ७००० सवार का मंसव मिला। सन् १०३७ हि० ( १६२७ ई० ) २२ वें वर्ष में बादशाह राजौर थाने से कश्मीर से छौटे। मार्ग में उसने मदिरा का प्याखा मौंगा पर जब उसे आठ में लगाया तब पी न सका। दूसरे दिन २७ सफर को श्रंतिम सफर को। पड़ाव में बड़ा उपद्रव मचा। आसफ लॉ ने खुसरों के लड़के दावरबंखरा को कैदलाने से निकाल कर नाममात्र का बादशाह बनाया। उसको विश्वास नहीं होता था पर दृढ़ शपथ खाकर लोगों ने उसे शांत किया तब उसने क्रच किया । बेगम शहरयार को बादशाह बनाया चाहती थी इसलिए आसफ लाँ तथा आजम खाँ मीर बख्शी को कैंद्र करने का विचार किया क्योंकि दोनों साम्राज्य के स्तंभ तथा उसके कार्य के विरोधी थे। यद्यपि उसने अपने भाई को बुलाने के लिए आदमी भेजे पर इसने बहाना कर दिया और उसके पास नहीं गया। बेगम शव के साथ आ रही थी। आसफ खाँ ने चंगेज हट्टी थाने से बनारसी नामक हिंदू को, जो इथसाल का मुंशी था और अपनी फ़र्जी तथा तेजी के लिए प्रसिद्ध था, शाहजहाँ के पास भेजा। लिखने का समय नहीं था इसलिए मौलिक संदेश भेजा और अपनी मुहर की श्रॅंगूठी चिन्ह रूप में दे दी। नौशहर: में रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन पहाड़ों के नीचे आए और भीमवर में पड़ाव डाला। यहाँ शव को कफन देने तथा छे जाने का प्रवध किया और उसे छाहौर की नदी (रावी) के उसपार एक बाग में, जिसे बेगम ने बनवाया था, गाड़ने के लिए भेजा। हर एक उँचा या नीचा ठीक समभता था कि यह सब कार्यवाही शाहजहाँ का मार्ग साफ करने के छिए है और दावरवल्श भोज की भेड़ी

के सिवा कुछ नहां है, इसलिए वे आसफ खाँ ही की आज्ञा मानते थे। यह बेगम की ओर से स्वयं निश्शंक नहीं था और इस कारण सर्तक रहकर किसी को उससे मिळने नहीं देता था। कहते हैं कि यह उसे शाही स्थान से अपने यहाँ ढिवा छाया था। जब ये छाहौर से तीन कोस पर थे तभी शहरयार, जो गंजा हो रहा था और सूजाक से पीड़ित था तथा लाहौर फुर्ती से जा पहुँचा था, सुलतान बन बैठा और सात दिन में सत्तर लाख रुपये ज्यय कर एक सेना एक अकर ली और उसे सुलतान दानियाल के पुत्र मिर्जा बायसंगर के अधोन नदी के उसपार भेजा। स्वयं दो तीन सहस्र सेना के साथ छाहौर में रह गया और भाग्य की कृति देखने छगा।

#### मिसरा

श्राकाश क्या करता है इसकी श्राशा छगाए हुए।
पिहले हो टक्कर में इसकी सेना श्रस्त व्यस्त होकर भाग
गई। शहरयार ने यह दु:खप्रद समाचार सुनकर श्रपनी भलाई
का कुछ विचार नहीं किया और दुर्ग में जा घुसा। श्रपने हाथ
से उसने श्रपना पैर जाल में डाछ दिया। श्रप्तसर लोग दुर्ग में
जा पहुँचे और दावरबख्श को गद्दी पर बिठा दिया। फीरोज
खाँ खोजा शहरयार को जहाँगीर के श्रंतःपुर के एक कोने से,
जहाँ वह छिपा था, निकाल लाया और श्रलावर्दी खाँ को सींप
दिया। उसने उसकी करधनी से उसका हाथ बाँध कर दावर
बख्श के सामने पेश किया और कोर्निश करने के बाद वह
कैंद किया गया तथा दो दिन बाद श्रंधा किया गया।

जब शाहजहाँ को यह सब समाचार गुजरात के महाजनों

की चिट्ठी से ज्ञात हुआ तब उसने खिद्मतपरस्त खाँ रजा बहादुर को श्रहमदाबाद से श्रासफ लॉ के पास भेजा श्रीर श्रपने हाथ से जिसकर पत्र दिया कि ऐसे समय में, जब आकाश अशांत है और पृथ्वी विद्रोही है तब दावर बख्श तथा अन्य शाहजादे मृत्यु के मैदान में भ्रमणकारी बना दिए जायँ तो अच्छा है। २२ रबीउल् आखिर (२१ दिसं० सन् १६२७ ई०) रविवार को आसफ खाँ ने दावर बख्श को कैंद कर शाहजहाँ के नाम घोषणा निकलवाई। २६ जमादिचलु अञ्चल (२३ जनवरी सन् १६२८ ई०) को उसे, उसके भाई गर्झास्प, सुलतान शहर-यार और सुलतान दानियाल के दो पुत्र तहमूर्स और होशंग को जीवन कारागार से मुक्त कर दिया । जब शाहजादा आगरे पहुँचा और हिंदुस्तान का बादशाह हुआ तब आसफ खाँदारा शिकोइ, मुहन्मद शुजाब और औरंगजेब शाहजादों के, जो उसके दौहित्र थे, तथा सर्दारों के साथ लाहौर से आगरा आया और २ रज्जव ( २७ फरवरी १६२८ ई० ) को कोर्निश की । आसफ खाँ को यमीतुदौला की पदवी मिली और पत्र-व्यवहार में इसे मामा लिखा जाता था। यह वकील नियत हुआ और श्रीजक मुहर इसे मिली तथा आठ हजारी ८००० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसव मिला, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। इसके अनंतर जब यमीतुदौला ने पाँच सहस्र सुसज्जित स्वार शाहजहाँ को निरीचण कराया तब इसे नौ हजारी ९००० सवार का मंसव मिला श्रीर पचास लाख रुपये की जागीर मिछी। ५ वें वर्ष के आरंभ में यह भारी सेना के साथ बीजापुर के मुहम्मद आदिल शाह को दमन करने के लिए भेजा गया। जब यह बीजापुर में पड़ाव हाछे था तब इसने बाँचने और मारने में खूब प्रयत्न किया रे रजदूलह खाँ हबशी के चाचा खैरियत खाँ और मुल्ला मुहम्मद लारी का दामाद मुस्तफा खाँ मुहम्मद अमीन दुर्ग से बाहर आए और चाछीस लाख रुपया देकर संधि कर दुर्ग छीट गए। बीजापुर राजकार्य का प्रधान खवास खाँ राज्य की दुर्दशा तथा शाही सेना में अन्न-वास की कमी देखकर उसे ठीक करने का पूर्ण प्रयास करने लगा। कहते हैं कि केवल अन्न ही की महमीन थी प्रत्युत् सभी वस्तुओं की था यहाँ तक कि एक जोड़ी पैताबा चालीस रुपये को मिलता था और एक घोड़े की नाछ बाँचने को दस रुपये लगते थे। यमीनुदौला वाध्य होकर बीजापुर छोड़ कर राय बाग और मिरच गया, जो उपजाऊ प्रांत थे और उन्हें खूब छूटा। वर्षा के आने पर वह लीट आया।

कहते हैं कि इसी समय आसफ लॉ आजम लॉ से पकांत में मिला तब आजम लॉ ने कहा कि 'अब बादशाह को हमारी तुम्हारी आवश्यकता, नहीं है।' आसफ ने कहा कि 'राज्य-कार्य हमारे तुम्हारे बिना चल नहीं सकेगा'। यह बात बादशाह तक पहुँची, जो उसे नहीं पसंद आई। उसने कहा कि 'उसके अच्छे कार्य हमें याद हैं पर भविष्य में बादशाही काम से उसे कष्ट नहीं दिया जायगा।' इन सब बातों के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 'प्याले को टेढ़ा रक्सो पर गिरेन।' इसके साथ प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार में बाल बराबर कभी नहीं हुई। महाबत लॉ की मृत्यु पर ८ वें वर्ष में यह खानखानों अमीरुख् उमरा नियत हुआ। १५ वें वर्ष सन् १०५१ हि० में यह लाहौर में संप्रहणी रोग से मर गया। कहते हैं कि इसे अच्छा

खाना पसंद था। इसका दैनिक भोजन एक मन शाहजहानी था पर बीमारी के अधिक दिन चलने पर इसके लिए एक प्याला चना का जूस काफी हो जाता था। 'जे है अफसोस आसफ खाँ' ( आसफ खाँ के लिए आह शोक, सन् १०५१ हि० १६४१ ई०) से इसकी मृत्यु-तिथि निकलती थी। यह जहाँगीर के मकबरे के पास गाड़ा गया। आज्ञा के अनुसार एक इमारत तथा बाग बनवाया गया। जिस दिन शाहजहाँ इसे बीमारी में देखने गया था उस दिन इसने लाहौर के निवास-स्थान को छोड़ कर, जिसका मूल्य बीस लाख कपया आँका गया था, तथा दिखी, आगरे और करमीर के अन्य मकान और बागों के सिवा ढाई करोड़ रुपये मूल्य के जवाहिरात, सोना, चाँदी और सिक्का छिखाकर बाद-शाह को दिखलाया था कि वे जब्त कर लिए जाँय। बादशाह ने उसके तीन पुत्रों और पाँच पुत्रियों के लिए बीस लाख रुपये छोड़ दिए और लाहौर को इमारत दारा शिकोह को दे दी। बाकी सब ले लिया गया।

श्रासक खाँहर एक विज्ञान में गम रखता था। वह विशेष कर नियमों को श्रव्ही तरह जानता था और इसी कारण शाही दफ्तरों में जो पद्वियाँ इसके नाम के साथ लगाई जाती थीं उनमें 'अफलातूनियों की बुद्धिका प्रकाशदाता तथा तर्क शास्त्रियों के इदय का बुद्धिदाता' लिखा जाता था। यह अच्छा लेखक था और शुद्ध महावरों का प्रयोग करता था। यह हिसाब किताब अच्छा जानता था। यह स्त्रयं कोषाधिकारियों तथा अन्य श्रक्तसरों के हिसाब को जाँचता था। इसके लिए इसे किसी प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती थो। इसके निजी कार्ये के व्यय मी

इतने थे कि ध्यान में नहीं लाए जा सकते, विशेष कर बादशाह, शाहजादों तथा बेगमों के बहुवा आने जाने में अधिक व्यय होता। पेशकरा तथा उपहारों के सिवा, जो बड़ी रकम हो जाती थी, इसके खान पान में क्या वैभव न रहता था और बाहर भीतर की सजावट तथा तैयारी में क्या न होता था ! इसके नौकर भी चुने हुए थे श्रीर यह उन पर दृष्टि भी रखता था। श्रपने पिता के समान ही यह भी विनम्न तथा मिलनसार था। इस बड़े श्रफसर के पुत्र तथा संबंधीगण का, जो साम्राज्य में ऊँचे पदों पर पहुँचे थे, विवरण यथास्थान इस प्रंथ में दिया गया है। इसकी पुत्री मुमताज महल बीस वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ से ज्याही गई थी और चौदह बार गर्भवती हुई। इनमें से चार पुत्र झौर तीन पुत्रियाँ अपने पिता के राज्य के अंत समय जीवित थीं। बादशाहत के ४ थे वर्ष सन् १०४० हि० (१६३१ ई०) में बुर्हानपुर में इस साध्वी स्त्री ने, जिसकी व्यवस्था ३९ वर्षकी हो चुकी थी, गौहरव्यारा नामक पुत्री को जनम देने के बाद ही अपनी हालत में कुछ फर्क होते देखकर बादशाह को बुला भेजने के लिए इशारा किया। वह घवड़ाए हुए आए और अंतिम मिलाप हुई, जिसमें वियोग-काल के कोष को संवित कर लिया। १७ जीकदा, ७ जुलाई सन् १६३१ ई० को ताम्री नदी के दूसरी स्रोर जैनाबाद बाग में श्रास्थायी रूप से गाड़ी गई। 'जाय मुमताज-महल जन्नत बाद' श्रर्थात् मुमताज महल का स्थान स्वर्ग में हो (सन् १०४० हि०)। कहते हैं कि इन दोनों दश्च वंशस्थ पति-पत्नी में श्रात्यंत

श्रेम था, जिससे उसके मरने पर शाहजहाँ ने बहुत दिनों तक रंगीन

वस्त्र पहिरता, गाना सुनना तथा इत्र छगाना छोड़ दिया था त्रोर मजिलसें उक गई थीं। दो वर्ष तक हर प्रकार की ऐसा की वस्तु काम में नहीं लाए। उसकी संपत्ति का, जो एक करोड़ रुपयों से अधिक की थी, आधा बेगम साहिबा को मिला और आधा अन्य संतानों में बाँट दिया गया। मृत्यु के छ महीने बाद शाहजादा मुहम्मद शुजाअ, वजीर खाँ और सदरुत्रिसा सती खानम शब को आगरे लाकर नदी के दिलण पास ही एक स्थान पर गाड़ा, जो पहिछे राजा मानसिंह का और अब राजा जयसिंह का था। बारह वर्ष में पचास लाख रुपया व्यय करके उस पर एक मकबरा बना, जिसका जोड़ हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। आगरा सरकार और नगरचंद पर्गना के तीस प्राम, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये की थी तथा मकबरे से संलग्न सरायों और दूकानों की भाय, जो दो लाख रुपये हो गई थी, सब उसके लिए दान कर दो गई।

# १०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन अली कजवीनी

यह आका मुखा द्वातदार का पुत्र था। ऐसा प्रसिद्ध है कि यह शाह तहमास्प सफवी का खास मुसाहिव था। इसके अन्य पुत्र मिर्जी बदीवज्जमाँ श्रीर मिर्जी श्रहमद बेग फारस के बड़े नगरों क वजीर हुए। कहते हैं कि यह शोखुल् शयूख शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के वंश का था, जिसके गुणों के वर्णन की आवश्यकता नहीं है और जिसकी वंशपरंपरा अवेबक्रस्सिद्दीक के मुहम्मद तक पहुँचती थी। सूफी विचार में यह अपने चाचा नजीबुद्दीन सुहरवर्दी के समान ही था। यह विज्ञानों का भांडार या और वगदाद के शेखों का शेख था। यह अवारिफुल् मुआरिफ तथा अन्य अच्छी पुस्तकों का लेखक था। यह सन् ६३३ या ६३२ हि० (१२३५ ई०) में मर गया। ख्वाजा गियासुरीन अली अपनी वाक् शक्ति तथा मनन के लिए प्रसिद्ध था और उसमें चत्साह तथा साहस भी कम नथा। जब यह हिंदुस्तान आया सौभाग्य से श्रकवर का कृपापात्र हुआ और बल्शी नियत हुन्त्रा । सन् ९८१ हि० (१५७३ ई०) में यह गुजरात की नौ दिन की चढ़ाई में साथ था और विद्रोहियों के साथ के युद्ध में, जिन सबने मिर्जा कोका को अहमदाबाद में घेर रखा या, श्रच्छा कार्य किया, जिससे इसे श्रासफ लाँ की पदनी मिली । राजधानी को विजयी सेना के प्रत्यागमन-काल में यह उस

त्रांत का बख्शी नियुक्त हुआ कि मिजी कोका का सेना के प्रबंध में सहयोग दे। २१ वें वर्ष में यह अन्य अफसरों के साथ ईहर में नियत हुआ, जो अहमदाबाद प्रांत के अंतर्गत है। इसे विद्रोहियों को दमन करना था। वहाँ के राज्याधिकारी नारायणदास राठौर ने घमंड से घाटियों से निकल कर युद्ध किया और उसमें द्वंद्व युद्ध भी खूब हुए। शाही हरावल हट गया और उसका अध्यत्त मिर्जा मुक्तीम नक्शबंदी मारा गया तथा पूर्ण पराजय होने को थी कि आसफ लाँ तथा दाएँ बाएँ के सदीरों ने बड़ा प्रयत्न किया और शत्रु परास्त हुए। २३ वें वर्ष के अंत में अकबर ने इसे मालवा तथा गुजरात भेजा, जिसमें यह मालवा के नाजिम ःशहाबुद्दीन अहमद खाँ का सहयोग कर मालवा की सेना में ्दाग की प्रथा जारी करके शीघ्र गुजरात चला जाय। वहाँ के शासक कुलीज खाँ की सहायता कर सेना की हालत ठीक करे तथा उसकी ठीक हालत जाँचे। आसफ खाँने शाही ब्रज्ञानुसार कार्य किया और सचाई तथा ईमानदारी से किया। सन् ९८९ हि० (१५८१ ई०) में यह गुजरात में मरा। इसका एक पुत्र मिर्जा नूरुद्दीन था। जब सुखतान खुसरो को कैद कर जहाँगीर ने इसको कुछ दिन के लिए आसफ खाँ मिर्जा जाफर की रक्षा में रहा तब नूरुद्दीन, जो आसफ खाँ का चचेरा भाई था, श्राप ही खुसरों के पास गया और उसके साथ रहने लगा तथा ऐसा निश्चय किया कि अवसर मिलते ही उसे छुड़ा कर उसका कार्य करे। इसके बाद जब खुसरो खोजा एतबार खाँ की रचा में रखा गया तब नूरुद्दीन ने एक हिंदू को अपने विश्वास में लिया, जो खुसरों के पास जाया करता था और उसे खुसरो

के अनुगामियों की एक सूची दी। पाँच छ महीने बाद चार सौ आदमी शपथ छेकर एक हुए कि जहाँगीर पर मार्ग में आक्रमण करेंगे। इस दल के एक भादमी ने साथियों से कुद्ध हो कर इसकी सूचना सुलवान खुरम के दीवान ख्वाजा वैसी को दे दिया। ख्वाजा ने तुरंत शाहजादे से कहा और वह यह समाचार जहाँगीर को दे आया। तुरंत ये अभागे आदमी सामन लाए गए और आज्ञा हुई, जिससे नूरुद्दीन, एतमादुद्दीला का पुत्र मुहम्मद शरीफ तथा कुछ अन्य आदमी मार डाले गए। एतबार खाँ के हिंदू सेवक के पास से मिली हुई सूची को खानजहाँ लोदी की प्रार्थना पर जहाँगीर ने बिना पढ़े आग में डलवा दिया, नहीं तो कितनों को प्राण दंड होता।

## १०८. श्रासफ खाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफर बेग

यह दवातदार श्राका मुहाई कजवीनो के पुत्र मिर्जा कदी बजामों का पुत्र था। शाह तहमास्प सफवी के राज्य काल में विश्विज्जमों काशान का वजीर था श्रीर मिर्जा जाफर बेग अपने पिता तथा पितामह के साथ शाह का एक दरबारी हो गया था। २२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० (सन् १५७७ ई०) में यह पूर्ण यौवन में एराक से हिंदुस्तान श्राया श्रीर श्रपने पितृत्य गियासुद्दीन श्राली श्रासफ खाँ बख्शी के साथ, जो ईडर का काम पूरा करके दरबार श्राया था, श्रकवर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर ने इसे दो सदी मंसब दे कर श्रासफ खाँ की सेवा में भर्ती किया। यह इस छोटी नियुक्ति से श्रप्रसन्न हो गया श्रीर सेवा छोड़ कर दरबार जाना बंद कर दिया। बादशाह भी श्रप्रसन्न हो गए श्रीर इसे बंगाल भेज दिया, जहाँ की जल वायु अस्वास्थ्यकर थी तथा दंडित लोग भी वहाँ भेजे जाकर जीवित न रहते थे।

कहते हैं कि मानर महर का मौछाना कासिम काही, जो एक पुराना शायर था श्रौर बिलकुछ स्वतंत्र चाल से रहता था, जाफर से श्रागरे में मिला श्रौर इसका हाल चाल पूछा। जब उसने कुछ हाल सुना तब कहा कि 'मेरे सुंदर युवक, बंगाल मत जाश्रो।' मिर्जा ने कहा कि 'में क्या कर सकता हूँ ? मैं खुदा पर भरोसा करके जाता हूँ।' इस प्रसंग चित मनुष्य ने कहा कि 'उस पर विश्वास कर मत जाओ। वह वही ख़ुदा है जिसने इमाम हुसेन ऐसे व्यक्ति को कर्वछा मारे जाने के लिए भेजा था। ' ऐसा हुआ कि जब मिर्जा बंगाळ पहुँचा तब वहाँ का प्रांताध्यत्त खानजहाँ तुर्कमान बीमार था और बाद को मर गया। मुजफ्फर खाँ तुर्वती उसका स्थानापन हुआ। श्रविक दिन नहीं ज्यतीत हुए थे कि काकशालों के विद्रोह और मासूम लॉ कानुली के डपद्रव से उस प्रांत में गड़बड़ मच गया। यहाँ तक हालत हुई कि मुजफ्फर खाँ टांडा दुर्ग चला आया और उसमें जा बैठा। मिर्जा उसके साथ था। जब वह पकड़ा जाकर मारा गया तब **उसके बहुत से साथी रकम दे कर छुट्टी पाने के लिए रोके ग**ए पर यह अपनी चालाकी तथा बातों के फेर में डाल कर ऐसे देन से छूट कर निकल आया और फतेहपुर सीकरी में सेवा में उपस्थित हुआ। यह घृणा तथा श्रसफलता में चला गया था पर सौभाग्य से फिर लौट कर भाग्य के रिकाब की सेवा में श्राया था इस लिए अकबर ने प्रसन्न हो कर कुछ दिन बाद इसे दो हजारी मंसव और आसफ खाँ की पदवी दी। यह काजी भली के स्थान पर मीर बख्शी भी नियत हुआ और चद्यपुर के राणा पर भेजा गया। इसने आक्रमण करने, छटने, मारने तथा ख्याति लाभ करने में कसर नहीं की। ३२ वें वर्ष में जब इस्माइल कुछी खाँ तुर्कमान को दरों को खुला छोड़ देने के कारण भत्र्सना की गई, जिससे जलालुद्दीन रोशानी निकल गया, तब श्रासफ खाँ उसका स्थानापन्न नियत हुआ श्रीर सवाद का थानेदार हुआ। ३७ वें वर्ष सन् १००० हि० (१५९२

ई०) में जब जलाल रोशानी, जो तूरान के बादशाह अब्दुद्धाः खाँ के यहाँ गया था पर असफल छीट आया था, तीराह में उपद्रक मचाने लगा तथा अफ़ीदी और ओरकजई अफ़ग़ान उससे मिल गए तब आसफ लॉ उसे नष्ट करने भेजा गया। सन् १००१ हि० (१५९२-३ ई०) में इसने जैन खाँ कोका के साथ जलाल को दंड दिया और उसके परिवार, वहदत अली, जो उसका भाई कहा जाता है तथा दूसरे सगे संबंधियों को, जो लग-भग चार सो के थे, गिरफ्तार कर लिया और अकबर के सामने पेश किया । ३९ वें वर्ष में जब मिर्जा यूसुफ खाँ से कश्मीर ले लिया गया श्रोर श्रहमद बेग खाँ, मुहम्मद कुळी श्रफशार, हसनश्ररब और ऐमाक बदख्शी को जागीर में दिया गया तब आसफ खाँ जागीरदारों में उसे ठीक-ठीक बाँटने के लिए वहाँ भेजा गया। इसने केशर तथा शिकार को खालसा कर दिया और काजी अली के बंदोबस्त के अनुसार इकतीस लाख खरवार तहसील निश्चित किया । प्रति खरबार २४ दाम का निश्चय कर जागीर का ठीक-ठीक बँटवारा करके यह तीन दिन में काश्मीर से लाहौर पहुँच गया । ४२ वें वर्ष में आसफ खाँ कश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ क्योंकि वहाँ के जागीरदारों के आपस के भगड़े से वह प्रांत विश्वंखल हो रहा था। ४४ वें वर्ष में सन् १००४ हि० के आरंभ में यह राय पत्रदास के स्थान पर दीवाने कुल नियत हुआ और दो वर्ष तक उस कार्य को बड़े कौशल से निभाया। जब १०१३ हि० ( १६०४-५ ई० ) में सुलतान सलीम विद्रोह का विचार छोड़कर मरियम मकानी की मृत्यु के अवसर पर शोक मनाने के लिए अपने पिता के पास चला आया और बारह

दिन गुसुलक्षाने में बंद रहने पर उस पर कुपा हुई तथा यह निश्चित हुआ कि वह गुजरात का शांत जागीर में छे लेवे और इलाहाबाद तथा विहार प्रांत, जिसे उसने विना आज्ञा के अधिकृत कर र सा है, दे दे । तब बिहार की सुबेदारी आसफ स्रों को दे दी गई और उसका मंसव बढ़ाकर तीन हजारी करके वस प्रांत का शासन करने भेज दिया गया। जब जहाँगीर बादकाह हुआ तब आसफ खाँ बुलाया जाकर सुलतान पर्वेज का श्रमिभावक नियत हुआ। यह राणा को दंड देने भेजा गया, जो उस समय आवश्यक हो पढ़ा था पर सुलतान खुसरो के विद्रोह के कारण बुला जिया गया। २ रे वर्ष सन् १०१५ हि० (१६०६-७ ई०) में जब जहाँगीर काबुळ की स्रोर चला तक यह शरीफ खाँ अमीरुळ् उमरा के स्थान पर, जो कड़ी बीमारी के कारण लाहौर में रुक गया था, वकील नियत हुआ और इसका मंसब पाँच हजारी हो गया तथा इसे जड़ाऊ कलमदान मिला। दिचण के प्रधान पुरुषों ने, मुख्यतः मलिक श्रंबर इवशी ने श्रकवर की मृत्यु पर वहंडता आरंभ कर दी और शाही अफसरों से बाला-वाट शांत के अनेक भाग छीन लिए। स्नानसानों ने आरंभ ही में कुछ दलबंदी तथा ईन्धी से इन न्वालाओं को बुमाने का प्रयतन नहीं किया और धन्हें बढ़ने दिया। बाद को जब इधर ध्यान दिया तथा जहाँगीर से सहायता माँगी तन उसने सुलतान पर्वेज को आसफ खाँ मिर्जा जाफर की अमिभावकता में वहाँ नियुक्त कर दिया और इसके अनंतर क्रमशः बड़े बड़े अफसरों को जैसे राजा मानसिह, खानजहाँ लोदी, अमीरुळ् डमरा, खानेश्राजम और श्रब्दुक्का खाँ को भेजा जिनमें प्रत्येक एक एक राज्य विजय कर सकता था

पर शाहजादे में सेनापतित्व के अभाव, अधिक मिद्रा पान तथा लूटमार की चढ़ाइयों के कारण कार्य ठीक नहीं चला। इसके विपरीत अफसरों के कपटाचरण से हर एक बार जब जब वह सेना को बालाघाट ले गया तब तब उसे असफल होकर असम्मान के साथ लौट आना पड़ा। इन विरोधों के कारण आसफ खाँ का कोई चपाय ठीक नहीं बैठा। श्रांत में यह ७ वें वर्ष सन् १०२१ हि० (१६१२ ई०) में बीमारी से मर गया। 'सद हैफजो आसफ खाँ ' अर्थात् आसफ खाँ केलिए सी शोक (१०२१ हि०) से मृत्यु की तारीख निकलती है। यह अपने समय के अदि-तीयों में था। हर एक विज्ञान को खूब जानता तथा विद्वत्ता में पूर्णथा। इसकी तीत्र बुद्धि और ऊँची योग्यता प्रसिद्ध थी। यह स्वयं बहुधा कहता कि 'जो मैं सरसरी दृष्टि से देखने पर नहीं समम सकता वह निरर्थक ही निकलता है।' कहते हैं कि यह बहुत सी पंक्ति एक साथ पढ़ सकता था। वाक्राकि, कौराल तथा आर्थिक और नैतिक कार्य करने में अनगरय था। यह बाह्य तथा आंतरिक गुर्णों से शोभित था। कविता तथा मनो-रंजक साहित्य में इसकी अच्छी पहुँच थी। बहुतों का विश्वास था कि शेख निजामी गंजवी के समय के बाद ख़ुसरो और शीरीं के कथानक को इससे अच्छा किसी ने नहीं कहा है।

शैर

[ यहाँ दस शौर दिए गए हैं, जिनका अर्थ देना आवश्यक नहीं है । ]

कहते हैं कि फूलों, गुलाब बाड़ी, बाग तथा क्यारियों से इसे बड़ा शौक था और अपने हाथ से बीज तथा कलम खगाता।

यह प्रायः फावड़ा लेकर काम करता। इसने बहुत सी औरतें इकट्ठी कर लीं। अपनी अंतिम बीमारी के समय इसने एक सी सुंदरियों को विदा कर दिया। इसने बहुत से जड़के लड़की पैदा किए पर कोई पुत्र प्रसिद्ध नहीं हुआ। मिर्जा जैनुल् आबदोन हेट हजारी १५०० सवार के मंसब तक पहुँच कर शाह-जहाँ के द्वितीय वर्ष में मर गया। इसका पुत्र मिर्जा जाफर, जो अपने पितामह का नाम तथा उपनाम रखे था, अच्छी कविता लिखता था। हर ऋतु में जानवर एकत्र करने की इसे रुचि थी। इससे जाहिद लाँ कोका और सैफ कोका के पुत्र मिर्जा साकी से घनी मित्रता थी तथा शाहजहाँ उन लोगों को तीन यार कहता था। अंत में मंसब छोड़कर यह आगरे गया। शाहजहाँ ने इसकी वार्षिक वृत्ति बाँध दी, जो औरंगजेब के समय बढ़ाई गई। यह सन् १०९४ हि० (१६८३ ई०) में मरा। यहाँ तीन शैर स्सीके दिए हैं, जिनका अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रासफ खाँ का एक अन्य पुत्र सुहराब खाँ था। श्राहजहाँ के समय डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसव पाकर मरा। दूसरा मिर्जा अली असगर था। भाइयों में यह सबसे बढ़कर व्यसनी और उच्छुंखल था। जबान नहीं रोकता था और बहुधा समय तथा स्थान का बिना विचार किए बोळ देता था। परेंदा की चढ़ाई में इसने शाह गुजाअ और महाबत खाँ अमीरुल् उमरा में मगड़ा करा दिया। इसके बाद जुमार बुंदेला की चढ़ाई में नियुक्त हुआ। जब धामुनी दुर्ग का अध्यक्त रात्रि के अंघकार में बाहर निकला तब सैनिक भोतर घुस गए और छटने छगे। खानदीराँ को बाध्य होकर इसे रोकने के लिए दुर्ग में जाना पड़ा।

पक आदमी ने पुकारा कि दिच्च के एक बुर्ज में बहुत से राशुः विख्ळाई पड़ रहे हैं। अछी असगर ने कहा कि मैं जाकर उन्हें पकड़ेंगा। खानदीरों ने रोका कि ऐसी राश्रि में इस प्रकार के उपद्रव में जाना ठीक नहीं है जब शत्रु और मित्र की पहचान नहीं पड़ रही है, पर उसने नहीं माना और चला गया। जब वह दुर्ग की दीवाल पर चढ़ गया तब एकाएक मसाल का गुल, जिसे छुटेरों ने माल देखने के लिए बाल रखा था, बारूद के ढेर पर गिर पड़ा, जो बुर्ज के नीचे जमा था। कुल बुर्ज दोनों ओर की अस्सी अस्सी गज दीवाल सहित, जो दस गज मोटी थी, हवा में उड़ गया। अली असगर, उसके कुछ साथी तथा कुल छुटेरे, जो दीवाल पर थे, नष्ट हो गए। मोतमिद खाँ की पुत्री इसके गृह में थी पर निकाह नहीं हुआ था, इसलिए वह बादशाह की आज्ञा से खानदीरों को ज्याही गई।

# १०६. आसफुद्दौला अमीरुल् मुमालिक

यह निजामुल् मुल्क आसफजाह का तृतीय पुत्र था । इसका वास्तविक नाम सैयद मुहम्मद था। अपने पिता के जीवन ही में इसे खाँ की पदवी तथा सळावत जंग वहादुर नाम मिला था और हैदराबाद का प्रांताध्यक्त नियत हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद सलावत जंग नासिर जंग के साथ मुजफ्फर जंग का विद्रोह दमन करने के लिए पांडिचेरी गया । नासिर जंग के मारे जाने पर यह मुजफ्कर जंग के साथ लौटा। जब मार्ग में मुजफ्फर जंग अफगानों द्वारा मारा गया तब सलाबत जंग गहो पर बैठा क्योंकि अन्य भाइयों से यही बड़ा था । बाद्शाह अहमदशाह से इसे मंसव में तरकी तथा श्रासफ़द्दौला जफर जंग की पदवी मिली। इसके बाद इसे समीख्ट् ममालिक की पद्वी मिली। इसके मंत्री राजा रघुनाथदास ने हैट पहिरने वाले फरासीसियों की पल्टन को, जो मुजफ्कर जंग के साथ त्राई थी, शान्त कर सेवा में छे लिया। सन् ११६४ हि० (१७५१ ई०) में सलावत जंग औरंगाबाद आया धौर मराठों के प्रांत पर आक्रमण किया। अंत में संधि हो जाने पर छीट आया । मार्ग में रघुनाथ दास सैनिकों द्वारा मारा गया श्रौर रुक्तुदौला सैयद लश्कर लॉ प्रधान खमात्य हुआ। इसके दूसरे वर्ष इसका बड़ा भाई गाजीउदीन खाँ फीरोज जंग दक्षिण के शासन पर नियत होकर मराठों के साथ औरंगाबाद आया और यद्यपि वह शीघ्र ही मर गया पर मराठों ने उसके सनदों के जोर पर खानदेश का बहुत खंशा तथा श्रीरंगाबाद का कुछ श्रंश छे लिया। इसका कुल गृह-कार्य इसके पूरे राज्य-काछ भर अफसरों की राय पर होता रहा। जब दक्षिण का प्रबंध-भार इसके भाई निजामुद्दीला आसफजाह को बादशाह ने दे दिया, जो पहिछे युवराज घोषित हो चुका था और शासन कार्य भी जिसे मिल चुका था, तब इसको अलग होना ही पढ़ा। यह कैदलाने में सन् ११७७ हि० (१७६३ ई०) में मरा और प्रसिद्ध यह हुआ कि इसके रक्षकों ने इसे मार डाला।

## ११०. खानदोराँ अमीरुल् उमरा । ख्वाजा आसिम

यह अच्छे खानदान काथा। इसके पूर्वज बद्खशाँ से हिंदुस्तान आकर आगरे में बस गए। इनमें से कुछ सैनिक होकर और दूसरों ने फकीरी लेकर दिन विताये। इसका बड़ा भाई स्वाजा महम्मद जाफर एक सच्चा फकीर था। शेख अद्भुला वाएज मुलतानी और इससे जो मगड़ा धर्म के विषय में महम्मद फर्रुखसियर बादशाह के तीसरे वर्ष में चला था. वह लोगों के मुँह पर था। ख्वाजा महम्मद बास्रित ख्वाजा महम्मद जाफर का लड़का था। यह त्रारंभ में सुखतान व्यजीसुरशान के वालाशाही स्वारों में छोटे मंसब पर भरती हुआ। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु पर अपने पिता के बुलाने पर यह बंगाल से आगरे को चला तब अपने पुत्र फर्रुखसियर को उक्त प्रांत में छोड़ गया और यह भी उसी के साथ नियत हुआ। यह व्यवहार-कुशन तथा योग्य था इसलिए कुछ दिनों में महम्मद फर्रेखसियर से हिलमिलकर हर एक कामों में हस्तत्तेप करने लगा। दूसरे ताल्लुकेदारों ने यहाँ तक शिकायत लिखी कि सुलतान अजी-मुरशान ने इसको अपने यहाँ बुला लिया। जब बहादुर शाह मर गया और अजीमुरशान अपने माइयों से छड़कर मारा गया तक महम्मद फर्रुखसियर ने बादशाही के लिये बारहा के सैयदों के साथ अपने चचा जहाँदार शाह से छड़ने की तैयारी की तब यह उसके पास पहुँचा श्रीर इस पर कृपा तथा विश्वास बढ़ने से यह दीवाने खास का दारोगा नियत हुआ, मनसब बढ़ा श्रीर

च्यशरफ खाँकी पदवी पाई। इसके बाद कुछ दिनों तक दीवाने खास के दारोगा के पद के साथ मीर आविश का भी काम करता रहा। इसके अनंतर जब महम्मद फर्रुखियर चचा पर विजय पाकर दिली पहुँचा तब पहिले वर्ष इसका मंसब बढ़कर सात हजारी ७००० सवार का हो गया और झंडा, डंका तथा समसामुद्दौढा सानदौराँ बहादुर मनसूर जंग की पदवी पाई। श्रोहे श्रादमियों की राय, बादशाह की अनुभव-हीनता और बारहा के सैयदों के इठ से बादशाह और सैयदों के बोच जो भित्रता थी वह वैमनस्य में बदल गई परंतु इसने दूरदर्शिता से बादशाह की राय में शरीक रहते हुए भी सैयदों से विगाड़ नहीं किया। दूसरे वर्ष जब अमीरुल् डमरा हुसेन अलोखाँ निजामुळ् मुल्क फतेह जंग बहादुर के स्थान पर दक्षिण का सुबेदार नियत हुआ तब यह नायब मीर बस्शी नियत हुआ। उसी समय महम्मइ समीन खाँ वहादुर की जगह पर यह दूसरा बख्शी हुआ। इसके अनंतर गुजरात का स्बेदार नियत हुचा और हैदर कुली खाँ, जो सूरत बंदर में मुतसही था, इसका प्रतिनिधि होकर वहाँ का काम करता रहा।

जब मुहम्मद शाह बादशाह हुआ और पहिले ही वर्ष हुसेन खली खाँ मारा गया तब उसके साथ की सेना ने झुंड-झुंड होकर और उसका भांजा सैयद गैरत खाँ ने खपनी सेना के साथ बादशाह के खेमे पर आक्रमण किया। बादशाह अपने हितैषियों की राय से हाथी पर सवार होकर खेमे के फाटक पर ठहरा। खानहीराँ ठीक युद्ध के समय अपनी सेना के साथ आकर हरावल नियत हुआ और गैरत खाँ के मारे जाने पर तथा उपद्रव के शान्त होने पर इसे अमीरुल उमरा की पदवी मिछी और मोर बखशो

नियत हुआ। यह बहुत दिनों तक उक्त पद पर हढ़ता से रहा। यह अच्छी चाल का था और भाषा पर अच्छा अधिकार था। विद्वानों और पंडितों का सत्संग इसे प्रिय था, इसलिए इसके साथ विद्वान लोग बराबर रहते थे। गरीबों के साथ मी अच्छा व्यवहार करता था और बराबर वालों से उचित बर्ता रखता था। जो कोई इसकी जागीर से आता उसको सेना में भर्ती करता था, क्योंकि उसको अच्छा सममता था। बादशाही मामिलों में अनुभव नहीं रखता था।

कहते हैं कि जब बंगाल का सूबेदार जाफर खाँ मर गया चौर उसका संबंधी शुजाउदौला उसके स्थान पर नियत हुआ, तब बादशाही भेंट के सिवाय, इसके लिये भी धन भेजा। इसने भेंट के साथ वह रुपया भी बादशाही कोष में जमा कर दिया। राजा लोग बहुधा इससे परिचय रखते थे। जब मालवा में मरहठों का उपद्रव हुआ तब सन् ११४७ हि॰ में राजाओं के साथ उन्हें दंढ देने के लिए रवाना हुआ। दूसरी सेना एतमा-दुरौला कमरुद्दोन खाँके अधीन थी। खानदौराँ का सामना मल्हार राव होलकर से हुआ और जब कोई उपाय नहीं चला तब संघि कर लौट गया। सन् ११४९ हि॰ में जब बाजी राव ने दिली तक पहुँचकर उपद्रव किया तब यह नगर से बाहर निकला और बाजो राव लौट गए। सन् ११५१ हि० में नादिर शाह हिंदुस्सान आया और मुहम्मद शाह उसका सामना करने की इच्छा से करनाल पहुँचा, तब अवघ का सूबेदार बुरहानुल् मुल्क सम्रादत स्वॉ, जो पीछे रह गया, शीघ्र यात्रा करके सेवा में पहुँसा। उसने अपनी सेना के पिछड़े भाग के छुटे जाने का समाचार पाकर ईरानी सेना पर खड़ाई कर दी। खानदौरों भी पीछे से उसकी सहायता को अपनी सेना के साथ गया। दोनों सेनाओं में लड़ाई होने लगी। खानदौरों हढ़ता से खूब लड़ा और इसके बहुत से साथी मारे गए। यह स्वयं भी गोली से घायल होने पर खेमे में लाया गया और दूसरे दिन मर गया। इसके तीन लड़के, जो साथ थे और इसका भाई मुजफ्कर खाँ, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका या और कुछ दिनों तक अजमेर का स्वेदार रह चुका था, इस युद्ध में मारे गए। ख्वाजा आशोरी नामक उसका लड़का, जो कैंद्र हो गया था, मुहन्मद शाह बादशाह के राज्य में अपने पिता की पदवी पाकर सन् ११६७ हि० में मीर आतिश नियत हुआ, और आलमगीर द्वितीय के पहिले वर्ष में अमीरल् उमरा होकर कुळ दिन बाद मर गया।

नादिर शाह का उल्लेख हुआ है इसलिए उसका कुछ हाळ लिखना आवश्यक है। वह करकछ जाति का था, जो अफशार तुर्कमानों का एक भेद है। पिहळे यह जाति तुर्किस्तान में असी थी और तूरान के मुगोलियों के समय में वहाँ से निकल कर आजरवईजान में जा बसी। शाह इस्माइल सफवी के राज्य में आये कूचकर खुरासान के अंतर्गत अनीर्वद महाळ के कोंकान में, जो मझ-हद के उत्तर मर्ब से बीस फर्सख दूर पर बसा हुआ है, आ बसी। यह सन् ११०० हि० में पैदा हुआ और दादा के नाम पर उसका नाम नजरकुली रखा गया। सुल्तान हुसेन सफवी के राज्य के अंत में दंख देने में ढिलाई होने से राज्य में उपद्रव मच गया आ और हर एक को बादशाह बनने का शौक हो गया था। खुरान्सान और कंबार में अब्हाली तथा गिलज: अफगानों ने अधिन कार कर लिया **और रूमियों** ने सीमा पर श्रविकार करना आरंभ कर दिया। इसने भी अपने देश में विद्रोही होकर पहिले अपने जावि वालों को, जो डसकी बराबरी करते थे,... युद्ध कर अधीन किया और फिर अफगानों को युद्ध में मार कर उनकी चढ़ाइयों को रोका। इसके अनंतर मशहद विजय कर सन् ११४१ हि० में इसफहान ले लिया। सन् ११४५ हि० में रूम की सेना को परास्त कर पाँच शर्तों पर संधि की। पहिली यह कि रूम के विद्वान् इमामिया तरिके को कशा धर्म समझें। दूसरी यह कि इस मजहन के भी आदमी हर एक भेद में शरीक होकर जाफरी नीमाज पढ़ें। वीसरी पद कि प्रति वर्ष ईरान की स्रोर से एक मीरहज नियत होगा, जिसका सम्मान किया जाय । चौथी यह कि ईरान और रूम देश के जो गुलाम जिस किसी के पास हों वह मुक्त कर दिये जाँय श्रीर -उनका वेंचना श्रीर खरोदना नियमित न हो । पाँचवीं यह कि एक दूसरे के वकील दोनों दरबार में उपस्थित रहें, जिसमें राज्य के सब काम वहीं निपटा दिए जावें। यह ११४७ हि० में गद्दी पर बैठा और ११५१ हि० में भारत श्राया । मुहम्मद शाह ने संधि कर बहुत धन, सामान तथा शाहजहाँ का बनवाया तख्त ताऊस सौंप दिया । ११५२ हि० में यह छौट गया और कुछ देश ईरान, बळख तथा ख्वारिङम पर ऋघिकृत हो गया। ११६० हि० में उसके पार्श्ववर्ती लोगों ने रात्रि में खेमे में घुस कर इसको खत्म कर दिया। इसके अनंतर इसके कई पुत्र गही पर बैठे पर अंत में नाम के सिवा कुछ न बच रहा।

## १११. इखलाक खाँ हुसेनबेग

यह शाहजहाँ के वालाशाही सवारों में से था। जब शाहजहाँ गही पर बैठा तब पहिले ही वर्ष इसे दो हजारी ८००
सवार का मंसव और ६०००) ह० नकद पुरस्कार देकर बुर्हानपुर प्रांत का दीवान नियत किया। तीसरे वर्ष मंसव में २००
सवार बढ़ाए गए। चौथे वर्ष अजमेर का फौजदार नियत हुआ।
१३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० में इसकी मृत्यु हुई। इसका पुत्र
नईम वेग पाँच सदी २२० सवार का मंसव पाकर १५ वें
बर्ष में मर गया।

# ११२. इखलास खाँ शेख आ्रालहदियः

यह कुतुबुद्दीन खाँ शेख खूबन के लड़के किशवर खाँ शेख इब्राहीम खाँका पुत्र था, जिसका बचांत लिखा जाता है। शेख इत्राहीम जहाँगीर के पहिले वर्ष में एक हजारी ३०० सवार का मंसन और किशवर खाँ की पदवी पाकर तीसरे वर्ष रोहतास का अध्यक्ष नियत हुआ। चौथे वर्ष दरबार आकर दो हजारी २००० सवार का मनसब पाकर उज्जैन का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष शुजाद्यत खाँ और उसमान व्यफगान के युद्ध में, जो उड़ीसा की झोर से लड़ने झाया था, बहादुरी से लड़कर मारा गया । शेख आलहदियः योग्य मंसव पाकर शाहजहाँ के ८ वें वर्ष में शाहजादा औरंगजेब के साथ नियत हुआ, जो जुमार सिंह बुंदेला को दंड देनेवाळी सेना का सहायक नियुक्त हुआ था। १७ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर डेढ़ हजारी १००० उ सवारकाहो गया श्रौर यह कालिंजर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा मुरादबख्श के साथ बलख और बद्ख्शाँकी चढ़ाई पर नियत हुआ। इसका मंसब दो हजारी १००० सवार का हो गया तथा इखळास खाँ की पदवी मिली। २० वें वर्ष जुम्छतुल् मुल्क सादुष्ठा खाँ के प्रस्ताव पर, जो उक्त शाहजादा के लौटने पर बलख का प्रबंध करने गया था, इसका मंसब ५०० सवार का बढ़ाया गया और झंडा मिला। २१ वें वर्ष वहाँ से लौटने पर आज्ञा के अनुसार शाहजादा औरंगजेब से

खार होकर दरबार पहुँचा। इसके बाद झंडा पा कर प्रसक्त हुआ। २२ वें वर्ष इसका मंसव बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हुआ और शाहजादा और गंजेब के साथ कंधार गया। २३ वें वर्ष पाँच सदी मंसव बढ़ा और २५ वें वर्ष डंका मिला। यह दूसरी बार चक शाहजादा के साथ उसी स्थान को गया। २६ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर जाते समय खिलखत और चाँदी के जीन सहित बोड़ा पाकर सन्मान्तित हुआ। वहाँ से सस्तम खाँ के साथ बुस्त पर अधिकार करने में बहादुरी दिखळाई। २८ वें वर्ष जुम्लतुल् मुल्क के साथ दक्षिण के सहायकों में नियत होकर वहाँ के स्वंदार शाहजादा औरंगजेब के पास गया। अदिलखानियों के साथ युद्ध में जंधे में भाला लगने से धायल हो गया। इसके पुरस्कार में ३१ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर तीन हजारी १००० सवार का हो गया। इसके बाद का हाल नहीं मिला।

# ११३. इखलास खाँ इखलास केश

यह सन्नी जाति के हिंदू का लड़का था। इसका असल नाम देवीदास था। इसके पूर्वज कलानीर में, जो दिही से ४० कोस पर है, कानूनगोई करते थे। यह अल्पावस्था से पढ़ने लिखने में छगा था घोर राजधानी दिली में रहते हुए इसने आलिमों और फकोरों का सत्संग करने से योग्यता प्राप्त कर ली। यह सैयद श्रव्दुक्षा स्यालकोटी का शिष्य था, इसलिए क्सके द्वारा औरंगजेब की सेवा में पहुँचकर इखलास केश की यदवी पाई। छोटा मंसव पाकर २५ वें वर्ष में मोदीखाने का, २६ वें वर्ष नमाजखाने का श्रीर २९ वें वर्ष प्रधान पत्रों का ळेखक नियत हुआ। ३० वें वर्ष यार अलीवेग के स्थान पर मीरबख्शी रहुड़ा खाँका पेशकार नियुक्त हुआ। ३३ वें वर्ष शरफुद्दीन के स्थान पर खानसामाँ कचहरी का वाकियानवीस हुआ और इसके वाद बोदर प्रांत के कुछ भाग का अमीन नियत द्भुत्रम । ३९ वें वर्ष महम्मद् काजिम के स्थान पर इंदौर प्रांत का अमीन तथा फौजदार नियत हुआ। उसी वर्ष इसका मंसव चार सदी ३५० सवार का हुआ। ४१ वें वर्ष रुहुहा खाँ खानसामाँ का पेशकार पुनः नियत हुआ। ५० वें वर्ष कृपा करके इसका नाम महम्मद् रखकर शाह्याळम बहादुर का वकील नियत किया। अौरंगजेब के मरने पर आजमशाह उक्त वकालत के कारण इससे अप्रसम्भ था, इसलिए बसालव खाँ मिर्जा सुलवान नजर के द्वारा

इसकी निर्दोषिता स्वीकार कर इसे औरंगाबाद में रहने दिया। बहादुरशाह का अधिकार होने पर सेवा में उपस्थित होने पर इसका मंसव बढ़कर ढाई हजारी १००० सवार का हो गया और इसलास स्वॉ की पद्वी और श्रर्ज-मुकर्रर का पद मिला। कहते हैं कि जब यह अपना काम सुनाने के लिए दरबार में उपस्थित होता, तब बादशाह के भी विद्वान होने के कारण मुकइमों के सिछसिले में इल्मी बहस होने लगती। दूसरे पदाधिकारी चुप होकर आपस में इशारा करते थे कि अब रहस्य का पर्दा चठने वाला है, सांसारिक वातें बंद कर देना चाहिए। उस समय बादशाह और वजीर की हिम्मत बहुत ऊँचे चढ़ गई थी, इसलिए कोई दरख्वास्त पेश न हुई। उक्त सॉ ने, जो मुतसहीगिरी के समय अपनी कड़ाई के लिए प्रसिद्ध था, खानखानों से प्रगट किया कि बादशाह का कुपा-बृक्ष सिवाय अयोग्य के योग्यों के लिए फल नहीं छाता है। खानखानाँ इस अपकीर्ति को सचाई को अपने से संबंध रखता हुआ समझकर इसलास खाँके पीछे पड़ गया। उक्त खाँने भी आदमियों की कहा सुनी को पसंद न कर उस काम से हाथ खींच लिया और उस पद पर मुस्तैद खाँ महम्मद साको नियत हुआ। जहाँदार शाह के समय में जुल्फिकार खाँ ने पहिले पद के सिवाय दीवान-तन का पद भी देकर इसे अपना मित्र बनाया। फर्रुखिसयर के समय में जब युद्ध का शोर मचाः भौर कुछ सर्दार इस पर नजर रखे हुए थे तब कुतवुल् मुल्क और हुसेन अली खाँने पुरानी जान पहिचान का विचार कर इसको इसके देश कस्वा जान सहतः रवाना कर दिया और इसके बाद बादशाह से प्रार्थना कर इसकी पुरानी जागीर श्रीर

मंसव की बहाली का आज्ञा पत्र भेजवा दिया। यद्यपि यह स्वतंत्र स्वमाव के कारण नौकरी नहीं करना चाहता था पर दोनों भाइयों के कहने से इसने सेवा कर लिया और मीर मुंशी के पद पर तथा अपने समय की घटनाओं का इतिहास लिखने पर नियत हुआ। महम्मद फर्डब्सियर के हटाए जाने के बाद सात हजारी मंसव तक पहुँचा और महम्मदशाह के राज्य-काल में उसी पद पर रहा। यह सभा-चतुर मनुष्य था और सिवाय सफेद कपड़े के और उन्छ नहीं पहिनता था। कहते हैं कि कम मंसव के समय भी अच्छे सर्दार इसकी प्रतिष्ठा करते थे। इसने महम्मद फर्डब्सियर की घटनाओं को लिखकर बादशाहनामा नाम रखा था। समय आने पर यह मर गया।

### ११४. इखलास खाँ, खानत्रालम

यह खानजमाँ शेख निजाम का बड़ा पुत्र था। औरंगजेब के २९ वें वर्ष में अपने पिता के साथ दरबार में पहुँच कर इसने योग्य मंसव पाया। ३२ वें वर्ष में जब इसके पिता ने शंभाजी को पकड़ने में बहुत अच्छी सेवा की तब यह भी उसका शरीक था। इसका मंसन बढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया और इसने सानगालम की पदवो पाई। ३९ वें वर्ष इजारी १००० सवार बढ़ाए गए। ४३ वें वर्ष महम्मद वेदार बस्त और राना भोंसला के युद्ध में बहुत प्रयत्न किया। ५० वें वर्ष माछवा प्रांत का अध्यत् चुना जाकर महम्मद आजमशाह के साथ नियुक्त हुआ, जिसने बादशाह के मरने के कुछ दिन पहले मालवा जाने की छुट्टी पाई थी। उस अवश्यंभावी घटना के बाद महम्मद आजम शाह का पन लेकर बहादुर शाह के युद्ध के दिन सुलतान अजीमुरशान के सामने पहुँच कर वीरता से धावा किया। बहुत बहादुरी दिखलाने के बाद तीर से घायउ होकर गिर पड़ा। उसके पुत्रों में से एक खानआलम दितीय था, जो पिता की मृत्यु पर सरदारी पर पहुँचा। बोदर प्रांत की आर उसे एक परगना जागीर में मिला, जहाँ वह घर की तौर पर वस गया था। अपनी विवाहिता स्नासे बहुत प्रेम रखता था और जागीर का कुछ काम उसीको सौंप दिया था। दुर्भाग्य से वह को मर गई, जिससे इसको ऐसा दुःल हुमा कि चार महोने बाद

यह भी मर गया। सोना, जवाहिर और हथियार एकट्टा करने का इतना शौक था कि स्वयं काम में नहीं लाता था। नकद भी बहुत सा जमा किए था। सरकार में आपे से अधिक जन्त हो गया। इसको लड़का नहीं था। द्वितीय पुत्र एहतशाम खाँ था, जिसका आरंभिक हाल ज्ञात नहीं है। इसका एक पुत्र एहतशाम खाँ द्वितीय अपने चाचा खानशालम के साथ मारा गया, जिसकी पुत्रों से उसका विवाह हुआ। था। उससे एक लड़का था, जिसने बहुत प्रयत्न करके खानआलम को पदवी और वही पैत्रिक महाल की जागीरदारी प्राप्त को परंतु भाग्य की विचित्रता से युवावस्था ही में मर गया।

## ११५. सेयद इस्तमास खाँ उर्फ सेयद फीरोज खाँ

शाहजहाँ के समय के सैयद खानजहाँ बारहा का भतीजा और संबंधी था। अपने चचा के जीवन ही में एक हजारी ४०० सवार का मंसव पा चुका था और उसकी मृत्यु पर १९ वें वर्ष में पाँच सदी ६०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए। २० वें वर्ष में अन्य कई मनसबदारों के साथ अक्षामी सादुल्ला खाँ के पास पश्चीस लाख रुपये पहुँचाने बलख गया और वहाँ से लौटने पर इसका मंसन बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया तथा झंडा मिला। २२ वें वर्ष स्वॉकी पदवी पाकर सुलतान मुहम्मद औरंगजेन बहादुर के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया। विदा होते समय इसे खिलशत और चाँदी के साज साहित बोड़ा भिला। वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ कुलीज खाँ की सहायता को बुस्त की और गया और कजिलवाशों के साथ युद्ध में बहुत अयत्न कर गोडी लगने से भायल हो गया। २५ वर्ष दूसरी बार उसी शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया। २६ वें वर्ष खिळ अत और चांदी के जीन सहित घोड़ा पाकर सुलतान दारा शिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर गया। २९ वें वर्ष एरिज, भांडेर और शहजादपुर का फौजदार नियत हुआ, जो आगरे के पास खालसा महाल है और जो नजाबत खाँ के प्रबंध न कर सकने से वीरान हो रहा था तथा जिसकी तहसील तीन करोड़ चालीस लाख दाम की थी। जब कौरंगजेब बादशाह हुझा तब मिर्जाराजा जयसिंह के साथ, जो सुलेमान शिकोह से अलग होकर दरबार में उपस्थित होने की इच्छा रखता था, सेवा में पहुँचकर अमीरुल् हमरा शाइस्ता खाँ के संग सुलेमान शिकोह को रोकने के लिए हिरिद्वार गया। सुलतान शुजाध के युद्ध के बाद बंगाल को चढ़ाई पर नियत हुझा। दूसरे वर्ष के अंत में जब फीरोज मेवाती को स्नां की पदवी मिली, तब इसे सैयद इस्तसास खाँ की पदवी मिली। बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत के पास आसाम की सीमा पर गोहाटी का थानेदार रहा। १० वें वर्ष बहुत से आसामियों ने एकत्र होकर सपद्रव मचाया और सहायता न पहुँच सकने के कारण एक खाँ बहुत वीरता दिखला कर सन् १०७७ हि० (सन् १६६७ ई०) में मारा गया।

## ११६. सैयद इजत खाँ अब्दुर्रजाक गीलानी

पहिले यह दारा शिकोह की शरण में था। शाहजहाँ के तीसरे वर्ष में एक शाहजादे की प्रार्थना पर इसे इज्जत खाँ की पदनी मिली और मुलतान प्रांत का शासक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष बहाहुर खाँ के स्थान पर राजधानी लाहौर का अध्यत्त हुआ। जब दाराशिकोह आगरे के पास औरंगजेन से परास्त होकर लाहौर गया और वहाँ भी न ठहर सकने पर मुलतान चला गया तन तक यह भी साथ था परंतु जन एक शाहजादा साहस छोड़कर भक्कर की ओर चला तन यह उससे अलग होकर औरंगजेन की सेना में पहुँचा और तीन हजारी ५०० सनार का मंसन पाया। मुहम्मद शुजाअ के युद्ध में यह नादशाह के साथ था। ४ थे वर्ष संजर खाँ के स्थान पर भक्कर का फीजदार नियत हुआ। १० वें वर्ष गजनकर खाँ के स्थान पर ठट्टा का सूनेदार हुआ और इसका मंसन बढ़कर साढ़े तीन हजारी २००० सनार का हो गया। आगे का युत्तांत नहीं माळ्म हुआ।

#### ११७. इजत खाँ ख्वाजा बाबा

यह अब्दुहा खाँ फीरोज जंग का एक संबंधी या। जहाँगीर के राज्य काल में एक हजारी ७०० सवार का मंसवरार था। शाहजहाँ के बादशाह होने पर यह लाहौर से यमीनुहौला के साथ आकर सेवा में उपस्थित हुआ और पुराना मंसव बहाछ रहा। ३ रे वर्ष डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव पाकर अब्दुहा खाँ बहादुर के साथ नियत हुआ, जो खानजहाँ लोदी के दिल्ला से भागने पर मालवा प्रांत में उसका पीछा करने को नियत हुआ था। ४ थे वर्ष इसका मंसव बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया और इज्जत खाँ की पदवी, झंडा और हाथी इनाम तथा भक्कर की फीजदारी मिछी। ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० (सन् १६३३ ई०) में भक्कर में मर गया।

### ११८. इनायत लाँ

इसके वंश और निवास स्थान का पता नहीं है। न उसके पूर्वेओं की खबर है और न उसके संबंधियों का पता है, केवल इतना झात हुआ कि यह खवाफी कहलाता था। श्रीरंगजेब के १० वें वर्ष के श्रंत में खाळ से का दीवान नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसने शहजहाँ के समय से चौदह लाख रुपया आय बदाई। आज्ञा हुई कि चार करोड़ रुपया खालसा नियत रखे श्रीर इतना ही खर्च रखे। कागजों को देख करके बादशाही. शाहजादों और बेगमों के व्यय के बहुत से मद कम कर दिए। यहाँ से थोड़े समय में उस भारत-साम्राज्य के विभव तथा विस्तार को और उस भारी देश के फैलाव का अन्वेषण कर लिया, जिसके सिवा दूसरे सुखतानों को कही जानेवाछी सल्त-नतें इसके सेवक सर्दारों की आय को नहीं पहुँच सकती थीं। इमाम कुली खाँ और नजर मुहम्मद खाँ की, जो मावरुन्नहर, तुर्किस्तान तथा बलस बर्ख्शाँ पर अधिकृत थे, आय जकात आदि हर मद से एक करोड़ बीस छाख खानी अर्थात् वीस छाख रुपये की थी, जो अत्येक सात हजारी ७००० सवार दो चारपा सेह अस्पा मंसवदार का वेतन है और एक करोड़ दाम पुरस्कार है। यमीतुरीला श्रासफ खाँ को प्रति वर्ष जागीर से पचास लाख रुपए मिछते हैं। दारा शिकोह का मंसव अंत में साठ इजारी ४०००० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का हो गया था चीर पुरस्कार विरासी करोड़ दाम तक पहुँच गया था घौर उसका वार्षिक वेतन दो करोड़ साढ़े सात छाख रुपये था।

कागजात के देखने से प्रगट होता है कि अकदर के समय में, जो बादशाहत का संस्थापक और राज्य के नियमों का पोषक था इस प्रकार के असाधारण और निश्चित व्यय नहीं थे। च्यों ज्यों प्रांत पर प्रांत और देश पर देश बढ़ते गए और साम्राज्य का विस्तार बढ्ता गया उसी तरह व्यय आवश्यकता-नुसार बढ़ता गया परंतु आय के मद भी एक से सी हो गए और कपया बहुत जमा हो गया। जहाँगीर के राज्यकाल में, जो बादशाह राच्य तथा माल का कोई काम नहीं देखता था और जिसके स्वभाव में जापरवाही थो, बेइमान झौर छालची ग्रुतसिहयों ने रिशवत छेने तथा रुपया बटोरने में हर तरह के आदमियों के साथ तथा हर एक के काम में कुछ भी रियायत नहीं किया, जिससे देश वीरान हो गया और आय बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि स्मालसा के महालों की आमदनी पचास लाख रह गई और **च्यय डेट् करोड़ तक पहुँच गया। कोष की बहुमू**ल्य चीजें खर्च हो गई। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में जब आय और व्यय विभाग का निरीच्च वादशाह के दरबारियों को मिला तब उस बुद्धिमान तथा अनुभवी बादशाह ने डेढ़ करोड़ रुपये के महाल, जो रक्षित प्रांत के वार्षिक निश्चित द्याय को १५ वाँ हिस्सा है, स्त्रालसा से अन्त करके एक करोड़ रुपया साधारण व्यय के लिए नियत फिया तथा बचे हुए मदों के विशेष व्यय के लिए सुरिचत रखा। बादशाह के सौमाग्य तथा सुनीति से प्रति दिन आय बढ़ती गई और साथ साथ खर्च भी बढ़ा। २० वें वर्ष के अंत में आठ सी अस्सी करोड़ दाम प्रांतों की आय से आर एक सी बीस करोड़ दाम खालसा से नियत किया, जो बारह महीने में सीन करोड़ रुपये होते हैं। अंत में चार करोड़ तक पहुँच गया था।

इससे अधिक विचित्र यह है कि बहुत सा रुपया दान, पुरस्कार, युद्ध आदि तथा इमारतों में न्यय हो जाता था । पहिले ही वर्ष एक करोड़ अस्स्री लाख रुपया नकद और सामान तथा चार ठाख बीघा भूमि और एक सौ बीस मौजा बेगमों, शाह-जादों, सरदारों, सैयदों तथा फकीरों को दिए गए। २० वें वर्ष के अंत तक नी करोड़ साठ लाख रुपये केवल इनाम खाते में तिखे गए । बळख और बद्खशाँ की चढ़ाई में खान-पान के व्यय के दो करोड़ रुपये के सिवाय दो करोड़ रुपये दूसरे आवश्यक कामों में खर्च हो गए। दाई करोड़ रुपए इमारतों के बनवाने में व्यय हुआ। इसमें से पचास लाख रुपया मुमताज महल के रौजा पर, बावन छाख रुपये आगरे की अन्य इमारतों में, पचास छाख रुपए दिल्ली के किले में, दस लाख जामा मसजिद में, पचास लाख लाहौर की इमारतों में, बारह लाख काबुत में, आठ लाख काश्मीर के बागों में, आठ लाख कंचार में और दस लाख आहमदाबाद, अजमेर तथा दूसरे स्थानों की इमारतों में व्यय हुए। साथ ही इसके जोकोष श्रकवर के इक्यावन वर्ष के राज्य में संचित हुआ था स्रोर कभी खाली न होने वाला था, बढ़ता गया। औरंगजेब, जो बहुतः ठीक प्रबंध करता था, आय तथा व्यय के हिसाब को ठीक रखने में बहुत प्रयन्न करता रहा परंतु दिश्चिया के युद्ध से बहुत धन नष्ट होता रहा । यहाँ तक कि दारा शिकोह आदि के अनुयायियों का

माल हिंदुस्तान से दक्षिण जाकर व्यय हो गया और साम्राज्यः इस कारण वीरान होता गया और आय कम हो गई। उक्त बादशाह के राज्य के अंत समय में आगरा तुर्ग में लगभग दस बारह करोड़ रुपये थे। बहादुर शाह के समय में जब आयः से व्यय अधिक था, बहुत कुछ नष्ट हुआ। इसके अनंतर मुहम्मद मुइज़ुद्दीन के समय में नष्ट हुआ और जो कुछ बचा था वह निकोसियर की घटना में बारहा के सैयदों ने ले लिया। उस समय साम्राज्य की आय बंगाल प्रांत की आय पर निर्भर थी। बहाँ भी मरहठे दो तीन वर्ष से उपद्रव मचा रहे थे। व्यय भी उतना नहीं रह गया था। इतना विषय के अतिरिक्त लिख गया।

१४ वें वर्ष में इनायत खाँ खालसा की दीवानी से बदलकर बरेली चकला का फौजदार नियत हुआ और उस पद पर मीरक मुईनुदीन अमानत खाँ नियत हुआ। १८ वें वर्ष मुजाहिद खाँ के स्थान पर खैराबाद का फौजदार हुआ। इसके अनंतर जब मृत अमानत खाँ ने खालसे की दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि दीवान-तन किफायत खाँ खालसे के दफ्तर का भी काम देखे। २० वें वर्ष दूसरी बार खालसा का प्रबंधक नियत होकर एक हजारी १०० सवार का मंसबदार हुआ। २४ वें वर्ष अजमेर प्रांत में इसका दामाद तहन्तुर खाँ बादशाह कुली खाँ, जो शाहजादा मुहम्मद अकबर का कुमार्ग-प्रदर्शक हो गया था और तुरे विचार से या अपने श्वसुर के लिखने से सेवा में लौट आया था और बादशाह के सामने उपस्थित होकर राजद्रोह का दंड पा चुका था। इसी वर्ष यह खालसा की दीवानी से बदल कर कामदार खाँ के स्थान पर सरकारी बयूताती पर नियत हुआ।

इसके दामाद तहन्तुर खाँ ने अजमेर की फौजदारी के समय राजपूतों को दंख देने में बहुत काम किया था, इसलिए छसी फौजदारी के लिए इसी वर्ष प्रार्थना की और वीर राठौरों को शीध दमन करने का दावा किया। इच्छा पूरी होने से प्रसन्न हुआ और २६ वें वर्ष सन् १०९३ हि० (सन् १६८२-३ ई०) में मर गया।

## ११६. इनायतुल्ला खाँ

इसका संबंध सैयद जमाळ नैशापुरी तक पहुँचता है। संयोग से काइमीर पहुँचकर यह वहीं बस गया। इसका पिता मिर्जा शकरु या और इसकी माँ मरिश्रम हाफिजा एक विदुषी की थी । औरंगजेब के राज्यकाल में जेबुश्रिसा बेगम को पढ़ाने पर यह नियत हुई, जो महम्मद आजम शाह की सगी बहिन थी। बेगम एससे कुरान पढ़ती थी और आदाब सीखती था। उसने इनायतुद्धा को मंसव दिलाने के लिए अपने पिता से प्रार्थना की । इसे आरंभ में छोटा मंसव और जवाहिरखाने में कुछ काम मिला। ३१ वें वर्ष इसका मंसव बढ़कर चार सदी ६० सवार का हो गया। ३२ वें वर्ष वेगम की सरकार में खानसामाँ नियत हुआ। ३५ वें वर्ष जब खालसे का मुख्य छेखक रशीद लाँ बदीचण्जमाँ हैदराबाद प्रांत के कुछ खालसा महालों की तहसील निश्चय करने के लिए भेजा गया तब यह उक्त खाँ का नाएव नियत हुआ और इसका मंसव बढ़कर छः सदी ६० सवार का हो गया और लॉकी पदवी मिली। ३६ वें वर्ष श्रमानत खाँ मीर हुसेन के स्थान पर यह दीवान-तन हुआ और इसका मंसव बढ़कर सात सदी ८० सवार का हो गया। कुछ दिन बाद दीवान खास खर्च का पद और २० सवार की तरक्की मिली । ४२ वें वर्ष दूसरे के नियत होने तक सदर का भी काम इसीको मिला और मंसद बढ़कर एक हजारी १०० सवार का हो गया।

अप वें वर्ष अर्शद खाँ अबुल्झला के मरने पर खालसा की भी दीवानी इसे मिली और इसका मंसब बढ़ कर डेढ़ हजारी २५० सवार का हो गया। ४६ वें वर्ष इसे हाथी मिछा। ४९ वें वर्ष दो हजारी २५० सवार का मंसब हो गया। बादशाह के साथ अधिक रहने से इस पर विशेष विश्वास हो गया था। यहाँ तक कि जब असद खाँ बुद्धावस्था तथा विषय-भोग के कारण मंत्रित्व के कागजों पर इस्ताचर करने में अपनी अप्रतिष्ठा सममने लगा तब आजा हुई कि इनायतुल्छा खाँ उसका प्रतिनिधि हो कर दस्ताखत करे। बादशाह को इस पर यह अजीब छुपा थी, जैसा कि मआसिरे आछमगीरी के लेखक ने लिखा है, जो अमीरल उमरा असद खाँ के नीचे लिखे हाछ से ज्ञात होगा।

श्रीरंगजेव की मृत्यु पर श्राजम शाह के साथ यह हिंदुस्ताव इस कारण गया कि कुछ कागजात ग्वालियर में छूट गए थे, जो श्रसद लों के साथ वहों थे। बहादुर शाह के समय में पुराने पदों पर नियत रह कर श्रसद लों के साथ दिल्ली छीटा। इसका पुत्र हिदायतुला लों इसके बदले दरवार में काम करता रहा। दिलाण से श्राने पर, इस कारण कि खानसामों मुख्तार लों मर गया था, यह उस पद पर नियत हो कर दरवार पहुँचा। जहाँदार शाह के समय में काश्मीर प्रांत का नाजिम नियत हुआ। फर्कलियर के राज्य के श्रारंभ में इसका बड़ा पुत्र सादुल्ला लों हिदायतुल्ला लों मारा गया, इसलिए इनाय-तुल्ला लों ने काश्मीर से मक्का जाने का विचार किया। उक राज्य के मध्य में वहाँ से लौटने पर चार हजारी २००० सवार का मंसबदार हो गया और खालसा स्था तन की दीवानो के

साथ काश्मीर की स्वेदारी मिली। आज्ञा हुई कि स्वयं द्रबार में रहे और अपना प्रतिनिधि वहाँ भेज दे। महम्मद्शाह के राज्य में एतमादुदौला महम्मद अमीन खाँ की मृत्यु पर सात हजारी मंसव पाकर आसफजाह के पहुँचने तक प्रतिनिधि रूप में बजीर का और मीर सामान का निज का काम करता रहा। सन् ११३९ हि० में उसी समय मर गया।

कहते हैं कि यह साफ सुथरा, व्यवहार-कुशल झौर धर्म भीर तथा प्रेमी था। 'साधुत्रों का सत्-संग करने के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के नियम और दफ्तर के कामों में बहुत कुशङ था। भौरंगजेब इसके पत्र लेखन को बहुत पसंद करता था। जो पत्र शाहजादों और सरदारों को इसके द्वारा भेजे गए थे वे संगृहीत हो कर पहकामे-आलमगीरी कहलाए और बादशाह के हस्ताज्ञर किए हुए पत्र भी संगृहीत हो कर कलमाते-तईबात कहलाए। यो दोनों संमह प्रचलित हैं। उक्त खाँ को छः लड़के थे। पहिले सादुल्ला खाँ हिदायतुल्ला खाँ का उत्पर उल्लेख हो चुका है। दूसरे जिद्यावरला खाँ का हाल उसके लड़कों सनावहा और व्यमानुहा खाँ के हाल में आ चुका है। तीसरे का नाम किफायनुहा न्खाँ था। चौथा अतीयतुला खाँ था, जो पिता के बाद इनायतुला **स्वाँ के नाम से काइमीर का शासक हुआ। पाँचवाँ उबे**दुहा खाँ था। छठा भव्दुरुला खाँ दिरुली में रहता है और उसे मनसूरुदीला की पदवी मिली है।

# १२०. इफ्तखार खाँ ख्वाजा ऋबुल् बका

यह अब्दुल्ला खाँ फीरोजजंग का भवीजा और महाबत खाँ खानखानाँ का भांजा था। इस्रे लखनऊ में जागीर मिछी थी। शाहजहाँ के १८ वें वर्ष में इफ्तस्वार खाँ की पढ़वी पा कर मीर खाँ के स्थान पर, जो सलाबत खाँ और अमर सिंह की घटना में मारा गया था, तुजुक स्त्रीर जड़ाऊ चोब की सेवा पर नियत हुआ। इसके अनंतर अकवर नगर की फीजदारी पर नियुक्त होते समय इसका मंसव डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें वर्ष रस्तम खाँ दिखनी के साथ कंधार के कजिलवाओं के युद्ध में बड़ी बीरता दिखलाई। जिस समय कजिलबाश सेना ने रुस्तम खाँ के दाहिने भाग पर धावा किया तब उस भाग के बहुत से वीर भाग गए, पर इफ्तलार खाँ ने कुछ सरदारों के साथ, जो नहीं भागे थे, बहुत वीरता दिख्छाई। इसके पुरस्कार में द्रबार से इसका मंसब पाँच सदी ५०० सवार का बढ़ा कर दो हजारी २००० सवार का हो गया और इसे झंडा मिला। इसके मस्तक से बहादुरी और कार्य-कुशलता कलक रही बी इस लिए इसे कृपा के योग्य समम कर २५ वें वर्ष और तुलादान के उत्सव पर इसका मंसव पाँच सदी बढ़ाया गया श्रीर डंका इनाम मिला । २७ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंघार की चढ़ाई पर नियत हुआ। उस शाहजादा की प्रार्थना पर पाँच सदी और मंसब बढ़ाया गया। २८ वें वर्ष मालवा प्रांत के

अंतर्गत चौरागढ़ की फौजदारी और जागीरदारी पाकर इसका मंसब एक इजारी १००० सवार बढ़ने से तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। ३० वें वर्ष शाहजादा भौरंगजेब तिलंग के सुलतान अन्दुहा कुतुवशाह को दंड देने के लिए दक्षिण का प्रांताध्यत्त नियत हुन्या और बादशाही आज्ञानुसार मालवे का स्वेदार शाइस्ता खाँ इफ्तखार खाँ और अन्य सब फीजवारों. मंसबदारों के साथ, जो इस शांत में नियुक्त थे, मालवा से रवाना हो कर शाहजादा की सेना में जा मिला। इफ्तस्वार खाँ शाहजादे के आदेश से हादीदाद खाँ अनसारी के साथ उत्तरी मोर्चे में नियत हुआ। इस काम के पूरा होने पर अपने काम पर लौट गया । उसी वर्ष के अंत में जब उक्त शाहजादा बीजापुर के सुलतान आदिल शाह के राज्य पर अधिकार करने और ख्टने पर नियत हुन्ना तब बादशाही आज्ञानुसार इफ्त**खार खाँ** अपनी जागीर से सीधे शाहजादे की सेना में जा मिछा। शाहजादा ३१ वें वर्ष में भारी सेना के साथ कूच करता हुआ जब बीदर दुर्ग के पास पहुँचा तब उसके अध्यच सीदी मरजान ने, जो इब्राहीम आदिखशाह का पुराना दास था और तीस वर्ष से उस दुर्ग की रचा कर रहा था, छगभग १००० सवार तथा ४००० पैदल बंदूकची धनुर्घारी ऋौर बहुत से सामान के साथ बुर्ज आदि की दृढ़ता से विश्वस्त हो कर युद्ध का साहस किया। शाहजादा ने मोद्यज्जम स्वॉं मीरजुमला के साथ दस दिन में तोपों को खाई के पास पहुँचा कर एक बुर्ज को तोड़ डाला। दैवात एक दिन जब मोअ जम खाँ के मोर्चे से भावा हुआ तब दुर्गाध्यज्ञ जो चक्त बुर्ज के पीछे भारी गढ़ा खुदवा कर और

**चसको बारूद, बान और हुक्कों से भरवा कर उसके पास स्वयं** धावे को नष्ट करने के लिए खड़ा था कि एकाएक आग की चिनगारी उसमें गिर पड़ी और वह दो लड़कों के साथ उसमें जल गया। बादशाही बहादुर नक्कारा पीटते हुए शहर में घुस गए। दुर्गाध्यक्ष मौत के चंगुल में फैंसा था, इस लिए अपने लड़कों को दुर्ग की ताली के साथ भेजा। दूसरे दिन वह मर गया। ऐसा दृढ़ दुर्ग, जिसके चारों श्रोर २५ गज चौड़ी तीन त्तीन गहरी खाइयाँ थीं, जिनकी १५ गज गहरी दीवार पत्थर से बनी हुई थी, केवल शाहजादा के एकबाल से २७ दिन में विजय हो गया। बारह लाख रुपया नकद, आठ लाख रुपये का बारूद चादि दुर्ग का सामान और २३० तोर्पे मिर्छी । शाहजादा अपने दूसरे पुत्र सुखतान मुहम्मद मोश्राज्यम को इफ्ताबार खाँ के साथ उस दुर्ग में छोड़कर स्वयं दरबार की ओर रवाना हुआ। अभी यह कार्य इच्छानुसार पूरा नहीं हुआ था कि आज्ञानुसार शाहजादा वहाँ के तथा अपने जगह के सहायकों के साथ लौट गया । इसी समय महाराजा जसवंत सिंह मालवा के सूबेदार हुए और कुल जागीरदार उसके सहायक नियत हुए। एक खाँ भी शीघता और चालाकी से सबके पहिले राजा के पास पहुँच गया । एकाएक तमाशा दिखलानेवाले आकाश ने, जो किसी मनुष्य का विचार नहीं करता, यह दृश्य दिखलाया कि ३२ वें वर्ष के आरंभ सन् १०६८ हि० में शाहजादा औरंगजेब द्विण को सेना के साथ श्रागरा जाने के जिए माछवा श्राया। राजा, जो रास्ता रोके हुए था और इसी दिन की अपेक्षा कर रहा था, युद्ध के लिए तैयार हुआ। इफ्तलार खाँ कुछ मंसन-

दारों के साथ सेना के बाएँ भाग में नियत हुआ और मुराद-बख्श की सेना के साथ, जो आजमगीरी सेना के दाहिने भाग में था, आक्रमण कर खूब युद्ध किया और उसी में मारा गया। कहते हैं कि यह नक्शबंदी ख्वाजाजादों में था पर इमामिया धर्म मानता था। उस धर्म की दलीलों को यहाँ तक याद किए हुए था कि दूसरों को उसको न मानना कठिन हो जाता था।

# १२१. इफ्तखार खाँ सुलतान हुसेन

यह एसालत खाँ मीर बख्की का बड़ा पुत्र था। जब इसका पिता शाहजहाँ के २० वें वर्ष में बलख में मर गया तब गुण-प्राहक बादशाह ने एस सेवक की अच्छी सेवाओं को ध्यान में रखकर उसके पुत्र पर कृपा की और २१ वें वर्ष में सुछतान हुसेन को शस्त्रालय का दारोगा नियत कर दिया। २२ वें वर्ष रहमत स्त्रॉ के स्थान पर दाग का दारोगा बना दिया। २४ वें वर्ष इसे दोशाब में फौजदारी मिली। ३१ वें वर्ष इसका मंसव बढ़कर एक हजारी ५०० सवार का हो गया और महाराज यशवंत सिंह के साथ, जो वास्तव में दारा शिकोह की राय से शहजादा औरंगजेब का सामना करने नियत हुए थे, मालवा गया। इस्री समय वह भाग्यवान शाहजादा नर्भदा नदी पार कर इस प्रांत में पहुँचा और राजा रास्ता रोक कर लड़ने को तैयार हो गया। जब बहुत से नामी राजपूत सरदार मारे गए और महाराज वबड़ा कर भाग गए तथा बहुत से सरदार सहायक गए श्रीरंगजेब की शरण में चछे गए तब सुलतान हुसेन, जो कई विश्वासियों के साथ हरावल में नियत था सबसे अलग होकर आगरे चला गया। जब औरंग-जेब बादशाह हुआ तब इसपर, जो वास्तविक बात को अच्छी तरह नहीं जानता था, बादशाही छपा हुई, इसका मंसव बढ़ा तथा इफ्तखार खाँ की पदनी मिली। शुजा के युद्ध के बाद सैफ खाँ के स्थान पर आख्ताबेग नियुक्त हुआ और इसका

मंसब बदकर दो हजारी १००० सवार का हो गया। ६ ठे वर्ष फाजिल खाँ के स्थान पर, जो वजीर हो गया था, मीर सामान नियत हुआ। एक खाँ बादशाह के स्वभाव को समस्क गया था इस लिए बहुत दिन तक वही काम करता रहा। १३ वें वर्ष बादशाह को समाचार मिला कि दक्षिण का सूबेदार शाह-जादा महम्मद मोभाजम शापळूसों के फेर में पड़कर मूर्खता और हठ से अपना मनमाना करना चाहता है, तब इसको विश्वासपात्र समक कर दक्षिण भेजा और इससे मौलिक संदेश में कड़वी और मीठी दोनों तरह की वातें कहलाई। इसने भी फुर्ती से वहाँ पहुँच कर अपना काम किया। शाहजादा का दिछ साफ था और उस समाचार में कोई सचाई नहीं थी तो सिवाय मान लेने के कोई जबाब नहीं दिया । बादशाह को यह ठीक बात मालुम हुई तब उसका क्रोध कृपा में बदल गया। परंतु इसी समय चुगुताबोरों की चुगड़ी से इफ्ताबार खाँ पर बादशाही क्रोध खबल पड़ा श्रीर इसके दरवार पहुँचने पर इतना विश्वास श्रीर प्रतिष्ठा रहते हुए भी इसका मंसव श्रीर पदवी छीन ली गई तथा यह गुर्जवरदार को सौंपा गया कि इसे अटक के उस पार पहुँचा त्रावे। १४ वें वर्ष इसका दोष त्रमा किया गया च्यौर इसका मंसव बहाल कर तथा पुरानी पदवी देकर सैफ लॉ के स्थान पर काश्मीर का सूबेदार नियत किया। इसके अनंतर काश्मीर से हटाए जाने पर जब काबुल के अफगानों का उपद्रव मचा तब यह पेशावर में नियत हुआ। १९ वें वर्ष बंगश का फौजदार हुआ। २१ वें वर्ष अजमेर का शासक हुआ और यहाँ से शाहजादा महम्मद अकबर के साथ नियत हुआ। २३ वें

वर्ष जौनपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष सन् १०९२ हि० (सन् १६८१-२ ई०) में वहीं मर गया। इसके पुत्र अब्दुल्ला, अब्दुल् हादी और अब्दुल्लाकी ने दरबार पहुँच कर मातमी खिलायत पाए। इनमें से एक ने बहादुर शाह के समय एसालत खाँका पदवी पाकर सुस्तार खाँका खानसामानी में नायब हुआ। उसी राज्य-काल में दिर होकर दक्षिण गया। गुण-माहक नवाब आसफजाह की शरण में जाकर दक्षिण की दीवानी में नियत हुआ। अंत में हैदराबाद का अध्यक्ष नियत हुआ और वहीं मर गया। दूसरा मामूर खाँका दामाद था। तफाखुर खाँकी पदवी पाकर महम्मद फरेखिसयर के समय बीजापुर का बहुत दिनों तक दुर्गाध्यक्ष रहा और संतोष के साथ कालयापन करते हुए वहीं मर गया।

#### १२२. इब्राहीम खाँ

अमीरुल उमरा अलीमदीन खाँ का यह बड़ा उड़का था। २६ बें बर्ष सन् १०६३ हि० में आहजहाँ ने इसे खाँ की पदवी दी। ३१ वें वर्ष में पिता की मृत्यु पर इसका मंसव चार हजारी ३००० सवार का हो गया। सामृगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह के मध्य की सेना का प्रबंध करता था। पराजय होने के बाद अनुभव की कमी तथा अदूरदर्शिता से शाहजादा मुरादबब्श का साथी हो गया। उक्त शाहजादा ने घमंड के मारे विना समभे बूभे शाहजहाँ के जीवित रहते हुए गुजरात में अपने नाम का खुतवा पढ़वा कर तथा सिक्का ढलवा कर अपने को मुरव्विजुद्दीन के नाम से बादशाह समभ लिया। औरंगजेब की मूठी चापळ्सी और उस अनुभवी की मूठी बातों से, जो अवसर के अनुसार उस निर्बुद्धि के साथ किए गए थे, उसे बड़ा अहंकार हो गया था। दारा शिकोह के युद्ध के बाद और शाहजहाँ के राज्य त्यागने पर बादशाहत का कुल अधिकार और वैभव औरंगजेब के हाथ में चला आया, तब भी यह मूर्ख और नादान बादशाही सेवकों को पद्वियाँ दे कर, मंसब बढ़ा कर और बहुत तरह से सममा कर अपनी ओर मिला रहा था, जिससे एक भारी झुंड उसके साथ हो गया। श्रौरंगजेव ने इस वेकार मुंड के इकट्ठा होने और उस मूर्ख के कुप्रयत्नों को देख कर मित्रता के बाने में उसका काम तमाम कर दिया।

इसका विवरण इस प्रकार है कि जब औरंगजेब दारा शिकोह का पीछा करने आगरे से बाहर निकळा और सामी उतार पर पहुँचा तब मुराद बख्श चयका साथ छोड़ कर बीस सहस्र सवार के साथ, जिन्हें उसने इकट्टा कर लिया था, शहर में ठहर गया। बहुत से आदमी धन के लोभ से औरंगजेब की सेना से अलग हो कर उसके पास पहुँचे भौर उसका पन शक्तिशाली होने लगा। अर्थरंगजेब ने आदमी भेज कर उसके विरोध और ठकने का कारण पुछवाया । उसने धन की कमी का ऊज किया । औरंगजेब ने बीस ळाख रुपया उसके पास भेज कर यह संदेश कहळाया कि इस काम के पूरा हो जाने पर छूट का तिहाई भाग और पंजाब, काबुल और काश्मीर की गही उसे मिल जायगी। मुराद्व ब्हर कूच करके साथ हो गया। जब मधुरा के पास खेमा डाला गया तब औरंगजेब ने निश्चय किया कि उसको, जो प्रति दिन नई नई बातें निकालता है, बीच से हटा दिया जाने इस लिए उसको राज्य-कार्य में राय छेने के बहाने मुलाकात के लिए बुलबाया। इसका भला चाहने वालों ने, जिन्हें कुछ बोस्ने की शंका हो रही थी, इसे रोका पर उस मूर्व ने उसको कोरी शंका समम कर जवाब दिया कि कुरान पर प्रतिज्ञा करके धोस्ता देना मुसलमानी चाल नहीं है। मिसरा है कि 'जब शिकार की मृत्यु आती है तब वह शिकारी की भोर जाता है'। २ शञ्वाल सन् १०६८ हि० को शिकार के लिए सवार हुआ था कि चौरंगजेब ने पेट की दुई और घवड़ाइट प्रकट की। शिकारगाइ में उसके पास जब यह समाचार पहुँचा तब वह कपट से अन-भिज्ञ सीधा उसके खेमे में जा पहुँचा। औरंगजेब उसका स्वागत

कर अपने एकांत स्थान में लिवा गया और दोनों मोजन करने लगे। उसके बानंतर यह तै पाया कि बाराम करने के बाद राय सलाह होगी। वह बड़ी बेतकल्लुफी से शक्त खोल कर सो गया। श्रीरंगजेब ने स्वयं श्रंत:पुर में जा कर एक दासी को भेजा कि कुल शक्त बठा लावे। इसी समय शेख मीर, जो घात में खगा था, कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। जब वह सैनिकों के हथियारों की आवाज से जागा तब दूसरा रंग देखा। ठंढी साँस भर कर कहा कि सुभा से ऐसा बतीव करने के वाद इस तरह धोखा देना और कुरान की प्रतिष्ठा को न रखना उचित नहीं था। औरंगजेब पर्दें के पीछे खड़ा था। उसने उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा की जड़ में कोई फतूर नहीं है श्रीर तुम्हारी जान सुरित्त है, परंतु कुछ बदमाश तुम्हारे चारों तरफ इकट्रे हो गए हैं श्रीर बहुत कुछ उपद्रव मचाना चाहते हैं इस लिए कुछ दिन तक तुमको घेरे में रखना उचित है। इसी समय उसे कैंद कर दिलेर लॉ और शेलमीर के साथ दिल्ली भेज दिया। शहबाज स्वॉ स्वाजासरा, जो पाँच हजारी मंसबदार था और चनी भी था, दो तीन विश्वासपात्रों के साथ पकड़ा गया। जब उसकी सेना को समाचार मिला कि काम हाथ से निकल गया तब छाचार हो कर हर एक ने बादशाही सेना में पहुँच कर कृपा पाई। इनाहीम खाँ भी सेवा में पहुँचा परंतु उस समय इसी कारण मंसब से इटाया जा कर दिहां में वार्षिक वृत्ति पाकर रहने लगा। दूसरे वर्ष पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव पाकर काश्मीर का सुवेदार हुआ और इसके अनंतर खलीछल्छा के स्थान पर लाहौर का सूबेशार हुआ। ११ वें वर्ष लश्कर खाँ के

स्थान पर विहार का स्वेदार हुआ। फिर १९ वें वर्ष नौकरी छोड़ कर एकांत-सेवी हो गया। २१ वें वर्ष किवामुद्दीन स्वा के स्थान पर काश्मीर का शासक हुआ और इसके अनंतर बंगाल का स्बेदार हुआ। जब ४१ वें वर्ष शाहआलम बहादुर शाह का द्वितीय पुत्र शाहजादा महम्मद आजम वहाँ का शासक नियत हुआ तब यह सिपहदार खाँके स्थान पर इलाहाबाद का नाजिम हुचा। इसके अनंतर छाहौर का शासक हुआ पर ४४ वें वर्ष में जब वह प्रांत शाहजादा शाहगालम को मिला तब उक्त खाँ काझ्मीर में नियत हुआ, जिसका जळवायु इसकी प्रकृति के अनुकूल था। ४६ वें वर्ष शाहजादा महम्मद आजमशाह के वकीछों के स्थान पर, जो अपनी प्रार्थना पर दरबार बुला छिया गया था, अहमदाबाद गुजरात का प्रबंध इसको मिला। इसने पहुँचने में बहुत समय लगा दिया इसिळिए मालवा का नाजिम शाहजादा बेदार बख्त उस प्रांत का अध्यक्स नियत हुआ। इत्राहीम खाँ अहमदाबाद पहुँचा था और अमी स्थान भी गर्म नहीं कर पाया था कि शाहजादा, जो इसीकी प्रतीचा कर रहा था, शहर के बाहर ही से कूच आरंभ करने को था कि श्रीरंगजेब के मरने की खबर पहुँची।

कहते हैं कि इब्राहीम खाँ ने जो अपने को आजमशाही सम-भता, था शाहजादा को मुबारकवादी कहला भेजी। बेदार बख्त ने जवाब में कहलाया कि औरंगजेब बादशाह की कदर को हम लोग समभते हैं, क्या हुआ कि एक ही बार आकाश ने हमारा काम पूरा कर दिया। अब आदमी लोग जानना चाहेंगे कि किस दीवाने से काम पड़ता है। इसके अनंतर बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। महस्मद अजीमुश्शान ने केवल बंगाल से अप्रसन्न होकर अधिकार करने का विचार किया। खानखानी वंश के विचार से तथा इसकी योग्यता को समक्त कर गुप्तहर से इसका काम करने छगा। दरबार से काबुल की सूबेदारी का श्राज्ञापत्र और श्रलीमदीन खाँ की पदवी भेजकर इस पर ऋपा की गई। चक्क खाँ पेशावर पहुँच कर ठहरा परंतु उस प्रांत का प्रबंध इससे न हो सका, इसलिए वहाँ की सूबेदारी नासिर खाँ को मिली। यह इब्राहीमाबाद सौधरा, जो लाहौर से तीस कोस पर इसका निवासस्थान था, आकर कुछ महीने के बाद मर गया। इसके बड़े पुत्र जबरदस्त खाँ ने अपने पिता की सूबेदारी के समय बंगाल में रहीम खाँ नामक अफगान पर, जो फिसाद मचाए हुए था और अपने को रहीम शाह कहता था, धावा करके पूरी तौर पर उसे पराजित कर दिया। श्रौरंगजेब के ४२ वें वर्ष में अवध का नाजिम हुआ और इसका मंसव बढ़-कर तीन हजारी २५०० सवार का हो गया श्रीर ४९ वें वर्ष महम्मद आजम शाह के छोड़ने पर अजमेर प्रांत का हाकिम हुआ और मंसब बढ़कर चार हजारी ३००० सवार का हो गया । दूसरा पुत्र याकूव खाँ बहादुर शाह के समय लाहौर के सुबेदार श्रासफुद्दौला का नायब हुआ। पिता की मृत्यु पर इसको इब्राहीम खाँ की पदवी मिली। कहते हैं कि इसने छाह-त्रालम को एक नगीना या मिए भेंट दिया था, जिस पर अल्लाह, महम्मद श्रीर अली ख़ुदा हुआ था। पहिले सोचा गया कि स्यातः नकली हो पर श्रंत में तय हुआ कि श्रमली है।

#### १२३. इब्राहीम खाँ फतह जंग

पतमादु होला मिर्जा गियास का यह छड़का था। जहाँगीर के समय पहिले यह गुजरात के अहमदाबाद नगर का बख्शी और वाकेचानवीस नियत हुचा। उस समय वहाँ का प्रांताध्यक्ष शेख फरीद मुर्तजा खाँ चार बिल्शियों को, जो नियम पूर्वक अपना काम करना चाहते थे, अधिकार नहीं देता था । मिर्जा इबाहीम खाँ कार्य-कुशलता और दुनियादारी से पदाधिकार का नाम न लेकर प्रतिदिन उसका दरबार करता। एक महीने के बाद शेख ने कहा कि जिस काम पर नियत हुए हो उसको नहीं करते। मिर्जा ने कहा कि मुभे काम से क्या मतलव, इमें नवाब की कृपा चाहिए। शेख ने दरबार के। वकील द्वारा लिख भेजा कि जो कुछ पतमादु हौ छ। को लिखा गया है वह पूरा करता है। मिर्जा शेख के गुर्खों के सिवाय और कुछ नहीं लिखता था पर वकील सच्ची बात जान छेता था। मुर्तजा स्वॉंने मिर्जाकी आराम तलकी और गंभीर चाल का इहसान माना और मंसबदारों के काम उसे सौंपकर एसे हवेली, हाथी और नकद रुपया अपने पास से दिया। इसके दो तीन दिन बाद यह मिर्जी का अतिथि हो कर उसके घर पर गया और बहुत सा सामान, सोना चांदी का बरतन आदि अपने यहाँ से उसको भेज दिया। मजलिस के श्रंत में गुजरात के मंसबदारों के नाम आज्ञापत्र लिखा कि ने कोग भी मेहमानदारी करें। पचास सहस्र रुपये अपने नाम से,

पवास सहस्र दूसरे मंसववारों के नाम से और एक लाख जमीदारों के नाम से अलग करके मुतसहियों से कहा कि इस रुपये को हमारे कोष से मिर्जा के यहाँ पहुँचा दो और तुम लोग उसे तहसील करके खजाने में दाखिल करो। दरवार को दो बार छिखकर इसे एक साल के भीतर हजारी मंसबदार बना दिया। जब एतमादुहौला का सिलसिला बैठ गया तब मिर्जा ९ वें वर्ष में दरवार पहुँच कर डेढ़ हजारी २०० सवार का मंसब और खाँ की पदवी पाकर दरबार का बख्शी नियत हुआ। इसके बाद इसका मंसब बढ़ कर पाँच हजारी हो गया और इज़ाहीम खाँ फतह जंग की पदवी पाकर बंगाल और उड़ीसा का प्रांताध्यन्त नियत हुआ।

१९ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ वेलिंगाना से बंगाल की ओर चला तब इसका भतीजा अहमद बेग खाँ, जो उड़ीसा में इसका नायब था, करोहा के जमीदार पर चढ़ाई कर वहाँ गया था। वहीं इस अद्भुत घटना का हाल सुन पीपलो से, जो उस प्रांत के अध्यंच का निवास स्थान था, अपना सामान छेकर कटक चला गया, जो वहाँ से १२ कोस पर था। अपने में सामना करने का सामध्यें न देख कर वह बंगाल चला गया। शाहजादा उड़ीसा पहुँचकर जाननिसार खाँ व एतमाद खाँ ख्वाजा इद्राक से इन्नाहीम खाँ को संदेशा मेजा कि, भाग्य से हम इघर आ गए हैं। यदापि इस प्रांत का विस्तार हमारी आंखों में अधिक नहीं है पर यह रास्ते में पद गया है इस्र लिए न पार कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। यदि वह दरबार जाने की इच्छा रखता हो तो उसके माल असवाब और कियों को कोई

छुएगा नहीं और यदि ठहरना निऋष करे तो जिस जगह उस श्रांत में ठहरे वहां स्वीकार है।' इन्नाहीम खाँ ने, जो बादशाही सेना का समाचार पाकर ढाका से ऋकवर नगर आया हुआ था, उत्तर में प्रार्थना की कि 'हजरत का कहा हुआ खुदा की आज्ञा का अनुवाद है और सेवकों का जान माछ हजूर ही का है परंतु स्वामिभक्ति के नियम और वादशाही कृपा का हक इसमें बाघा डालते हैं जिससे में न सेवा में उपस्थित हो सकता हूँ श्रीर न भागने का निश्चय कर अपने मित्रों श्रीर संबं-वियों में लिजित हो सकता हूँ । बादशाह ने यह शांत इस पुराने सेवक को सौंपा है तो इस जीवन के लिए, जिसकी आयुष्य का कुछ पता नहीं है और न मालूम है कि कव खत्म हो जाय, स्वामी के काम से जी नहीं चुरा सकता, इसिंकए चाहता हूँ कि अपने सर को हुजूर के घोड़ों के सुमों का पायन्दाज बना टूँ, "जिसमें कि मेरे मारे जाने के बाद यह शांत आपके सेवकों के ्हाथ में खाये।' परंतु इसके सैनिकों में मतभेद पड़ गया था और अकबर नगर का दुर्ग बहुत बड़ा था इसलिए इत्राहीम खाँ अपने लड़के के मकबरे में जो नदी के किनारे पर एक कोस के घेरे में बड़ी हदता के साथ बना हुया था जा बैठा, जिसमें नदी की ओर से सभी सहायता और समान नावों से मिलता रहे। एस दुर्ग के नीचे पहिले पानी बहता था पर मुहत से हट गया था।

शाहजादा ने इसके कथन और कार्य से विजय का शकुन समस कर, क्योंकि वह कतल शब्द अपने मुँह पर लाया था और अपना पैर मकबरे में रखा था, उसी नगर के पास सेना का पड़ाव डाला और उस दुर्ग को घेर खिया। इसके अनंतर

像她种情难性佛想解婚他心下如此如何中于动物理的自然知识,所谓此一时行了人一七七的意思一天下的一天下的,这时间不是是最高大家家里也是是是是是是是是是

चुद्ध की आग बाहर और भीतर प्रबल हो डठी। आब्दुल्ला \_ स्वॉ फीरोज जंग झौर दरिया खॉं रुहेळा नदी के उस पार उतर सर स्योंकि इत्राहीम खाँ को साथियों से उस पार से सामान श्वादि मिलता था। इब्राहीम खाँ ने इससे धवड़ा कर श्रहमद बेग स्वौं के साथ, जो इसी बीच आ गया था, दुर्ग से बाहर निकल कर युद्ध को तैयारी की । घोर युद्ध हुआ, जिसमें अहमद बेग स्वाँ बीरता से लड़ कर घायल हुआ। इब्राहीम खाँ यह देख कर उहर न सका झौर धावा किया पर इससे प्रबंध का सिल्सिला दृट गया और इसके बहुत से साथी भागने लगे। इन्नाहीम खाँ श्रोड़े आद्मियों के साथ दृढ़ता से इटा रहा। लोगों ने बहुत चाहा कि इसे उस युद्ध से हटा छैं पर इसने नहीं माना और कहा कि यह अवसर ऐसा करने के लिए उचित नहीं है, चाहता हुँ कि अपने स्वामी के काम में प्राण दे दूँ। अपनी यह बात पूरी भी न कर चुका था कि चारों श्रोर से धावा हुआ श्रौर यह आयल हो कर मर गया। इज्ञाहीम खाँ का परिवार व सामान न्डाका में था इस लिए घहमद बेग खाँ वहाँ चला गया । शाहजादा भी जल मार्ग से उसी और चला। लाचार हो कर वह शाहजादे की सेवा में चला श्राया। लगभग चौबीस लाख रुपये नकद के सिवाय बहुत सा सामान, हाथी, घोड़ा खादि शाहजादा को ्रिमला । इस कारण भ्रहमद्वेग खाँ पर बादशाही कृपा हुई श्रौर जल्द्स के पहिले वर्ष श्रन्छा मंसब पाकर ठट्टा श्रीर सिविस्तान का हाकिम हुआ, जो सिंघ देश में है। इसके अनंतर यह मुलतान का हाकिम हुआ। वहाँ से दरबार लौटने पर जायस श्रौर अपमेठी का परगना उसे जागीर में मिला। यहीं वह मर गया।

इत्राहीम खाँ को कोई संतान नहीं थी। इसकी खी हाजीहूर-परवर खानम, जो न्रजहाँ बेगम की मौसी थी, बहुत दिन तक जीवित रही और दिल्ली के कोळजलाढी स्थान में बादशाही खाझा से रहवी थी। बहुत से लोगों के साथ खाराम से रहवी हुई वहीं मर गई।

### १२४. इब्राहीम खाँ उजवेग

यह हुमायूँ का एक सरदार था। हिंदुस्तान के विजय के वर्ष में इसको साह अबुल्म आली के साथ लाहौर में इसिछए नियुक्त किया कि यदि सिकंदर सूर पहाड़ से बाहर आकर बादशाही राज्य में छूट भार करें तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न हो सके। इसके अनंतर उक्त खाँ जौनपुर के पास सरहरपुर में जागीर पाकर अली कुली खाँ खानजमाँ के साथ उस सीमा की रक्षा पर नियुक्त हुआ। जब अकबर बादशाह के राज्यकाल में खानजमाँ और सिकंदर खाँ बजवक ने बिद्रोह के चिन्ह दिख-छाए और भीर मुंशी अशरफ खाँ एक उपदेशमय फरमान सिकंदर खाँ के सामने ले गया तब सिकंदर खाँ ने कोधित हो कर कहा कि इनाहीम खाँ सफेद दादी वाला और पड़ोसी है, उसको जाकर देखता हूँ और उसके साथ बादशाह के पास आता हूँ।

इस इच्छा से वह सरहरपुर गया और वहाँ से दोनों मिछ कर खानजमाँ के पास गए । वहाँ यह निम्नय हुआ कि एक खाँ सिकंदर खाँ के साथ लखनऊ की ओर जा कर बलवा मचाने । इस पर एक खाँ उस तरफ जाकर लड़ाई का सामान करने लगा ।

जब मुनइम खाँ खानखानों ने अछी कुली खाँ खानजमाँ से भेंट करके एससे बादशाह की फिर से अधीनता स्वीकार करने

की प्रतिका करा ली और स्वाजाजहाँ के पास, जो साम्राज्य का सेनापति था, पहुँच कर चाहा कि उसके साथ खानजमाँ के खेमा में जावे और एक खाँको अपनी सेना में बुखावे । यह निश्चय हुआ कि खानजमाँ अपनी माँ और उक्त खाँ को योग्य भेंट के साथ बादशाह के पास भेजे । तब खानखानाँ भीर ख्वाजाजहाँ बादशाह के पास चले । एक खाँ के गले में ककन भीर तलवार खटका कर बादशाह के सामने ले गए। इसके स्वीकृत होने पर और खानजमाँ के दोषों के चमा होने पर कफन स्पीर तलवार इसके गले में से निकाल दो गई। जब १२ वें वर्ष में द्सरी बार खानजमाँ और सिकंदर खाँ ने विद्रोह और शत्रुता की, तब एक खाँ सिकंदर खाँ के साथ अवध गया और जब सिकंदर खाँ बंगाल की तरफ भागा तब उक्त खाँ खानखानाँ के द्वारा अपने दोष चमा कराकर खानलानाँ के अपीन नियत हुआ। इसके मरने की तारीख का पता नहीं। इसका लड़का इस्माइल खाँथा, जिसको अली कुछी खाँ खानजमाँ ने संडीला कस्वा जागीर में दिया था। जब तोसरे वर्ष उक्त कसवा बादशाह की कोर से सुब्रतान हुसेन खाँ जढायर को जागीर में मिजा तब उसको अधिकार करने में इसने रोका। इसके बाद जब वह जबरदस्ती ले छिया गया तब खानजमाँ से कुछ सेना लेकर आया पर लड़ाई में हार गया।

#### १२५. शेख इब्राहीम

यह शेख मूसा का पुत्र और सोकरी के शेख सजीम का आई

था। शेख मूसा अपने समय के अच्छे लोगों में से था और
सीकरीं करने में, जो आगरे से चार कोस पर है और जहाँ
अकबर ने दुर्ग और चहारदीवारी बनवा कर उसका फतहपुर
नाम रखा था, आश्रम बना कर ईश्वर का ध्यान किया करता था।
अकबर की कोई संतान जीवित नहीं रहती थी इस ि छये साधुओं
से प्रार्थना करते हुए शेख सलीम के पास भी गया था। उसी
समय शाहजादा सलीम की माँ गर्भवती हुई और इस विचार से
कि साधु की उस पर रक्षा रहे, शेख के मकान के पास गुर्विणी
के लिये भी निवास-स्थान बनवाया गया। उसी में शाहजादा
पैदा हुआ और उसका नामकरण शेख के नाम पर किया गया।
इससे शेख की संतानों और संबंधियों की राज्य में खूब उन्नति हुई।

शेल इन्नाहीम बहुत दिनों तक राजधानी आगरे में शाहजादों की सेवा में रहा। २२ वें वर्ष कुछ सैनिकों के साथ छाडलाई की थानेदारी और वहाँ के उपद्रवियों को दमन करने पर नियत हुआ। वहाँ इसके अच्छे प्रशंध तथा कार्य-कौशल को देख कर २३ वें वर्ष में इसे फतहपुर का हाकिम नियत किया। २८ वें वर्ष सानआजम कोका का सहायक नियत हुआ और बंगाल के युद्धों में बहुत अच्छा कार्य किया। इसके अनंतर वजीर खाँ के साथ कतळू को दमन करने में शरीक था, जो उद्दीसा के विद्रोहियों

का सरदार था। २९ वें वर्ष दरबार लौटा। ३० वें वर्ष मिरजा हकीम की मृत्यु पर जब अकवर ने काबुल जाने का विचार किया तब यह आगरे का शासक नियत हुआ और कुछ दिनों तक यहाँ काम करता रहा। ३६ वें वर्ष सन् ९९९ हि० में यह मर गया। बादशाह इसकी दूरदर्शिता और कार्य-कौशल को मानते थे। यह दो हजारी मंसवदार था।

### १२६. इरादत खाँ मीर इसहाक

यह जहाँगीरी आजम खाँका तीसरा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्यकाल में अपने पिता की मृत्यु पर नौ सदी ५०० सवार का मंसव पाकर मीर तुजुक हुआ। २५ वें वर्ष (सं० १७०८) में इराइत खाँ की पद्वी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव पाकर हाथीलाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्ष तरवियत लॉ के स्थान पर आख्ताबेगी पद पर नियत हुआ। उसी वर्ष दो हजारी १००० सवार का मंसव और दूसरे बख्झी का खिलाञ्चत पहिरा । २८ वें वर्ष ८०० सवार की तरको के साथ भहमद बेग खाँ के स्थान पर सरकार ळखनऊ श्रीर वैसवाड़े का फौजदार नियत किया गया। २९ वें वर्ष दरबार लौट कर असद खाँ के स्थान पर कुछ प्रांतों का अर्ज-वकायः नियत हुआ और मंसक बढ़कर दो हजारी २००० सवार का हो गया। शाहजहाँ के नाज्यकाल के श्रंत में किसी कारण से इसका मंसव दिन गया और इसने कुछ दिन एकांतवास किया। इसी बीच बादशाही तस्त श्रीरंगजेब से सुशोभित हुआ। इसके भाई मुलतफत खाँ और खानजमाँ उस शाहजादे के साथ रहे थे और दारा शिकोह के पहिले युद्ध में पहिला भाई जान दे चुका था। बादशाही फौज के श्रागरा पहुँचने पर पाँच सदी ५०० सवार इसके मंसक में बढ़ाकर इसको फिर से सम्मानित किया। उसी समय जब विजयी सेना आगरा से दिख़ी को दारा शिकोह का पीछा करने

चली तब यह अवघ का स्वेदार नियत हुआ और इसका मंसक पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर तीन हजारी ३००० सवार का, जिसमें १००० सदार दो असपा सेह असपा थे, हो गया और हंका पाकर यह सम्मानित हुआ। यह पुराना आकाश किसी की मलाई नहीं देख सकता अर्थात् यह कुछ दिन अपनी सफलता का फल चठाने नहीं पाया था कि दो महीने कुछ दिन बाद सन् १०६८ हि० (सं०१७१५) के जीहिष्जा महीने में मर गया। आसफ खाँ जाफर के भाई आका मुख़ा के तड़के मिरजा बदीच्ज्जमाँ की बड़ी पुत्री इस को ज्याही थी। जाहिद खाँ कोका की लड़की से दूसरा विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से बड़ा पुत्र महस्मद् जाफर हुआ। उसके मुख से सौभाग्य मलकता था पर बह मर गया । उसके दूसरे भाई भीर मुबारकुहाह ने भीरंगजेब के ३३ वें वर्ष (सं० १७४६ ) में चाकरा का फीजदार होकर अपने पिता की पदवी पाई। ४० वें वर्ष औरंगाबाद के आसपास का फीजदार हुआ और उसका मंसव बढ़ा कर सात सदी १००० सवार का हुआ। इसके अनंतर मालवा के मंद्सोर का फौजदार नियत होकर बहादुर शाह के राज्य में खानखानों मुनइम खाँ का पार्श्ववर्ती हो गया। पटना जालंघर दोआब की फौजदारी उसे मिली । वह परिहास-प्रिय था और कविता सूक्ष्म विचार की करता था। उपनाम 'वाजह' था और उसने एक दीवान लिखा था-

शैर ( डर्टू अनुवाद )

रश्क फर्माप दिल नहीं है सिवा ऐशे हुबाब। पाया यक पैरहने इस्ती वो भी है हम कफ्न।। महम्मद फर्रुखसियर के राज्य में यह मर गया। इसका पुत्र मीर हिद्यवतुक्षा, जिसे पहिले होशदार स्वाँ स्रोर फिर इरादत खाँ की पदवी मिली थी, बहादुर शाह के राज्य में पंजाब शांत के नूरमहरू का फीजदार हुआ और बहुत दिनों तक मालवा श्रांत के अंतर्गत दक पैराइ: का फीजदार रहकर महस्मद शाह के छठे वर्ष में आसफ्जाह के साथ दक्षिण आया और मुवारिज खाँ के युद्ध के बाद मृत द्यानत लॉ के स्थान पर कुछ दिन द्श्विया का दीवान और चार इजारी मसबदार रहा। कुछ दिन भौरंगा-बाद में पुनः न्यतीत किये । अंत में गुलवर्गा का दुर्गाध्यत्त हुआ । त्रिचनापल्छी की यात्रा के समय यह आसफजाह के साथ था और छोटते समय घोरंगाबाद के पास ११५७ हि० (सं०१८०१) में मर गया। सैनिक गुर्या बहुत या श्रीर इस बुढ़ौती में भी हथियार नहीं छोड़ता या। तलवार पहिचानने में बहुत बढ़कर था। शैर को प्रतिष्ठा से न देखता। औरतें बहुत थों और इसीसे संतान भी बहुत थीं। इसके सामने ही इसके जवान लड़के मर चुके थे। लिखते समय बड़ा छड़का हाफिज खाँ बाप के मरने पर गुलबर्गा का दुर्गाध्यत्त हुआ।

#### १२७. इसकंद्र खाँ उजबक

यह उस जाति के सुलतानों के वंश में था। हुमायूँ बाद-शाह की सेवा में रहकर इसने अच्छे काम किए थे और हिंदु-स्तान पर चढ़ाई करने के पहिछे खाँकी पदवी पा चुका आ। विजय होने के बाद यह आगरे का शासक नियत हुआ। हेमू की चदाई के समय आगरा छोड़कर यह दिल्ली में तदी बेग ला के पास चला गया और उसके साथ बाएँ भाग का सेनाध्यक्त हो कर युद्ध किया। जब दोनों तरफ के वोरों ने प्राण का मोह झोड़ कर भावे किए तब बादशाह के हरावल और वाएँ भाग ने बड़ी बहादुरी दिखलाते हुए शत्रु के हरावल और दाहिने भाग को हटा-कर उनका पीछा किया। बहुत सी छ्ट हाथ आई और तीन हजार राख्नु मारे गए। इस्री गड़बड़ में जब इस प्रकार विजय पाकर भगैलों का पीछा कर रहे थे, हेमू ने तर्दी बेग खाँ को धावा करके भगा दिया। जो बहादुर शत्रु का पीछा कर रहे थे, वे जब लौटे तो यह देखकर बड़े चिकत हुए और तर्री बेग का मार्ग पकड़ा। इन्होंके साथ इसकंदर लाँ भी लाचार होकर युद्ध से मुँह मोड़कर अकबर की सेवा में सरहिंद चला गया और अली कुछी खाँ खानजमाँ की सेना में हेमू से युद्ध करने को नियत हुआ। विजय मिलने पर भगैलों का पीछा करने और दिल्लो की छुटेरों से रज्ञा करने पर नियत हुआ । इसने जल्ड़ी करके बहुत से

चदमाशों और छटेरों को मार डाठा और बहुत लूट एकत्र की, जिसके पुरस्कार में उसको खानबालम की परवी मिली।

जब पंजाब का हाकिम खिष्म स्वामा खाँ सिकंदर सूर के आगे बढ़ने पर, जो उस देश का शत्रु था, लाहीर लीट आया और दुर्ग की हदता से साहस पड़दा तब वह एस प्रांत की आय को मुक्त की समक्त कर सेना एकत्र करने लगा। अकदर ने फ़र्तीबाज सिकन्दर खाँ को स्यालकोट और एसका सीमा प्रांत जागीर में देकर उक्त फौज पर जल्दी रवाने किया, जिसमें यह खिळ ख्वाजा खाँ का सहायक हो जाने। इसके अनंतर यह अवध का जागीरदार हुआ। दुष्ट प्रकृतिवाजों को आराम तथा सुख मिलने पर नीचता तथा दुष्टता सूकती है। इसी कारण इसवें वर्ष में इसने विद्रोह का सामान ठीक करके बखवा किया। बादशाह की ओर से मीर मुंशी अशरफ खाँ नियुक्त हुआ कि इन भूले हुओं को समका कर दरवार में छावे। यह कुछ समय तक टालमटोल कर खानजमाँ के पास चला गया और इससे मिछकर विद्रोह का झंडा खड़ा करके लुटमार करने लगा। सिकं-दर खाँ ने बहादुर खाँ शैबानी के साथ मिछ कर खैराबाद के पास मीर मुइब्जुलमुलक मशहदी से, जो बादशाह की भार से इन कृतव्नों को दंड देने के लिए नियत हुआ था, खूब युद्ध किया। यद्यपि त्रांत में बहादुर खाँ सफल हुआ पर सिकंदर खाँ पहिले ही परास्त होकर भाग गया । बारहवें वर्ष में जब खान-जमाँ और बहादुर खाँ ने दूसरी बार मळवा किया तब सिकंदर खाँ पर, जो उस समय भी भवध में डींगें मार रहा था, मुहम्मद कुली खाँ बरळास ने भारी सेना के साथ नियुक्त होकर उसे

श्रवध में घेर तिथा। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। जब खानजमाँ और बहादुर खाँ के मारे जाने की खबर पहुँ<del>ची तब</del> धिकंदर खाँ शोक का बहाना करके बाहर निकला और लमा-प्रार्थी हुआ । कुछ दिन इसी बहाने में बिताकर अपने परिवार के साथ कुछ नावों में बैठ कर, जिन्हें इसी अवसर के लिए तैयार कर रखा था, नदी पार हो गया और संदेश भेजा कि में अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूँ और आता हूँ। परंतु इसकी बातों का विश्वास नहीं पड़ा इसलिए सरदारों ने नदी पार होकर इसका पीछा किया। यह गोरखपुर पहुँचकर, जो उस समय अफगानों के अधिकार में था, बंगाल के हाकिम सुछेमान किरीनी के पास गया और अपने जड़के के साथ चड़ीसा विजय करने के छिप भेजा गया। जब अफगानों ने इसका अपने बीच में रहना उचित नहीं सममा और इसे पकड़ना चाहा तब उक्त लॉ यह समाचार पाकर खानखानाँ से, जो जौनपुर में था, श्वमा माँगी। सेनाध्यक्ष ने बादशाही इच्छा जानकर उसको बुला लिया। सिकंदर खाँभी शीघ्रता करके खानजमाँ के पास पहुँचा। सन्न-हर्ने वर्ष सन् ९७९ हि० में खानखानों ने इसे अपने साथ बादशाह की सेवा में हे जाकर चमा दिला दी और सरकार लखनऊ में इसे जागीर मिली। विदा के समय इसे चार कब (एक प्रकार का वस्त्र, कमरबंद ), जड़ाऊ तलवार भौर सोने की जीन सहित बोड़ा मिला और यह खानलानों के साथ नियत हुआ। लखनऊ पहुँचने पर कुछ दिन के बाद बीमार हुआ और ९८० हि० ( सं० १६८० ) में मर गया। यह तीन हजारी मंखबदार था ।

# १२८. इस्माइल कुली खाँ जुलकद्र

यह अकबरी दरबार के एक सरदार हुसेन कुली खाँ खान-जहाँ का छोटा भाई था। जालंघर के युद्ध से जब बैराम खाँ पराजित होकर लौटा तब बादशाही सैनिकों ने पीछा करके इस्-माइछ कुली खाँको जीवित ही पकड़ लिया। इसके अनंतर जब इसके आई पर कपा हुई तब इसने भी बादशाही कुपा पाकर भाई के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। जब खानजहाँ बंगाल की सूबेदारी करते हुए मारा गया तब यह अपने भाई के माल असवाब के साथ दरबार पहुँच कर कुपापात्र हुआ। ३० वें वर्ष बल्ल्चों को दंड देने के लिए, जो उद्दंदता से सेवा और अधीनता का काम नहीं कर रहे थे, नियत हुआ। जब बिलोचिस्तान पहुँचा तब कुछ विद्रोहियों के पकड़े जाने पर उन सबने शीघ जमा माँग ली और चनके सरदार गाजी खाँ, वजीह श्रीर इत्रहीम खाँ बादशाही सेवा में चले आए। इस पर बादशाह ने वह वसा हुआ प्रांत उन्हें फिर लौटा दिया। ३१ वें वर्ष में जब राजा भगवानदास उन्माद रोग के कारण जाबुजिस्तान के शासन से छौटा लिया गया तब इस्माइल कुछी खाँ उसके स्थान पर नियत हुआ परंतु यह मूर्खेता से मूठे बहाने कर नजर से गिर गया। जब आज्ञा हुई कि नाव पर बैठाकर इसे भक्कर के रास्ते से हेजाज रवाना कर दें तब लाचार होकर इसने श्रुमा प्रार्थना की। यद्यपि वह स्वीकार हुआ परंतु

वहाँ से लौटने पर युसुफजई पठानों को दंड देने पर नियत हुआ। दैवात स्वाद और बजौर के पार्वत्य प्रांत की हवा के कारण वहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैल गई जिससे उस जाति के सरदारों ने आप ही आप खाँ के सामने आकर अधीनता स्वीकार कर ली।

जब जाबुलिस्तान के शासक जैन खाँ ने जङाङ रौशानी को ऐसा तंग किया कि वह तीराह से इसी पार्वत्य प्रांत में चला माया । जैन स्वॉ पहिले की खजा मिटाने के लिए, जो बीरवर की चढ़ाई के समय हुई थी, इस प्रांत में पहुँचा। सादिक खाँ द्रबार स्रे सवाद के जंगल में नियत था कि जलाल जिस तरफ जाय उसी तरफ पकड़ा जाय। इस्माइल कुली खाँने, जो इस जंगल का थानेदार था, सादिक खाँ के जाने से फिक छोड़ दिया और चतार को खाछी छोड़कर दरबार चल दिया। जडाल एकाएक रास्ता पाकर भाग गया । इस कारण इस्माइङ कुली खाँ कुछ दिन के लिए दंडित हुआ। ३३ वें वर्ष यह गुजरात का हाकिम नियत हुन्ना। २६ वें वर्ष जब शाहजादा सुलवान सुराद मालवा का प्रांता<sup>ध्य</sup>क्ष हुन्ना त**ब इ**स्माइल कुळी खाँ उस**का** वकील नियत हुआ। श्रमिभावक के कामों के साथ ठीक प्रबंध किया। ३८ वें वर्ष सादिक खाँ के उसके स्थान पर नियुक्त होने से यह द्रबार छौट गया। ३९ वें वर्ष अपनी जागीर कालपी में नियत हुआ कि वहाँ की बस्ती बढ़ावे। ४२ वें वर्ष सन् १००५ हि० में चार हजारी मंसन पाकर सम्मानित हुआ। कहते हैं कि नड़ा विलास-प्रिय था और गहने कपड़े बिछावन और वरतन में बड़ा तकल्छफ रखता था। १२०० भौरतें थीं। जब द्रबार जाता तब इनके

इजारबंदों पर मुहर कर जाता था। श्रंत में सबने लाचार होकर इसे विष दे दिया। अकबर के राज्य-काल ही में इसके पुत्र इज़ाहीम कुछी, सलीम कुली और खडील कुली योग्य मंसब पा चुके थे।

# १२९. इस्माइल खाँ बहादुर पन्नी

इसका पिता सुलतान खाँ जमादारी विभाग में काम करता रहा। इसकी पुत्री का विवाह सरमस्त खाँ के साथ हुआ था, जो अजमत लॉ का पुत्र था और जिसने सैयह दिलावर अली खाँ के युद्ध में अजदुदौला एवज खाँ के हाथी के सामने पैदल होकर प्राण निछावर कर दिया था। इसके बाद सरमस्त लाँ और सुजवान खाँदोनों जागीरदार नियत हुए। इसमाइल खाँ एक सहस्र सनार के साथ सलावत जंग और निजासुद्दीला आसफ-जाह की सरकार में नौकर था। इसका नक्षत्र तरकी पर था इसिलए धीरे धीरे बरार प्रांत के महालों का नायव-नाजिम मौर मुतसदी नियत हुआ। एस समय मराठों की ओर से एक प्रांत का ताल्छकेदार जानोजी भोंसता था और इन दोनों में पहिले का परिचय था इसलिए वहाँ का प्रबंध ठीक रखा और मुद्दत तक वहाँ का काम करता रहा । अंत में इसके दिमाग में बराबरी का दावा पैदा हुआ और इसमें विद्रोह के उक्षण दिखलाई देने लगे। निजामुद्दौता आसफजाह ने इसकी यह चाल देखकर इसको दंड देना निश्चय किया। जिस वर्ष रघूजी भोंसला के लड़कों को दंड देने के लिए निजामुरीला नागपुर की खोर चला, उस समय चस च्य-पद्स्थ सरदार के कारपरदाज ठक्तु**री**ळा के मारे जाने को सुभवसर सममकर यह कुछ सैनिकों के साथ सेना के पास पहुँचा पर इस पर कृपा नहीं हुई और कुवाच्य सुनने पहे।

इसने चाहा कि मकान लौट जायँ पर इसी बीच, जो सेना इस पर नियत हुई थी, आ पहुँची। लाचार होकर तीस चालीस सवारों के साथ, जिन्होंने उस समय इसका साथ दिया, धावा कर वरकंदाजों के व्यृह को तोड़कर सवारों के बीच पहुँच गया। जो इसके पास पहुँचता उसे तलवार के हवाले करता। इसके शरीर में काफी शक्ति थी, इसलिए सेना के बीच पहुँचकर घोड़े से गिरा और सन् ११८९ हि० (सं० १८३२) में मारा गया। इसके पुत्र सलावत खाँ और वहलोल खाँ पर कुपा हुई और बरार प्रांत में बालापुर, बदनपर पैवे: और करंजगाँव जागीर में मिला। सेना के साथ वे काम करते रहे।

#### १३०. इस्माइल खाँ मक्खा

यह पहिछे हैदराबाद कर्णाटक में जेलखाने में नौकरी करता या। भौरंगलेव के ३५ वें वर्ष में जुल्फिकार खाँ वहादुर की प्रार्थना पर पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब और साँ की पदवी पाकर उक्त बहादुर के साथ जिंजी दुर्ग छेने पर नियत हुआ। ३७ वें वर्ष उक्त दुर्ग के घेरे के समय महस्मद कामबख्श, असद काँ और जुल्फिकार काँ में कुछ वैमनस्य हो गया तक जुल्फिकार खाँ ने घेरे से हाथ उठा छेना डिचत सममकर अपनी सेना और तोप मोर्चे से लौटा खिया। इस्माइल खाँ, जो दुर्ग के दूसरी श्रोर था, जल्दी नहीं पहुँच सका। संता घोरपदे आदि शत्रु बीच में आ पड़े घौर इससे युद्ध करने लगे। इसके पास सेना कम थी, इसलिए यह बायल होकर पकड़ा गया और मरहठों के यहाँ एक वर्ष तक कैंद रहा । इसके पुराने परिचित अवमनायर के प्रयत्न से कुछ दंड देकर इसने छुट्टी पाई। ३८ वें वर्ष द्रवार में हाजिर हुआ। इसका मंसब एक हजारी बढ़ाया गया और श्रनन्दी से मुर्तजाबाद तक के मार्ग का रचक नियत हुआ। ४१ वें वर्ष अन्दुरंजाक लाँ जारी के स्थान पर राहीरी उर्फ इसलाम गढ़ का फौजदार नियत हुआ। ४५ वें वर्ष बनीशाह दुर्ग का फौजदार हुआ। इसके आने का हाल नहीं मिला।

## १३१. इस्माइल बेग दोलदी

यह बाबर के सरदारों में से था। वीरता तथा युद्ध-कौशास्त्र में यह एक था। जब हुमायूँ बादशाह पराक से लौटा और दुर्ग कंचार घेर लिया तब घिरे हुए छोग बड़ी कठिनाई में पड़े तथा बहुत से सर्दार मिर्जा अस्करी का साथ छोड़कर दुर्ग के नीचे विजयी बादशाह के पास चले आए। उन्हीं में यह भी था। कंधार-विजय के अनंतर इसे जमींदावर के इलाके का शासन मिला। काबुल के घेरे के समय खिन्न ख्वाजा खाँ के साथ यह मिर्जा कामराँ के नौकर शेर खली पर नियत हुआ, जिसने मिर्जा के कहने के अनुसार काबुल से विलायत के काफिले को नष्ट करने के लिए चारीकारौँ पहुँचकर उसे नष्ट कर डाला था पर रास्तों को, जिसे बादशाही आदमियों ने बना रखे थे, नष्ट करने के लिए काबुछ न पहुँच सका तब गजनी चला गया। सजांवद की तलहटी में शेर श्रली पर पहुँच कर इस्माइल बेग ने युद्ध आरंभ कर दिया। बादशाही आदमी विजयी होकर बहुत खूट के साथ हुमायूँ के सामने पहुँच **कर** सम्मानित हुए। जब कराचः लॉ, जिसने बहुत सेवा करके बहुत ऋपा पाई थी, काद्रता से भारी सेना को मार्ग से छेकर मिजी कामराँ के पास बद्ख्शाँ की क्योर चलातव उन्हीं भूले भटकों में उक्त खाँभी था। इस कारण बादशाह के यहाँ इसकी पदवी इस्माइल खाँ रीछ हुई। जब बादशाह स्वयं बद्ख्शाँ की क्योर गए तब युद्ध में यह कैद

हो गया। मुनइम खाँ की प्रार्थना पर इसकी प्राण रक्षा हुई श्रीर यह क्सी को सौंपा गया। भारत के श्राक्रमण के समय यह बादशाह के साथ था। दिस्ली-विजय पर यह शाह श्रानुल्मशाली के साथ लाहौर में नियत हुआ। बाद का हाल ज्ञात नहीं हुआ।

## १३२. इसलाम खाँ चिश्ती फारूकी

इसका नाम शेख अलाउद्दोन था और शेख सलीम फतहपुरी के पौत्रों में से था। अपने वंश वालों में अपने अच्छे गुणों और सुशीळता के कारण यह सबसे बढ़ कर था और जहाँगीर का धाय माई होने से बादशाही मंसब, सम्मान और विश्वास पा चुका था। शेख अबुल्फजल की बहिन से इसका विवाह हुआ था। जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब इसलाम खाँ पदवी और पाँच इजारी मंसब पाकर यह बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। ३ रे वर्ष जहाँगीर कुली खाँ लालबेग के स्थान पर भारी प्रांत बंगाल का सुबेदार हुआ। वह प्रांत शेरशाह के समय से अफगान सरदारों के अधिकार में चला आता था। अकदर के राज्यकाल में बड़े बड़े सरदारों की अधीनता में प्रवल सेनाएँ नियत हुई । बहुत दिनों तक घोर प्रयत्न, परिश्रम और छड़ाई होती रही, यहाँ तक कि वह पूरी जात दमन हो गई। बचे हुए सीमाओं पर भाग गए। इसी बीच कतळू लोहानी के पुत्र उसमान खाँने सरदार बनकर दो बार बादशाही सेना से छड़ाइयाँ की। विशेष कर राजा मानसिंह के शासनकाल में इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया गया पर फिसाद के जड़ का कांटा नहीं निकला। जब इसलाम खाँ वहाँ पहुँचा तब शेख कबीर सुजाभत खाँ की सरदारी में, जो उक्त खाँ का संबंधी था, एक सेना अन्य सहा-यकों के साथ अकवर नगर से सन्जित कर उस पर भेजी गई।

इन बहादुरों की हदता और साहस से युद्ध के बाद, जिसमें रुस्तम और असर्फंदियार के कारनामे नष्ट हो सकते थे और जिसका विस्तृत वृत्तांत उक्त खाँ की जीवनी में छिखा गया है. उसमान खाँ के मारे जाने पर उसके भाई ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस अच्छी सेवा के पुरस्कार में ७ वें वर्ष छः हजारी मंसब पाकर यह सम्मानित हुआ । ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० में यह मर गया और इसका शव फतहपुर सीकरी भेजा गया, जहाँ उसके पूर्वजों का जन्मस्थान और कत्रिस्तान था। इसका जीवन-वृत्तांत विचित्र है। सुसम्मति चौर संयम में यह प्रसिद्ध था। यह जीवन भर नशा या निषिद्ध वस्तु से दूर रहा और इसी गुरा के कारण बंगाल प्रांत की कुल वेश्याओं को, जैसे लोली, हुरकनी, कंचनी और डोमनो को अस्त्री हजार रुपया मासिक पर नौकर रख कर साल में नौ लाख साठ सहस्र रुपये उन्हें देता था। इसके कुछ सेवक गहनों श्रीर बहुत तरह की मृल्यवान चीजों को थाछियों में लिये खड़े रहते थे, जिन्हें यह पुरस्कार में दिया करता था। इसकी सरदारी की सनक इतनी बढ़ी थी कि बादशाहों की चाछ पर करोखे से दर्शन देता और गुसलखाना काम में लाता था। हाथियों की छड़ाई कराता था। कपड़ों में तकल्लुफ न करता था। पगड़ी के नीचे कुलाह नहीं पहिरता था श्रीर जामा के नीचे पैराहन पहिरता था। खाने के ज्यय में एक सहस्र लंगर ( सदावर्त ) चलते थे परंतु उसके आगे पहिले ज्वार, बाजरे की रोटी, साग श्रीर साठी का चावल रखा जाता था। इसका साहस भौर दानवीरता हातिम और मधन की चदारता से बढ़ गई थी! बंगाल की स्वेदारी के समय इसने १२०० हाथी अपने मंसव- दारों और नौकरों को दिए थे। इसके यहाँ बीस सहस्त शेखजादे सवार और पैदछ रहते थे। इसका लड़का एकराम खाँ
होशंग अबुल्फजल का भांजा था और बहुत दिनों तक दिल्खन
में नियत था। जहाँगीर के राज्यकाल के अंत में यह असीर गढ़
का अध्यक्ष था। शेरखाँ तौनूर की छड़की इसके घर में थी पर
एससे बनती नहीं थी। उसके भाई लोग अपनी बहिन को अपने
घर ले गए। ऐसे वंश में होने पर भी यह कूर हृदय था।
शाहजहाँ के राज्यकाल के मध्य में किसी कारण जागीर और दो
हजारी १००० सवार के मंसब से हृटाया गया और नकदी
वृत्ति मिली। फतहपुर में रहकर शेख सलीम चिश्ती के मजार का
प्रबंध करता था। २४ वें वर्ष में मर गया। इसका भाई शेख
मोझज्जम उक्त रौजे का मुतवल्ली नियत हुआ। २६ वें वर्ष इसे
फतहपुर की फौजदारी मिली और इसका मंसब बढ़ाकर एक
हजारी ८०० सवार का हो गया। सामृगढ़ के युद्ध में यह दारा
शिकोह की सेना के मध्य में नियत था और वहीं युद्ध में मारा गया।

#### १३३. इसलाम खाँ मशहदी

इसका नाम मीर अब्दुस्सलाम और पदवी इख्तसास खाँ। थी। यह शाहजहाँ की शाहजादगी के समय का पुराना सेवक था। आरंभ में मुंशीगीरी करता था। सन् १०३० हि० (सं० १६७६) में जहाँगीर के १५ वें वर्ष में जब बादशाही सेना दूसरी बार दिल्ला का काम ठीक करने गई तब दरबार का वकील नियत होने पर इसे योग्य मंसव और इख्तसास खाँ की पदनी मिली। उस उपद्रव में जब जहाँगीर शाहजादे से बिगड़ गया था तब इसको दरबार से निकाल दिया । यह शाहजहाँ की सेवा में पहुँचकर उस समय उसके साथ रहा। इसके अनंतर जब जुनेर दुर्ग में शाहजादा ठहर गया और उसी समय इब्राहीम भादिलशाह मर गया तब शाहजादा ने इसकी युवराज महम्मद आदिलशाह के यहाँ शोक मनाने के छिए भेजा। इख्तसास खाँ। शोक और शांति के रस्मों को पूरा करके शाहजहाँ के हिंदुस्तान की राजगरी के वर्धारंभ में भारी भेंट श्रीर बहुमूल्य जवाहिरात लेकर दरबार में हाजिर हुआ और चार हजारी २००० सवार का मंसन तथा इसलाम खाँ की पदनी पाई। यह दूसरा नख्शी और मीर अर्ज के पद पर सम्मानित होकर नियत किया गया क्योंकि इस पद पर सिवा विश्वासपात्र के दूसरा कोई नियत नहीं होता था। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को दंड देने दक्षिण चढा तब इसको हिंदुस्तान की राजधानी आगरा में

अभ्यक्ष नियत किया। जब गुजरात का सूबेदार शेर खाँ तीनूर ४ ये वर्ष मर गया तब इसलाम खाँ उसके स्थान पर पाँच हजारी मंस्रव पाकर सूबेदार नियत हुआ। ६ ठेवर्ष के द्यंत में मीर बर्छशो पद पर नियत हुआ, जिसकी तारीख 'बिष्काए मुमालिक' से निकलती है। ८ वें वर्ष आजम खाँ के स्थान पर बंगाल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। वहाँ इसे बड़ी बड़ी विजय मिली, जैसे आसामियों को दंड देना, आसाम के राजा के दामाद का कैंद होना, एक दिन में दोपहर तक पंद्रह दुर्गों को जीतना, श्रीघाट और मांडू पर अधिकार करना, कूच हाजी के तमाम महाखों पर थाना बैठाना श्रीर ११ वें वर्ष में पॉच सी गड़े हुए खजानों का भिलना । सघराजा का माई माणिकराय, जो चटगाँव का शासक था, रखंग के आदमियों के पराजित होने पर १२ वें वर्ष सन् १०४८ हि० में चमाप्रार्थी होकर जहाँगीर नगर उर्फ ढाका में खाँ के पास भाया। १३ वें वर्ष इसलाम खाँ आज्ञा के अनुसार दरबार पहुँचकर वजीर दीवान झाला नियत हुआ। जब दक्षिण का सूबेदार खानदौराँ नसरतजंग मारा गया तब १९ वें बर्ष के जञ्चन के दिन इसलाम खाँ छः हजारी ६००० सवार का मैसक पाकर एस प्रांत का सूबेदार नियत हुआ। इसके भाई, लड़के और दामाद मैसबों में तरक्की पाकर प्रसन्न होकर साथ गए।

कहते हैं कि खानदौरों के मरने की खबर जब शाहजहों को मिली तब उसने इसलाम खाँ से कहा कि 'उस सूबेदारी पर किसको नियत किया जाय।' इसने अपने घर आकर अपने मला चाहने वाले मित्रों से कहा कि 'बादशाह ने इस तरह फरमाया है। देर तक विचार करने पर मैं सममता हूँ कि अपना

नाम छ ।' धन लोगों ने कहा कि 'क्या यह राय ठीक है। मंत्रित्व और बादशाह के सामीष्य की तथा दक्षिण के शासन की बराबरो नहीं है। इसने उत्तर दिया 'ठीक है, पर मैं सममता हूँ कि बादशाह सादुल्छा खाँ की वजीरी के लिए, जिस पर उनकी कृपा है, बहाना चाहता है। कहीं इस कारण हमारी अवनित न हो। इससे यही बाच्छा है कि हम उसी तरह की राय दें। उसी दिन के अंत में मामृल के विरुद्ध तलवार और ढाल बाँध कर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा तब प्रार्थना की कि 'आज्ञा हुई थी कि द्विया का सुवेदार किसको नियत करें, पर सिवा इस दास के दूसरा कोई ध्यान में नहीं आता।' बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा कि 'नायब वजीर कौन बनाया जाय ?' इसने कहा कि 'सादुल्ला खाँ से कोई अच्छा आदमी नहीं है। यह स्वीकार हो गया। इसके वहाँ चछे जाने पर सादुल्ला खाँ को पूरा मंत्रित्व मिल गया। इससे इसलाम लाँ की दूरदर्शिता और ठीक विचार सब पर प्रगट हो गया। २० वें वर्ष सात इजारी ७००० सवार का मंसव पाकर सम्मानित हुआ।

जब यह बुरहानपुर से औरंगाबाद लौटा तब बीमार हो नया। यह समक कर कि अब आखिरी समय आ गया है, तब अपनी जागीर के लेखक चतुर्भुज और मुत्सही ख्वाजा अंबर की राय से कुल दफ्तरों को जलवा कर सब सामान व माल को अपने लड़कों, भाइयों और महल के दूसरे आदिमियों में गुप्त रूप से बँटवा दिया तथा २५ लाख रुपयों का कोष द्रबार भेज दिया। १४ शब्वाल सन् १०५७ हि० (सं० १७०४) को मर गया। अपनी वसीयत के अनुसार यह उस नगर के पास हो

गाड़ा गया। मकबरा और बाग अपने तरह का एक ही है, यहाँ तक कि आज भी पुराना होने पर उसमें नवीनता मिली द्वई है। ख्वाजा अम्बर कत्र पर बैठा। शाहजहाँ ने इन सब बातों पर जान बूमकर भी इसकी पुरानी सेवा के कारण ध्यान नहीं दिया और इसके छड़कों में से हर एक पर कृपा करके धनका मंसव और पद बढ़ाया। चतुर्भुज को मालवा का दीवान बना दिया। इसलाम लाँ हर एक विषय तथा पत्र-व्यवहार में कुशळ था। बादशाही कामों में सदा तत्पर रहता था। यह नहीं चाहता था कि दूसरे कर्मचारी इसके काम में दलल दें। काम को बड़ी दृत्ता तथा सफाई से करता था। द्विण वाले, जो खानदौराँ से दुखी थे, इससे प्रसन्न हो गए। दुर्गके गोदामों को किफायत से बेंचकर नए सिरे से उन्हें बनवाया। हाथी, बोड़े बहुत से एकट्टे हो गए थे और यद्यि यह स्वयं चनपर सवारी नहीं कर सकता था लेकिन चनका प्रवंध और रचा बहुत करता था। इसको छः छड़के थे, जिनमें से अशरफ खाँ, सफी खाँ और अब्दुर्रहोम खाँ की अलग अछग जीवनियाँ दी गई हैं। तीसरे पुत्र मीर मुहम्मद शरीफ ने इसके मरने पर एक हजारी २०० सवार का मंसव पाया। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में सुलतान श्रीरंगजेब के साथ कंघार पर चढ़ाई के समय साथ गया। २४ वें वर्ष जड़ाऊ बरतनों का दारोगा हुआ। श्रंत में सूरत बंदर का मुतसही हुआ। जिस समय शाहजहाँ बोमार था भौर सुलतान मुराद्वरुश बादशाह बनना चाहता था, यह कैद कर दिया गया। चौथे भीर मुहम्मद गियास ने पिता के सरने पर पाँच सदी १०० सवार का मंसव पाया। २८ वें वर्ष

बुरहानपुर का बख्शी और वाके आनवीस नियत हुआ और वहीं के वहरे-गूँगे घर का दारोगा भी हुआ। औरंगावाद के समय दो बार स्रत बंदर का मुतस्दी, औरंगावाद का बख्शी तथा वाके आनवीस होकर २२ वें वर्ष में मर गया। छठा मीर अब्दुरहमान औरंगजेव के १६ वें वर्ष में हैदराबाद प्रांत में नियुक्त होकर कुछ दिन तक औरंगावाद का बख्शी और वाके आनवीस रहा और बहुत दिनों तक आखतावेग और दारोगा अर्ज रहा।

# १३४. इसलाम खाँ मीर जिब्राउद्दीन हुसेनी बदच्शी

श्रीरंगजेब का यह पुराना वाळाशाही सवार था। उस गुण-प्राहक की सेवा में अपनी अवस्था प्रायः विता चुका था। उसकी शाहजादगी में उसके सरकार का दीवान था। जब शाहजहाँ की हालत अच्छी नहीं थी और दारा शिकोह सस्तनत का जो कार्य चाहता था रोक लेता था, तब झौरंगजेब ने प्रगट में पिता की सेवा करने के बहाने और वास्तव में बड़े भाई को हटाने के लिए १ जमादिएल् श्रोवल सन् १०६४ हि० को अपने पुत्र सुलतान मुहम्मद को नजाबत खाँ के साथ श्रीरंगाबाद से बुरहानपुर भेजा। उक्त मीर जो उस समय दीवानी के काम पर था, सुलतान के साथ नियत हुआ। शाहजादे के पीछे उक्त शहर पहुँच कर फरमॉबारी बाग्र में, जो शहर से आध कोस पर है, खेमा डाळा। उक्त मीर को हिम्मत खाँ की पदवी मिली। जसवंत सिंह के युद्ध के बाद इसने इसलाम खाँकी पदवी पाई। दारा शिकोह के युद्ध में जब रुस्तम खाँ दिल्लाणी ने बहादुर खाँ कोका को दबा रखा था तब इसने बाएँ भाग के बहादुरों के साथ दाई छोर से शत्रु पर धावा कर दिया। दारा शिकोह के हारने पर उसका पीछा किया। महम्मद् सुल्तान इसलाम खाँकी अभिमावकता में आगरे का प्रबंधक नियत हुआ। उक्त लाँ का मंसब बढ़ कर चार हजारी २००० सवार का हो गया और इसे तीस सहस्र रुपया

इनाम मिछा। शुजाश्व के युद्ध में यह बाएँ भाग का हरावल नियुक्त हुआ। जब राजा जसवंत सिंह, जो बाँए भाग का सेनापित था, एपद्रव करने की इच्छा से भाग गया तब एक खाँ उसके स्थान पर सेनापित हुआ। ठीक युद्ध के समय इसका हाथी बान की चोट खाकर अपनी सेना को नष्ट करने छगा और बहुत से सैनिक भागने लगे, इसी समय बादशाह स्वयं सहायता को पहुँच कर बबी हुई सेना को, जो हदता से लड़ रही थी, उत्साहित किया। चिजय होने पर इसलाम खाँ सुलतान मुहम्मद के साथ नियत हुआ, जो मोझजम खाँ मीर जुमला तथा अन्य सरदारों के साथ शुजाझ का पीछा करने जा रहा था।

जब शुजाश सहायक सेनाओं के हारने पर अकबर नगर नहीं ठहर सका और टाँडे की ओर चला तब मोश्रजम खाँ ने इसलाम खाँ को दस सहस्र सवार के साथ अकबर नगर में छोड़ कर गंगा के इस पार का प्रबंध सौंपा। दूसरे वर्ष ५ शाबान को शुजाश्र मोश्राजम खाँ के पीछा करने से कहीं न रुक कर जहाँगीर नगर पहुँचा कि वहाँ से सब सामान अपना लेकर रखंग की ओर जाय। इसी महीने में इसलाम खाँ इस सरदार से दुखित होकर या उसकी दुःशीलता से कुद्ध होकर बिना श्राज्ञा के दरबार की ओर रवाना हुआ। इस पर इसका मंसव छीन छिया गया पर तीसरे वर्ष फिर इसको पहिले का सनमान मिल गया। चौथे वर्ष इन्नाहीम खाँ के जगह पर काश्मीर का सूबेदार हुआ। जब बाद्शाह इस सदाबहार प्रांत की सैर को चले तब नव शहर में, जो इस प्रांत का एक बड़ा परगना है और पहाड़ी स्थान का सूसरा पड़ाव है, इक खाँ छठे वर्ष के आरंभ में फरमान के

अनुसार वहाँ पहुँच कर जमींबोस हुआ। इसका मंसव एक हजारी १००० सवार बढ़ कर पाँच हजारी ३००० सवार का हो गया और आगरे का सूबेदार नियत हुआ। वहाँ पहुँचने पर पूरा एक महीना भी नहीं बीता था कि सन् १०७४ हि० के आरंभ में मर गया। कश्मीरी कवि 'गनी' ने उसके मरने की तारीख इस प्रकार कही-मुई ( मर गया ) इसलाम खाँ वाला-जाह ।' यह मीर महम्मद नोमान के मकवरे में, जिस पर इसका विश्वास था, गाड़ा गया। अपने जीवन में डक्त मजार के पास एक महिजद बनवाई थी, जिसकी तारीख बानी इसलाम लॉ बहादुर' से निकलती है। काश्मीर की ईदगाह मसजिद, जो विस्तार श्रीर हड़ता में एक है, इसकी बनवाई हुई है। इसका भौरस पुत्र हिम्मत खाँ मीर बख्शी था श्रौर इसकी एक लड़की मीर नोमान के लड़के मीर इब्राहीम से ज्याही थी। उक्त मीर छः लाख साठ सहस्र रुपये का सामान पहुँचाने के लिए, जिसे भौरंगजेव ने मक्का मदीना के भले आदमियों को भेंट देने के लिए दूसरे साल भेजा था, वहाँ पहुँच कर ४ थे वर्ष मर गया। इसलाम लाँ गुणों से खाली नहीं था और अच्छा शैर कहता था। उसके दो शैर प्रसिद्ध हैं-

( सर्दू अनुवाद )

राते-गम तेरे बिना है रोज शबख़न मारती। अर्थंब की पुतली भी रोती खूँ में गोते मारती।। वसकात ऐसी पैदा कर सहरा कि गम में आज शब, आह की सेना है दिल-खेमा से निकला चाहती।

# १३५. इसलाम खाँ रूमी

यह चली पाशा का लड़का हुसेन पाशा था। उस प्रांत में पाशा श्रमीर को कहते हैं। यह बसरा का शासक था और प्रगट में रूम के सुछतान की सेवा में था। इसका चाचा महम्मद् इससे दुली होकर इसर्तबोळ चला गया । उसकी इच्छा थी कि अपने भतीजे को खारिज कराकर स्वयं इस जगह पर नियुक्त होवे । जब उसका मतस्व वहाँ पूरा नहीं हुआ तब वह अवशर पाशा के पास, जो रूम के अंतर्गत कुछ शहरों के हाकिमों को हटाने और नियत करने का अधिकारी था, हलव जाकर अपने मतीजे की बद्सळ्की और असभ्यता का उससे बयान किया और प्रार्थना की कि वह उसे अलग कर दे कि वहाँ की आय जरूरी कार्मों में लगे। अवशर पाशा ने हुसेन पाशा को लिखा कि बसरा का एक महल उसके लिए छोड़ दे। इसके अनंतर जब वह बसरा आया तब हुसेन पाशा ने अवशर पाशा के तिखे हुए काम को नहीं किया और महम्मद को सान्स्वना देकर अपने पास रख लिया। जब महम्मद् ने अपने माई के साथ मिलकर कुछ उपद्रव करना आरंभ किया तब हुसेन पाशा ने दोनों को कैद कर हिंदुस्तान भेज दिया। ये दोनों बहुत से बहाने कर लहसा के किनारे जहाज से उतर कर मुर्तेजा पाशा के पास बगदाद गए । महस्मद ने कपट और पेशबन्दी से हुसेन पाशा का कजिलबाशों से मित्रता रखने का बयान किया और स्सके परिपूर्ण कोष को प्रगट करने का वादा किया कि यदि

तुम रसको अपनी सेना से निकाल दो और हमें बसरा का शासन दो तब रक्त कोष हम तुम्हें दिखला दें।

मर्तजा पाशा ने यह हाल कैंसर रूम से कहकर आज्ञा ले ली कि बगदाद से बसरा जाकर हुसेन पाशा को वहाँ से निकाल दे और बसरा महम्मद् को सौंप दे। जब इस इच्छा को बल से पूरा करने के लिए वह बसरा पहुँचा तब हुसेन पाशा ने भी अपने पुत्र यहिया को सेना के साथ छड़ने को भेजा। यहिया ने जब यह देखा कि उसके पास सेना अधिक है और इसका सामना यह नहीं कर सकता तो अधोनता स्वीकार कर उसके पास पहुँचा। हुसेन पाशा यह समाचार सुनकर तथा ववदा कर अपने परिवार कौर सामान को शीराज के श्रंतर्गत भभ्मा भेजकर कजिलबाश से रत्ता का प्रार्थी हुआ। मुर्तजा पाशा ने वसरा पहुँचकर मुहम्मद के वतलाये हुए कोष को बहुत स्रोजा पर उसे कहीं नहीं पाया। उसको और उसके भाई तथा कुछ फौज को वहीं छोड़ा। कुछ दिन के बाद चन टापुत्रों के रहनेवाले मुत<sup>5</sup>जा पाशा की बर्सळ्की श्रौर श्रत्या-चार से घवड़ा कर मार काट करने लगे। मुतंजापाशा हार कर बगदाद चला गया और उसके बहुत से आदमी मारे गए। यह सुसमाचार हुसेन पाशा को भेज कर वहाँ के निवासियों ने इसे बसरा बुलाया। यह अपने परिवार और माल को भभ्भा में छोड़ कर वसरा श्राया और प्रबंध देखने लगा। दस बारह वर्ष तक यह यहाँ का राज्य-कार्य देखता रहा और साथ साथ हिंदुस्तान के वैभवशाली सुलतानों से व्यवहार बनाए रखा। श्रीरंगजेब के तीसरे वर्ष के अंत में राजगही की खुशी में एराकी घोड़ मेंट में भेजा।

जब रूम देश के बादशाह ने इसके विरोधी कार्य के कारख यहिया पाशा को इसकी जगह पर नियुक्त किया तब यह वहाँ नहीं रह सका और कैसर के पास भी जाने का इसका मुख नहीं था, इसलिए अपने परिवार और कुछ नौकरों के साथ देश त्याग कर ईरान की श्रोर रवाना हो गया । वहाँ पहुँचने पर भी जब इसे स्थान नहीं मिला तब अपने माग्य के सहारे हिंदुस्तान की ओर श्राया। इसकी यह इच्छा जान कर दरबार ने इसके पास खिलाञ्चत, पालकी और हथनी गुर्जंबरदार के हाथ भेजा कि चसका रास्ते में वह दे और आराम के साथ दरवार पहुँचावे तथा उसे बादशाही ऋपा की आशा दिखाने । १२ वें वर्ष १५ सफर सन् १०८० हि० को जब यह दिल्ली पहुँचा तब बख्शीडल् मुल्क असद खाँ और सद्रुस्पुदूर आविद खाँ को लाहौरी फाटक तक स्वागत के लिए भेजा। फिर दानिशमंद खाँ पेशवा हो कर आया और बादशाह के सामने नियम के बातुसार आदाब बजवा कर त्राज्ञानुसार इसे तस्त को चूमने और इसके पीठ पर बादशाही हाथ फेरने के लिये लिवा गया। इसने २० सहस्र का एक छात और १० घोड़े भेंट किए, बादशाह ने एक छाख रुपया नकद और दूसरे सामान दे कर इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव और इसलाम खाँ की पदवी दो। करतम खाँ दक्षिणी की हवेडी, जो जमुना नदी के किनारे एक भारी इमारत है, कुछ सामान श्रीर एक नाव दी कि छसी पर सवार हो कर बादशाह का दरबार करने आया करे। इसके बड़े पुत्र अफरासियाब खाँ को दो हजारी १००० सवार का मंसब और खाँ की पदवी तथा दूसरे पुत्र ऋली बेग को खाँ की पदवी झौर डेढ़ हजारी मंसव

विया। इसके अनंतर एक हजारी १००० सवार बढ़ा कर और दस महीने का वेतन नकद स्त्रोराक सहित देकर सनमानित किया। अनंतर यह मालवा का सूबेदार नियत हुआ।

इसकी पेशानी से बहादुरी और बुद्धिमानी मालक रही थी भौर इसकी कुशलता तथा भमीरी इसके काम से प्रकट हो रही थी, इसिंखए बादशाह ने कृपाकर इसे हिंदुस्तान का एक अमीर बना दिया। औरंगजेब चाहता या कि यह अपने परिवार को बुछा कर इस देश को अपना निवास-स्थान बनावे पर यह इसी कारण अपनी स्त्रियों और अपने तीसरे पुत्र मुख्तार बेग को बुलाने में देर कर रहा था। इसी से इसने दुः ल उठाया। इसका मंसब छे लिया गया और यह बादशाही सेवा से दूर होकर उद्भौन में रहने छगा। १५ वें वर्ष के अंत में दक्षिण के सुबेदार उम्दतुल् मुल्क खानजहाँ बहादुर की प्रार्थना पर यह फिर अपने मंसब पर बहाल हुआ और अच्छी सेवा पाकर हरावल का अध्यत्त नियत हुआ। दूसरी बार आदिल शाही और बहलोल बीजापूरी के पौत्र की सेनाओं से जो युद्ध हुए उनमें इसने योग दिया। १९ वें वर्ष ११ रबीचल् आखिर सन् १०८७ हि० को ठीक युद्ध के समय शत्रुकों के बीच में जिस जगह पर यह स्थित था वहीं बँटते समय दैवात् आग बारूद में गिर गई और हायी बिगड़ कर श्रत्रु की सेना में चढा गया। श्रत्रुचों ने घेर कर इसके होदे की रस्सियाँ काट डालीं और जब यह जमीन पर गिरा तब इसको इसके छड़के अली बेग के साथ काट डाला। शैर-

अजल राह तै कर गिरा आके आगे। कशाँ ओर दामे फना सैंद मागे॥ इसके जीवन ने अवसर नहीं दिया नहीं तो यह अपने कार्य-कौशल, सेवा तथा दूरदर्शिता से बहुत से अच्छे काम दिखलाता । बहुप्पन और अछाई इससे शोभा पाती थी। यह किव था। इसकी एक कवाई नीचे दी जाती है—

> यकबार किया सैरे बेनवाई मैंने। दरगहे बुजुर्गी प किया गदाई मैंने।। जिगर से टुकड़ा लिया बरस्म हदियः एक जिससे दोस्त सग से की आइनाई मैंने।।

इसकी मृत्यु पर अफरासियाव खाँ का मंसव बढ़कर ढाई हजारी ५०० सवार का हो गया और मुखतार बेग का, जो १८ वें वर्ष में अपने पिता के संबंधियों के साथ गुप्तरूप से उउत्तेन पहुँच कर सात सदी १०० सवार का मंसबदार हो चुका था, एक हजारी ४०० सवार का हो गया। मृत खाँ का कुल माल ३२०००० ध्यशर्फी, जो उउजैन और शोलापुर में जब्द हो गई थी, उसके पुत्रों को समा कर दिया और आज्ञा हुई कि बाप के ऋण का जवाब करे । इसके अनंतर अफरासियाब स्वॉ धामुनी का फौजदार हुआ और २४ वें वर्ष फैज्जुहा खाँ के स्थान पर मुरादाबाद का फीजदार हुआ। उसी वर्ष मुख्तार बेग को नवाजिश खाँ की पदवी मिछी और ३० वें वर्ष में मंदसोर का फीजदार तथा दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। ३७ वें वर्ष में चकला मुरादाबाद का शासक हुआ। इसके बाद मॉंडू का फौजदार और उसके अनंतर पिछचपुर का शासक नियत हुआ। ४८ वें वर्ष कश्मीर का सुबेदार हुआ।

#### १३६. इहतमाम खाँ

यह शाहजहाँ का एक वालाशाही सवार था। पहिले वर्ष इसे एक हजारी २५० सवार का मंसव मिला। ३ रे वर्ष जब दक्षिण में बादशाही सेना पहुँची श्रोर तीन सेनाएँ तीन सर्दारों की अध्यक्षता में खानजहाँ लोदी को दंड देने भौर निजामुळ् मुल्क के राज्य को, जिसने उसे शरण दी थी, छूटने के लिए नियत हुई, त्तव यह आजम खाँ के साथ उसके तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। युद्ध में जब आजम खाँने खानजहाँ लोदी पर धावा किया और उसके भतीजे बहादुर ने दृद्ता से सामना किया तब इसने बहादुर खाँ रुहेला के साथ सबसे आगे बढ़ कर युद्ध में चीरता दिखलाई। इसके अनंतर आजम खाँ मोकर्ष खाँ बहलोछ को दमन करने की इच्छा से जामखीरी की और चला तब इसको तिलंगी दुर्ग पर अधिकार करने के छिए नियत किया अौर उसे लेने में इसने बड़ी सेवा की। ४ थे वर्ष इसका मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह जालना का थानेदार नियत हुआ। ५ वें वर्ष २०० सवार इसके मंसन में बढ़ाए गए। ६ ठेवर्ष इसका दो इजारी १२०० सवार का मंसब हो गया। ९ वें वर्ष जब शाहजहाँ दूसरी बार दिचाए गया और तीन सेनाएँ अच्छे सरदारों के अधीन साहू भोंसला को दंड देने और आदिलशाही राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजी गईं तब यह ३०० सवारों की तरककी के साथ खान-

दौराँ के अवीन नियत हुआ और ओसा दुर्ग के घेरे में विजय मिलत पर यह वहाँ का दुर्गाभ्यत्त हुआ। १० वें वर्ष इसे डंका मिला। १३ वें वर्ष इसिया के स्वेदार शाहजादा महम्मद औरंगजेव की इच्छानुसार वहाँ से हटाया जा कर यह बरार के पास खीरलः का थानेदार नियत हुआ। १४ वें वर्ष दिल्ण से दरवीर आकर खिळअत, घोड़ा और हाथी पाकर हिम्मत खाँ के स्थान पर गोरवंद का थानेदार हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा मुराद बख्श के साथ बलख और बद्दशाँ गया और दुर्ग गोर के विजय होने पर उसका अध्यक्ष नियत हुआ। यह ज्ञात होने पर कि यह वहाँ के आदमियों के साथ अच्छा सल्क नहीं करता, यह २० वें वर्ष में वहाँ से हटा दिया गया और उसी वर्ष १०५६ हि० (सं०१७०३) में मर गया।

## १३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख-फरीद फतेहपुरी

कुतुबुद्दीन खाँ शेख खूबन का यह द्वितीय पुत्र था। जहाँगीर के राज्य के श्रंत तक एक हजारी ४०० सवार का मंसबदार हो चुका था और शाहजहाँ के राज्य के पहिले वर्ष में पाँच सदी २०० सवार और बढ़े। चौथे वर्ष २०० सवार बढ़े और पॉचर्ने वर्ष उसका मंसव दो हजारी १२०० सवार का हो गया। ८ वें वर्षे ढाई हजारी १५०० सवार का मंसब पाकर शाहजादा भौरंग-जेब के साथ जुमारसिंह बुंदेला पर भेजी गई सेना का सहायक नियत हुन्छ। ९ वें वर्ष जब बादशाह दक्षिण गए तब यह शायस्ता खाँ के साथ जुनेर और संगमनेर के दुर्गों पर नियत हुआ तथा संगमनेर के विजय होने पर वहाँ का थानेदार नियत हुआ। ११ वें वर्ष पसालत खाँके साथ परगना चन्दवार के विद्रोहियों को दंड देने गया। १५ वें वर्ष मऊ दुर्ग लेने में बहुत परिश्रम कर शाहजादा दारा शिकोह के साथ काबुल गया। जाते समय इसे झंडा मिळा। १८ वें वर्ष आगरा प्रांत का सूबेदार हुआ धौर इसका मंसब तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। १९ वें वर्ष शाहजादा मुरादबख्श के साथ बलखः बद्ख्शाँ पर श्रधिकार करने में बहादुरी दिखलाई। जब शाह-जादा वहाँ से लौटा और बहादुर खाँ रुहेडा अलअमानों को इंड देने के लिए बलाल से रवाना हुआ तब इसे शहर के दुर्ग की

रक्षा सौंपी गई। २२ वें वर्ष जब यह समाचार मिला कि यह राजा बिट्ठक्तदास के साथ, जो काबुक्त में नियत हुआ था, जाने पर काम में ढिलाई करता है तब इसका मंसव श्रीर जागीर छीन ली गई। ३१ वें वर्ष इसपर कुपा करके तीन हजारी २००० सवार का मंसब दिया और शाहजादा सुलेमान शिकोह के साथ, जो शाहजादा मुहम्मद शुजाश्र का सामना करने के लिए नियत हुआ था, गया और पटना की सूबेदरी तथा इखलास खाँ की पदनी पाई । औरंगजेब के राज्य के पहिले वर्ष में खानदौराँ के सहायकों में, जो इलाहाबाद विजय करने गया था, नियत होकर इहतशाम खाँ की पदवी पाई, क्योंकि इखलाख खाँ पदवी अहमद खेशगी को दे दी गई थी। युद्ध के अनंतर शुजास्र के भागने पर शाहजादा महम्मद सुखतान के साथ बंगाल की चढ़ाई पर गया और उस प्रांत के युद्ध में बहादुरी दिखला कर ६ ठे वर्ष के अंत में दरबार श्राया। ७ वें वर्ष मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दक्षिए में नियत हुआ और पूना विजय होने पर वहाँ का थानेदार हुआ। ८ वें वर्ष सन् १०५५ हि० में मर गया। इसके पुत्र शेख निजाम को दारा शिकोह के प्रथम युद्ध के बाद औरंगजेब ने हजारी ४०० सवार का मंसब दिया।

## १३८. ईसा खाँ मुबीं

यह रनस्तीर जाति में से था, जो अपने को राजपूत कहते हैं। सरहिंद चकला और दोशाय प्रांत में ये ख्टमार और जमींदारी से जीविका निर्वाह करते थे। खाँका डालने में भी ये नहीं हिचकते थे। पहिले समय में इसके पूर्वज गण अत्याचारी डाँकुओं से अच्छे नहीं थे। इसके दादा बुलाकी ने परिश्रम कर नाम पैदा किया परंतु इस बीच चोरी और छूट जारी रखकर वह अत्याचार करता रहा। इसके अनंतर कुछ आद्मियों को इकट्ठाकर हर एक स्थान में छ्ट मार करने लगा। क्रमशः चारों त्रोर की जमीदारी में भी छूट मचाकर इसने बहुत धन और ऐश्वर्य इकट्टा कर लिया। आजम शाह के युद्ध में मुहस्मद मुइञ्जुदीन के साथ रहकर इसने प्रयत्न कर साहस तथा बीरता के न्निष्ट नाम कमाया और बादशाही मंसब पाकर सम्मानित हुआ। लाहौर में शाहजादों का जो युद्ध हुआ था, उसमें अच्छी सेना के साथ जहाँदार शाह की श्रोर रहा। इस युद्ध में इसे भाग्य से बहुत बड़ी छूट मिल गई क्योंकि कोष से लदे हुए ऊँट साथ थे। इनके विषय में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। इस विजय के अनंतर पाँच हजारी मंसन और दोआवा पट्टा तथा लखी जंगल की फीजदारी मिली। यह साघारण जमींदार से बड़ा सरदार हो गया। अवसर पाकर काम निकाल छेना जमींदार का गुरा है, विशेष कर उपद्रवियों के लिए, जो इसके लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। जब राज्य-विद्रव हुआ और जहाँदार शाह गदी से उतारा गया तब यह तुरंत अधीनता छोड़ कर लूट मार करने लगा। दिल्ली तथा लाहीर के काफलों को अपना समम कर लूट लेता था। कई बार आस पास के फौजदारों को परास्त करने से इसे बहुत घमंड हो गया। बहुत सा माल और सामान भी इकट्ठा कर लिया। इसने बहाने बना कर और समसामुदौला खानदौरों के पास भेंट आदि भेज कर उससे हेल मेल बना रखा था और रईस बनते हुए भी इसका उपद्रव तथा लूट मार बढ़ता जाता था। जागीरदारों से जो आय वाजिब थी उससे अधिक छे लेता था। ज्यास नदी के तट से, जहाँ बादरिसा दुर्ग में रहता था, सतलज नदी के तटस्थ सरहिंद के पास थार गाँव तक अधिकार कर लिया था। इसके भय से शेर नाख़न गिरा देता था, दूसरों की क्या शक्ति थी कि इससे छेड़ छाड़ करता।

जब लाहीर का शासक अब्दुस्समद खाँ दिलेरजंग इसके खपद्रव और लूट मार से घवड़ा चठा तब गुरु की घटना के बाद अपने संबंधी शहदाद खाँ की, जो एक वीर पुरुष था, उस मांत का फौजदार नियत किया और इस घमंडी को दमन करने का इशारा किया। हुसेन खाँ, जो उक्त खाँ का पोषक और बलवाइयों का सरदार था, ईसा खाँ को दमन करने में राजो नहीं हुआ, क्योंकि उसके रहते कोई इससे नहीं बोल सकता था। यह बात ठीक थी इसलिए यहाँ लिख दी गई। शहदाद खाँ नाजिम की आज्ञा का प्रबंध करने लगा। ५ वें वर्ष के आरंभ में फर्क खिस यर की आज्ञा पहुँची। यह निढर उपद्रवी, जो युद्ध करने के छिए

सदा तैयार रहता था, थार गाँव के पास, जो उसके रहने का स्थान था, तीन सहस्र बहादुर सवारों के साथ श्राकर युद्ध करने लगा। शहदाद खाँ युद्ध न कर सका और भागने लगा। दैवात् उसी समय उस अत्याचारी का वाप दौलत खाँ एक गोली लगने से मर गया, जो अपने पुत्र की बदौलत आराम करता था। यह बदमस्त इससे और भी क्रोधित हुआ और हाथी को एक दम बद़ाकर शहदाद खाँ पर पहुँचा, जो एक छोटी हथिनी पर सवार था। उस पर तलवार की दो तीन चोटें चलाई। इसी बीच एक तीर इसे छगा जिससे यह मर गया। इसका सिर काटकर नाजिम की आज्ञा से दरबार में भेज दिया गया। इसके खानंतर इसके पुत्र को जमींदार बनाया। यह साधारण जमींदार की तरह रहता था। सत के समान इस जाति का कोई दूसरा खुरुष प्रसिद्ध नहीं हुआ।

## १३६. मिर्जा ईसा तरखान

इसका पिता जान बाबा सिंघ के हाकिम मिर्जा जानी बेग के पिता का चाचा था। जब मिर्जा जानी बेग मर गया तब मिर्जा ईसा शासन के लोभ से हाथ पैर चलाने लगा। खुसरू साँ चरिकस ने, जो उस वंश का स्थायी मंत्री था, मिर्जा गाजी को गही पर बैठाया और चाहा कि मिर्जा ईसा को कैद कर दे पर यह अपने सौभाग्य से वहाँ से हट कर जहाँगीर की सेवा में पहुँचा। जहाँगीर ने इसे अच्छा मंसव देकर दक्षिण में नियत कर दिया। जब मिर्जा गाजी कंधार का शासन करते हुए मर गया तब खुसरू खाँ भब्दुल् घली को तरखानी गद्दी पर बैठा कर स्वयं प्रबंध करने लगा। जहाँगीर ने यह शंकाकर कि कहीं अब्दुल् अस्ती सुसरू खाँके बहकाने से उस प्रांत में उपद्रव न करे, मिर्जा ईसा खाँ के नाम लिखित आज्ञापत्र भेजा। जब यह दरबार में आया तो कुछ ईंध्यीं छ मनुष्यों ने प्रार्थना की कि मिर्जा बहुत दिनों से अपने पैतृक देश के लिए उपद्रव करता आया है, यदि वह स्थायी शासक हो जायगा तो कच्छ, मकरान और हरमुज के हाकिमों से, जो सब पास हैं, मिल कर शाह अब्बास सफवी की शरण में चला जायगा तो बहुत दिनों में उसका प्रबंध हो सकेगा। बादशाह ने इस पर सशंकित हो कर मिर्जा उस्तम कंधारी को वहाँ का शासक नियत किया। उसके प्रयत्न से तरखान वंश का उस प्रांत से संबंध नष्ट हो गया। मिर्जा ईसा

को गुजरात में धनपुर की जागीर देकर उस प्रांत में नियुक्त किया। उस समय जब शाहजहाँ ठट्टा के पास से असफल हो। कर गुजरात के अंतर्गत भार प्रांत के मार्ग से दक्षिण छीटा तब मिर्जा ने अपने अच्छे भाग्य से नकद, सामान, घोड़ा और ऊँटा भेंट की तौर पर भेजकर अपने लिए लाभ-रूपी कोष संचित कर लिया।

जहाँगीर की मृत्यु पर जब शाहजहाँ दिवण से आगरे को चला तब यह सेवा में पहुँचा और दो हजारी १३०० सवार बढ़ने से इसका मंसव चार हजारी २५०० सवार का हो गया धीर यह ठट्टा प्रांत का अध्यत्त नियत हुआ। परंतु राजगद्दी होने के बाद वह प्रांत शेर ख्वाजा उर्फ ख्वाजा बाकी खाँको मिछा। मिजां इच्छा पूरी न होने से वहाँ से लौटकर मथुरा तथा उसके सीमा प्रांत का तयूछदार नियत हुआ। ५ वें वर्ष में मंसद में कुछ सवार बढ़ाकर इसको एलिचपुर की जागिरदारी पर भेजा गया। ८ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार दो श्वस्पा से श्वस्पा का हो गया श्रौर सोरठ सरकार का फौजदार नियत हुआ। १५वें वर्ष श्राजम खाँ के स्थान पर यह गुजरात का प्रांताध्यत्त नियत हुआ। श्रीर सोरठ के प्रबंध पर इसका बड़ा पुत्र इनायतुझा नियत हुआ, जिसका मंसन दो इजारो १००० सनार का था। सूनेदारी छटने पर यह सोरठ की राजधानी जूनागढ़ का शासक नियत हुआ श्रीर मिर्जा दरबार बुलाया गया। सन् १०६२ हि० (सं० १७०९) के मोहर्रम महीने में यह सॉॅंभर पहुँचा था कि वहीं मर गया। यद्यपि मिर्जी की उम्र सौ से बढ़ गई थी पर उसकी शक्ति घटी नहीं थी और उसमें जवान की तरह ताकत थी। यह बहुत आराम पसंद, मिद्रासेवी और गाने बजाने का शौकीन था। स्वयं गायन तथा वादन के गुणों से खाली नहीं था। इसे बहुत सी संतान यां। इसका बड़ा पुत्र इनायतुक्ठा खाँ २१ वें वर्ष में मर गया। यह अपने पिता की जीवित अवस्था ही में मरा था। मिर्जा की सत्यु पर उसकी सबसे बड़ी संतान मुहम्मद साळह ने, जिसका वृत्तांत अलग दिया हुआ है, दो हजारी १५०० सवार का और फतेह् उक्षा ने पाँच सदी का मंसब पाया और आकिल को योग्य संसब मिला।

## १४०. उजवक खाँ नजर बहादुर

यह यूलम बहादुर उजवक का बड़ा भाई था। दोनों अब्दुहा खाँ बहादुर फीरोज जंग के यहाँ नौकरी करते थे। जुनेर में रहते समय शाहजहाँ के सेवकों में भरती हुए। जब बादशाह उत्तरी भारत में आए तब इन दोनों भाइयों पर कृपा दिखलाई और हर एक ने योग्य मंसब पाया। जब महाबत खाँ खानखानाँ दिचिए। का सूबेदार हुआ। तब ये दोनों उसके साथ नियत हुए। शाहजहाँ ने इन दोनों की जीविका के लिए कुपा करके वेतन में जागीर देकर इन पर रियायत की। यूछम बेग इसी समय मर गया। नजर बेग को उजबक खाँ की पदवी मिली और १४ वें वर्ष दक्षिण के सूबेदार शाहजादा महम्मद श्रीरंगजेब की प्रार्थना पर एक हजारी १००० सवार बढ़ाकर इसका मंसव दो हजारी २००० सवार का कर दिया तथा मुबारक खाँ नियाजी के स्थान पर यह अरोसा का दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। २२ वें वर्ष इसे डंका भिछा। बहुत दिनों तक श्रोसा दुगे की श्रध्यक्षता करने के बाद दरवार पहुँचकर अहमदाबाद गुजरात में नियत हुआ। तीसरे वर्ष सन् १०६६ हि० (सं०१७१३) में मर गया। यह विलासप्रिय मनुष्य था। शराब श्रौर गाने का शौकीन था। इसके विरुद्ध सेना को अपने हाथ में रखता था तथा आय और व्यय भी इसके हाथ में था। अपनी जागीर की श्रंतिम वर्ष तक की भाय से कुछ नहीं छोड़ा। सदा कहता था कि यदि मेरे मरने के बाद सिवा दो हाथ के कोई सामान

निकले तो मैं दोषी हूँ । जब शाहजादा औरंगजेब ने बादशाहत के छिए तैयारी की और बुरहानपुर के पास, जो शहर से आध कोस पर है, बहुतों को मंसव और पदवियाँ दीं तब इसका लड़का तातार बेग भी पिता की पदवी बढ़ने से सन्मानित हुन्ना त्रौर बराबर शाहजहाँ के साथ रहा। जब श्रीरंगजेब बादशाह हो गया तब इसने उस प्रांत के सुबेदार श्रमीठल उमरा शाइस्ता खाँ के साथ नियत होकर शिवा जी भोसले के चाकण दुर्ग लेने में बहुत परिश्रम किया। तीसरे वर्ष उस दुर्गके लिए जाने पर उक्त खाँवहाँका अध्यक्त नियत हुआ।। इसके अनंतर मराठों के निवासस्थान कोंकण गया और वहाँ पहुँच कर युद्ध में नाम कमाया। इसका भाई महम्मद वाली अरसी पदवी पा कर कुछ दिन महम्मद आजम शाह की सेना का बख्शी रहा और इसके अनंतर फतेहाबाद धारवर और आजम नगर बंकापुर का दुर्गाध्यत्त हुआ। इसके मरने पर इसका पुत्र अबुल् मभाली अपने पिता की पदवी पा कर कुछ दिन बीर का फौजदार रहा और उसके बाद दुर्ग धारवर का अध्यत्त हुआ। आसफजाह के शासन के आरंभ में बड़े कष्ट से दक्षिण पहुँचा श्रीर जीवका का सिलसिला न बैठने पर वहीं मर गया। इस िसिलसिले को जारी रखने को इसके वंश में कोई नहीं बचा था।

## १४१. उलुग् खाँ हब्शी

यह सुलतान महमूद गुजराती का एक दास था। उसके नाध्य में विश्वासपात्र होकर यह एक सरदार हो गया। १७ वें वर्ष में जब अकबर अहमदाबाद जा रहा था तब उक्त खाँ अपनी सेना सहित सैयद हामिद बुखारी के साथ अन्य सर्दारों से पहिले पहुँच कर बादशाही सेवा में चला आया। १८ वें वर्ष में इसे योग्य जागीर मिछी। २२ वे वर्ष में सादिक खाँ के साथ झोड्छा के राजा मधकर बंदेला को दमन करने पर नियुक्त होकर युद्ध के दिन बड़ी बीरता दिखलाई । २४ वें वर्ष में जब राजा टोडरमल आदि अपरव को दमन करने के लिए नियुक्त हुए, जिसे बाद को नया-बत खाँ की पदवी मिली थी और जिसने उस वर्ष बिहार प्रांत के पास उपद्रव मचा रखा था, तब यह भी सादिक खाँ के साथ उक्त राजाका सहायक नियुक्त हुआ। यह बराबर उक्त खाँका हर काम में साथी रहा । जिस युद्ध में विद्रोही चीता मारा गया था, उसमें यह सेना के बाँए भाग का अध्यत्त था। बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत में नियुक्त रहकर वहीं मर गया। इसके लड़कों को वहीं जागीर मिली और वे वहीं रहने लगे।

#### १४२. एकराम खाँ सेयद हसन

यह श्रीरंगजेब का एक वाछाशाही सवार था। बहुत दिनों तक यह खानदेश के अंतर्गत बगलाना का फौजदार रहा, जिसे शाहजहाँ ने श्रीरंगजेब की शाहजादगी के समय पुरस्कार में दिया था। इसके अनंतर जब औरंगजेब पिता को देखने के लिए बुरहानपुर से मालवा को चला तब यह भी आज्ञानुसार साथ में गया। सामुगढ़ के पास दारा शिकोह के साथ युद्ध में बहुत प्रयास किया। प्रथम वर्ष में एकराम खाँ की पदवी पाई और ञुजान्न के युद्ध में जब बाएँ भाग के सेनापित महाराज जसवंत सिंह ने कपट करके रात में अपने देश का रास्ता लिया और उसके स्थान पर इसलाम खाँ नियत हुआ तब इसने सैफ खाँ के साथ पहिले की तरह हरावल में नियत होकर खूब हढ़ता से लड़ते हुए बहादुरी दिखलाई। जब बादशाह दारा श्लिकोह से लड़ने के लिए अजमेर चछे तब यह राद्धनदाज खाँ के स्थान पर आगरा का दुर्गाध्यत्त हुआ और इसके बाद यहाँ से इटाया जाकर सैयद सालार खाँ के स्थान पर आगरे के सीमांत प्रदेश का फौजदार हुआ। पाँचवें वर्ष सन् १०७२ हि० (सं० १७१९) में मर गया।

## १४३. एतकाद खाँ फर्रुखशाही

इसका नाम महस्मद गुराद था और यह असल क़ःमीरी था। बहादुर शाह के समय में यह जहाँदार शाह का वकील नियत हुआ और एक हजारी मंसव तथा वकालत खाँ की पदवी पाई। जहाँदार शाह के समय में चत्रति करता रहा पर महम्मद् फर्रुखसियर के राज्यकाल में प्राणदंख पानेवाओं में इसका नाम लिखा गया परंत सैयदों के साथ पुराना संबंध होने के कारण यह बच गया और डेढ़ हजारी मंस्रव तथा मुहम्मद् सुराद खाँ की पदवी पाई और तुज्रक के पहलवानों में भर्ती हुआ। जब दूसरा बख्शी महम्मद आमीन खाँ मालवा भेजा गया कि दक्षिण से आते हुए अभीरुल् समरा का मार्ग रोके, और वह कूच न कर ठहर गया तब उस पर मह-म्मद मुराइ खाँ सजावळ नियत हुन्ना। इसने उसे बहुत कुछ फटकारा तथा सममाया पर कोई लाम न हुआ। दरबार आकर इसने प्रार्थना की कि उसने अधीनता छोड़ दी है, जिससे सजावत का कोई असर नहीं होता। बादकाह ने कोई उत्तर नहीं दिया तब इसने बेघड़क हो कर सम्मित दी कि यदि इस समय चपेत्रा की जायगी तो कोई कुछ नहीं मानेगा। बादशाह ने पूछा कि तब क्या करना चाहिए। इसने कहा कि इस सेवक को आज्ञा दी जाने कि वहाँ जा कर उससे कहे कि वह इसी समय कृच करे, नहीं तो उसकी बख्शीगिरी छीन छेने की आज्ञा भेज दी जायगी। इसके अनंतर जा कर इसने ऐसा

प्रयत्न किया कि उसी दिन उसने कृब कर दिया। यह साहस श्रीर राजभक्ति बादशाह को पसंद आई श्रीर बादशाह की माँ के देश का होने से इस पर अधिक कुपा हुई। बादशाह बारहा के सैयदों के विरोध तथा वैमनस्य और उनके अधिकार तथा प्रभाव के कारख दुखी रहता था। प्रति दिन उन्हें दमन करने का डपाय सोचा करता था और राय भी करता था परंतु साहस तथा चातुर्यकी कमी से कुछ निश्चय नहीं कर सकता था। एक दिन बकाळत खाँ ने समय पाकर इस बारे में इसे बहुत सी बातें ऊँची नीची सममा कर कहा कि बहुत थोड़े समय में उनके अधिकार को इस नष्ट कर देंगे। बुद्धिहीन तथा बेसमम फर्रुंबिसियर कुछ काम न होने पर भी इस पर लट्टू हो गया और सभी कार्यों में इसको अपना सचा मित्र और विश्वासपात्र बनाकर सात हजारी १०००० सवार का मंसव बौर रुक्तुहौला एतकार खाँ बहादुर फर्रुखशाही की परवी देकर सम्मानित किया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इसे बहुमूल्य रत्न और अच्छो वस्तु न मिलती हो। मुरादाबाद सरकार को एक प्रांत बनाकर तथा रुक्नाबाद नाम रखकर इसे जागीर में दे दिया। सैयदों को दमन करने के लिए इसकी राय से पटना से सरबूलंद खाँ, मुरादाबाद से निजामुल् मुल्क बहादुर फतह जंग श्रीर महाराजा अजीत बिंह को उनके देश जोधपुर से दरबार बुलवाया तथा हर एक से प्रति दिन राय होती थी। यदि इनमें से कोई कहता कि इम में से किसी एक को बजीर नियत कर दीजिए तो कुतबुल् मुल्क की दृढ़ता को घटा दें और उसके कुल भेदों को समम जावें तब फर्रुखिसयर कहता कि उस पद के लिए एतकाद खाँ से अधिक कोई उपयुक्त नहीं है। सरदारगण ऐसे आदमी को, जिसकी चापळ्सी और दुरशीलता प्रसिद्ध थी, उनसे बढ़कर कहने से दुखी हो गए और वजीर होकर सबे दिछ से काम करने का विचार रखते हुए लाचार होकर अछग हो गए। वास्तव में वह कैसा पागलपन था कि कुल परिश्रम, कष्ट और जान को निछावर तो ये लोग करें और मंत्रित्व तथा संपत्ति दूसरा पावे। शैर—

में हूँ चाशिक, और की मकसूद में माशूक है। गुरेष शञ्वाल कहलाता है व्यों रमजॉं का चाँद।।

इससे अधिक विश्वित्र यह था कि जिन सरदारों पर इन सब कामों का दारमदार था उन्हीं में से कितनों की जागीर और पद में रहबदल करके दुखी कर दिया था। कुतुबुल् गुलक उनको दुखी समम्कर हर एक की सहायता करता और सममाकर अपना अनुगृहीत बना लेता था। ये बेकार विश्वार और रही सन्मतियाँ—मिसरा

वे राज़ कब निहाँ हैं, महफिल में जो खुछे हैं।

संत्रेष में जब यह समाचार कुतुबुल् मुल्क को मिला तब ससने पहिले अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के बिचार से अमीरल् समरा हुसेन अली खाँ को लिखा कि काम हाथ से निकल गया, इसलिए दिलाण से जल्दी लौटना चाहिए। बादशाह अमीरल् समरा के हद विचार को जानकर नए सिरे से आंति की स्पाय में लगा और राय लेकर एतकाद खाँ और खानदौराँ को कुतुबुल् मुल्क के घर भेजा और धर्म को बीच में देकर नई प्रतिक्का की, जिससे दोनों पक्ष अपने अपने पूर्व व्यवहारों को मुला दें।

अभी एक महीना भी नहीं बीवा था कि बादशाह ने अपने लड्कपन तथा अपनी काद्रता से मित्रता के इस प्रस्ताव को तोड़ दिया, जिससे दोनों पश्च की अप्रसम्भवा और वैमनस्य बढ़ गया। कुछ अनुभवी सरदार अलग हो जाने ही में अपनी प्रतिष्ठा की रचा देखकर हट गए। जब अमीरुल उमरा दक्षिण से आया तब पहिले प्रतिज्ञा को निश्चित मानकर सेवा में उपस्थित हुआ पर बादशाह की दूसरी चाल देखकर श्रीर **बाद्मियों को अस्तव्यस्त पाकर दूसरा उपाय सोचने लगा।** ८ रबीचस्सानी को दूसरी बार सेवा में चपश्थित होने के बहाने कुतुबुख मुल्क को अजीत सिंह के साथ दुर्ग अरक का प्रबंध करने भेजा। जिस समय एतकाद लाँ के सिवाय दुर्ग में कोई बादशाही पक्त का आदमी नहीं रह गया तब कुतुबुल् मुल्क ने बादशाह से उसकी क्रपान रहने का बहुत सा उलाहना दिया। मुहम्मद फर्रुखिसवर ने भी कोध में आ कर जवाब दिया, यहाँ तक कि कड़ी बातें होने तर्गी । एतकाद खाँ ने चाहा कि मीठी बातों से उनको ठंढा करं पर दोनों आपे के बाहर हो रहे थे इसलिए अबदुझा लॉं ने उसको गाली देकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया। बादशाह चठकर महल में चले गए। एतकाद खाँ जान बची समम कर धर चल दिया। कुतुबुल् मुल्क ने बड़ी सतर्कता से सारी रात दुर्ग में बिताकर सुबह ९ रबीडल्झाखिर को बाद-शाह को कैद कर लिया। उस समय तक किसी को कुछ माल्म न था कि दुर्ग में क्या हो चुका है। जनसाधारण ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि अब्दुला खाँ मारा गया। एतकाद खाँ ने अपनी राज-भक्ति दिख्लाने के लिए अपनी सेना के साथ सवार होकर

सादुष्ठा खाँ की बाजार में अमीरुल् उमरा की सेना पर व्यर्थ ही आक्रमण कर दिया। उसी समय रफीडहर्जात के गही पर बैठने का शोर मचा। एतकाद खाँ को कैद कर उसका घर जब्द कर छिया। उससे अच्छे अच्छे जवाहिरात, जो उसको पुरस्कार में मिले थे और बहुत से खर्च हो चुके थे, छेकर उसकी बड़ी दुर्दशा की। फर्केखसियर को छः साल चार महीने के राज्य के बाद, जिसमें जहाँदार शाह के ग्यारह महीने नहीं जोड़े गए हैं, यद्यपि जिसे उसने अपने राज्यकाल में जोड़ लिया था, गही से हटाकर अरक दुर्ग के त्रिपौछिया के ऊपर, जो बहुत छोटी और अध्यकारपूर्ण कोठरी थी, अंघा कर कैद कर दिया। कहते हैं कि आँख की रोशनी बिङकुल नष्ट नहीं हुई थी।

सैयदों के एक विश्वासपात्र संबंधी से सुना है कि जब यह निश्चय हुआ कि उसकी आँख में द्वा लगा दी जाय तब कुतुबुल् मुल्क ने इसलिए कि किसी पर प्रगट न हो अपनी सुरमेदानी दरबार में नज्मुदीन अली खाँ को दिया कि यह बाद-शाह की आज्ञा है। उसने जाकर फर्क्खिसयर की आँख में सुरमा लगवा दिया। उस समय फर्क्खिसयर ने यहाँ तक प्रार्थना की कि अंत में उसने नीचे से खींच दिया, जिससे आँख की रोशनी को हानि नहीं पहुँची। इस बात को लिपाने के लिए वह बहुत प्रयत्न करता और जब किसी चीज की इच्छा होती थी, तो कहता था। उसकी इस हालत पर वे द्या दिखलाते थे और कुतुबुल् मुल्क तथा अमीरल् उमरा मुसकराते हुए बातचीत करते थे, मानों वे उसके हाल को नहीं जानते। दुर्माग्य से उसने अपनी सिधाई के कारण अपने रक्षकों से उचित वादा करते हुए बाहर निकालने की

बात की कि उसे राजा जय सिंह सकाई के पास पहुँचा दें। जक यह समाचार बादशाह के प्रबंधकों को मिला तो राज्य की मलाई के लिए उसे दो बार जहर दिया गया परंतु वह नहीं मरा। तब श्रंत में गला घोंट कर मार डाला। जिस दिन उसका ताबूत हुमायूँ बादशाह के मकवरे में ले जाया गया, उस दिन बड़ा शोर मचा। नगर के दो तीन सहस्र खादमी, जिनमें विशेषतः लुचे और फकीर इकट्ठे हो गए थे, रोते हुए साथ गए और सैयदों के आदमियों पर पत्थर फेंकते रहे। तीन दिन तक वे सब उसकी कह पर एकत्र होकर मौलूद पढ़ते रहे।

सुभान श्रक्षाह ! इस घटना पर श्रादिमयों ने बड़ी कीरता दिखाई। एक कहता है—रुवाई—

देखा तूने कि सम्मानित बादशाह के साथ क्या किया ? स्रो अत्याचार और जुल्म कच्चेपन से किया !! इसकी तारीख बुद्धि ने इस प्रकार कहा कि ( सादात नै नमक हरामी करदंद ) सैयदों ने उससे नमकहरामी किया !

दूसरा कहता-- ठबाई--

दोषो बादशाह के साथ वह स्यात् ही किया। जो हकीम के हाथ से होना चाहिए था, किया।।

बुद्धिरूपी बुकरात ने यह तारीख लिखा कि ( सादात दो आश श्रोंचे बायद करदंद ) दोनों सैयदों ने जो चाहिए था सो किया।

परंतु यह प्रगट है कि बादशाहों के पुराने श्रीर नए स्वत्व हैं जो कई पीढ़ियों के पुराने सेवकों पर मान्य हैं श्रीर जैसा कि इन होनों भाइयों पर स्वामिभिक्त के कारण लाजिम था पर उनसे ऐसा नीच काम होना, जो वास्तव में स्वामियों के प्रति श्रत्याचार था

और हर एक ने उसे बड़ी दुष्टता और नीवता के साथ किया था, **डचित नहीं था। बाह इन सबने अच्छो सेवा की कि जान लेने** और माल हजम करने में कमी न करके भी हिंदुस्तान का बादशाह बनाया । परंतु यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है, हक अदा करना नहीं है तथा स्वामिमिक के विरुद्ध है। परंतु अपना चाहा हथा कहाँ होता है और दूरदर्शी बुद्धि क्या जीविका बतलाती है। किसी बुराई को इसके घटित होने के पहिले इस हर तक नष्ट कर देना उचित नहीं है पर अपना छाभ देखना मनुष्य का स्वमाव है इसिखये यदि ऐसे काम में शीघता न करते तो अपने प्राण और प्रतिष्ठा खोते। यद्यपि दूसरे उपाय से भी इस बला से रचा हो सकती थी कि पहिले ही वे दोनों बादशाह के कामों से हटकर दूर के अच्छे कामों से संतुष्ट हो जाते पर ऐश्वर्य और राज्य की इच्छा ने, जो बुराइयों में सबसे निकृष्ट है, नहीं छोड़ा । ऐसे समय शत्रुगण किसे कब छोड़ते हैं । अस्तु, यदि ऐसा काम नहीं होता तो स्वयं फर्रेखसियर अपने राज्य की घशांति का मूळ बन जाता। चनुभव की कमी धौर मूर्खता से उसने कई गलतियाँ कीं। पहिले मंत्रित्व के ऊँचे पर पर इनको नहीं नियुक्त करना चाहता था क्योंकि वह बारहा के सैयदों के योग्य नहीं था। बादशाह अकबर से औरंगजेब के समय तक, जो मुगल साम्राज्य का आरंभ और श्रंत है, बारहा के सैयदों को अच्छे मंसब दिये गए परंतु कभी किसी प्रांत की दीवानी या शाहजादों की मुतसद्दीगिरी पर वे नियुक्त नहीं किए गए। यदि गुण्पमहकता और कृपा से उनकी सेवाओं पर दृष्टि रखना आवश्यक था तब भी चाहिए था कि स्वार्थी बातें बनानेवालों के कहने पर ध्यान न देता, जो राजमिक की आड़ में हजारों बुराई के काम कर डालते हैं, तब ऐसे मला चाहनेवाले सेवक जो चसके लिए अपना प्राग्य और धन देने में पीछे न हटते और जिनसे मविष्य में कोई बुराई होने की आशंका नहीं थी, उसे इस हालत को नहीं पहुँचाते। अब जो देखा अपनी करनी से देखा और जो कुछ पाया अपनी करनी से पाया। जब कलम चलने लगी तो न माळूम कहाँ पहुँचे।

पतकाद खाँ धन और प्रतिष्ठा का विचार छोड़ कर बहुत दिनों तक एकांतवासी रहा। जब अमीकल् उमरा मारा गया और कुतबुल् मुल्क दिखी जाकर बहुत से उन नए पुराने सरदारों को मिलाने लगा, जो बहुत दिनों से असफल होकर एकांतवास कर रहे थे तब उन्हों में से एक एतकाद खाँ को भी अच्छा मंसब तथा धन देकर सेना एकत्र करने के लिये आज्ञा दी परंतु वह जैसा चाहता था वैसा न हुआ। यह कुत्र कोस से अधिक साथ न देकर दिखी लौट गया और वहीं एकांतवास करता हुआ मर गया। यद्यपि यह उइंडता तथा मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था पर जन-साधारण में प्रिय था। थोड़े समय के प्रभुत्व में इसने बहुतों को लाम पहुँचाया था। इस कारण लोग उसका संबंध बुरी वस्तुष्यों से बतलाते थे। रहस्य—मुजयल धन में कोई दोष नहीं होता—

शैर

धनवान सांसारिक ऐश्वर्य से किसी के ऐव को नष्ट नहीं करता। जैसे कसौटी के मुख से सोना स्याही नहीं हटा सकता।। ( ४२१ )

इसके विरुद्ध स्पष्ट है-

शैर

ऐव नाकिस कव छिपा है सुनहते पोशाक में। माहे नौ ने पैरहन पहिरा कुलुफ दिखला पड़ा।।

### १४४. एतकाद् खाँ मिरजा बहमन यार

यह यमीनु होता खानखानाँ आसफ खाँ का लड़का था। यह स्वतंत्र वित्त और विज्ञासित्रय था। अपने जीवन को इसी प्रकार व्यतीत कर अमीरी और अहंकार के सब सामान जुटाकर आराम करता रहा । सेना या सैन्य-संशालन से कोई काम नहीं रखता था। संतोष धौर बेपरवाही से दिन रात बिताता। मीर बक्शीगिरी के समय जब चाहता बादशाह की सेवा से हटकर अपने आराम में लग जाता था। कभी अपने भाई शायस्ता खाँ से मिछने के लिए दिल्ला जाता और कभी इसी बहाने बंगाल पहुँचता। इसकी नई नई चाळ और अनेक प्रकार की बातें लोगों के मुख पर थीं। इसके प्रसिद्ध पूर्वजों और बादशाही खानदान से उनके संबंध को, जो शाहजहाँ और औरंगजेब से थी, दृष्टि में रखकर, नौकरी के कहों से इसे बरी कर, इस पर कृपा रखते थे। शाहजहाँ के १० वें वर्ष इसे पाँच सदी २०० सवार का मंसब मिला। इसके उब-पदस्थ पिता की मृत्यु पर इसका मंसक बढ़ाया गया । १९ वें वर्ष इसका मंसक बढकर हो हजारी २०० सवार और २२ वें वर्ष तीन हजारी ३०० सवार का हो गया तथा खानजाद खाँ की पहनी मिली। २५ वें वर्ष अपने भाई शायस्ता खाँ से मिलकर यह दक्षिण से लौटा। उसी वर्ष इसे चार हजारी ५०० सवार का मंसन और

मौक्सी पदवी एतकाद काँ, जो इसके पिता और चाचा को मिली थी, पाकर मीर बख्शी नियत हुआ। बहुघा यह बीमारी के बहाने अपने पद के कामों को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए २६ वें वर्ष काबुल से दिखी लौटती समय यह लाहौर में ठहर गया । तब इसने प्रार्थना की कि इसी जगह ठहर कर उसे दवा करने की आज्ञा दी जाय। इस पर कुपा करके बादशाह ने साठ सहस्र रुपए की वार्षिक यृत्ति नियत कर दी। अच्छे. होने पर २७ वें वर्ष दरवार में आया, तब इस पर कृपा करके इसे पुराने पद पर नियत कर दिया। यह ३० वें वर्ष के अंत तक उस ऊँचे पद पर बिना लोभ श्रीर स्वार्थ के बड़ी बेपरवाही के साथ काम कर इसने नाम कमाया। सामूगढ़ में दारा शिकोह के युद्ध के बाद शिकारगाह में, जो प्रसिद्ध है, औरंगजेब की सेवा में आकर ५ वें वर्ष पाँच हजारी १००० सवार का मंसबदार हुआ। १० वें वर्षे झंडा पाकर अपने बड़े भाई के यहाँ बंगाल नंत में छुट्टी लेकर चला गया और मुद्दत तक वहीं आराम किया। १५ वें वर्ष सन् १०८२ हि० (सं० १७२८) में यह मर गया। खुदा उस पर द्या करे। वह अजब सचा, बेपरवाह श्रीर ठीक कहनेवाला था। खुदा का भक्त श्रीर फकीरों का दोस्त था। कहते हैं कि एक दिन एक फकीर को देखने के लिए यह पैदल ही गया था। जब यह वृत्तांत, जो अमीरों को नहीं शोभा देता, बादशाह ने सुना तब तिरस्कार की दृष्टि से इससे पूछा कि 'वहाँ बादशाही सेवकों में से और कौन था।' इसने उत्तर में प्रार्थना की कि 'एक यही कल मुँहा था और दूसरे सक खुदा के बंदे थे।' इसका पुत्र मुहम्मद्यार खाँभी गुणों में अपने समय का एक था। उसका हाळ अलग दिया हुआ है। इसकी पुत्री फातमा बेगम, जो फाखिर खाँ नव्मसानी के लड़के मुफ्तिखर खाँ की क्षी थी, औरंगजेब को विश्वासपात्र थी और सदक्तिसा पद पर नियत थी।

### १४५. एतकाद खाँ, मिरजा शापूरं

यह एतमादुदौला का उड़का और त्रासफ खाँ का भाई था। स्वभाव के अच्छेपन, सुशीलता, आजीविका की स्वच्छता, कपकों के ठाट बाट, स्वान-पान में आहंबर तथा परिश्रम में अपने समय का एक था। कहते हैं कि उस समय यमीनुहौला, मिर्जा अबू सईद और बाकर लाँ नज्म सानी अपने अच्छे खाने पीने के लिए प्रसिद्ध थे और यह इन तीनों से भी बढ़ गया था। जहाँगीर के १७ वें वर्ष में यह काश्मीर का प्रांताध्यत्त नियत हुआ और बहुत दिनों तक वहाँ रहा । इतने समय तक इसके छिए मकृद चावल झौर कंगोरी पान बुरहानपुर से लाया जाता था। इसकी सुबेदारी के समय में हबीब चिक और अहमद चिक, जो विद्रोहियों के मुख्य सरदार थे और उस प्रांत पर अपनी रिया-सत का दावा करते थे, बड़ा उपद्रव मचाते हुए नष्ट हो गए। एतकाद स्वॉ पॉच हजारी ५००० सवार का मंसवदार था भौर शाहजहाँ के पाँचवें वर्ष में काश्मीर से हटाया गया था। ६ ठे वर्ष के भारंभ में अच्छी सेवा पाकर काश्मीर की अच्छी और बहुमूल्य चीजें बादशाह को मेंट दीं। इनमें राजहंस के पर की कत्तिगर्यों, जिसके बुने वस्त्र के तारों का सिलसिला बराबर **इसी प्रकार हिलता रहता है** जैसे आग के देखने से बाल पेंच खाता है श्रीर कई प्रकार के दुशाले जैसे जामेवार, कमरबंद और तरहदार पगड़ी तथा स्त्रास तौर का ऊनी वस्त्र, जो तिस्त्रतः

श्रांत के लौस और किकें नामक जंगली मांसाहारी जानवर से बनता है भौर अच्छे रंग की दुशाले पर की काछीन थीं, जो एक सी रुपये में एक गज तैयार होती है तथा जिसके सामने किरमान की कालीनें टाट माल्म होती थीं। उसी वर्ष १७ शाबान को लश्कर खाँ के स्थान पर यह दिल्ली का सूबेदार नियत हुआ। १६ वें वर्ष शाइस्ता खाँ के जगह पर यह बिहार का सूबेदार हुआ। इस प्रांत के अंतर्गत पलामू का राजा जंगलों की अधिकता पर अमंह करके अधीनता स्वीकार नहीं करता था, इसलिए १७ वें वर्ष एतकाद खाँ ने जबईस्त खाँ को सुसि ज्ञित सेना के साथ उसपर भेजा। उसने बड़ी बीरता और दृढ़तासे दुर्गम बाटियों चौर कॅंटिदार जंगलों को पार कर विद्रोहियों को काट डाला। वहाँ का राजा प्रताप एली में आकर चक्त खाँ के द्वारा एक लाख रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर पटना में पतकाद खाँ से मिला। दरबार से एतकाद खाँ का मंखब बढ़ाया गया और पलामू की तहसील एक करोड़ दाम नियत कर उसे जागीर-तन बना लिया। २० वें वर्ष शाहजादा महम्मद् शुजाब जब बंगाल से दरबार बुला लिया गया तब इस प्रांत का प्रबंघ, जो बस्ती, विस्तार और तहसील में एक मुल्क के बराबर था, एतकाद खाँ को मिला। जब दूसरी बार बंगाल शांत शाह शुजाझ को दिया गया तब एतकाद लॉ दरबार बुला लिया गया। अभी यह दरबार नहीं पहुँचा था कि अवध प्रांत की सुबेदारी का फरमान मार्ग में मिला कि जिस जगह वह पहुँचा हो वहाँ से सीधे अवध चला जाय। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० में एतकाद खाँ ने बहराइच से रवाना हो उखनऊ पहुँचकर इस संसार रूपी मोंपड़े को छोड़ दिया।

कहते हैं कि भागरे में नई हवेली बनवाने वालों में से तीन आदमी प्रसिद्ध थे—जहाँगीरी ख्वाजः जहाँ, सुलतान परवेज का दीवान ख्वाजा वैसी और पतकाद खाँ। इन सब में उक्त खाँ की हवेली सबसे बढ़ कर थी। वह शाहजहाँ को बहुत पसंद आई इसलिए खाँ ने बादशाह को उसे भेंट दे दिया। १६ वें वर्ष में उस हवेली को बादशाह ने अमीरुळ् उमरा अलीमरदान खाँ को पुरस्कार में दे दिया।

### १४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा

यह जहाँगीर का विश्वासपात्र था। अपनी कम अवस्था के कारण बादशाह का खिदमतगार नियत हुन्ना। जब खुसक भागने व पकड़े जाने के बाद बादशाह के सामने लाया गया और बादशाह लाहौर से काबुळ जा रहे थे तब शरीफ खाँ अमीठल उमरा, जिसे खुसक सौंपा गया था, बीमार होकर लाहौर में ठहर गया, उस समय खुसक एतबार खाँ को सौंपा गया। यह पहिले योग्य मंसब पाकर दूसरे वर्ष हवेली ग्वालियर का जागीर-दार नियत हुन्ना। पाँचवें वर्ष चार हजारी १००० सवार का मंसबदार हुन्ना। आठवें वर्ष में इसका मंसब बढ़कर पाँच हजारी २००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष एक हजार सवार की और तरक्की हुई।

१७ वें वर्ष पाँच हजारी ४००० सवार का मंसवदार हुआ। इसकी अवस्था अधिक हो गई थी, इसलिए यह आगरा का सुबेदार और दुर्ग तथा कोष का अध्यक्ष नियत हुआ। १८ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ मांडू से पिता के पास जाने के लिए आगे बदा और दोनों पिता-पुत्र के बीच में युद्ध आरंभ हो गया तब शाहजादा फतहपुर पहुँच कर रुक गया। बादशाही सेना के पहुँचने पर तरह देकर यह एक ओर इट गया। इसके अनंतर बादशाह जब आगरे के पास पहुँचे तब इसका जिसने

#### ( ४२९ )

वहाँ की अध्यत्तता पर रहकर अच्छी सेवा की थी, मंसब बढ़ाकर छ हजारी ५००० सवार का कर दिया और खिळअत, जड़ाऊ तलवार, घोड़ा तथा हाथी दिया। अपने समय पर यह मर गया।

## १४७. एतबार खाँ नाजिर

इसका नाम ख्वाजा अंबर था और यह बाबर बादशाह का विश्वाक्षी सेवक था। जिस साल हुमायूँ बादशाह एराक जाने का पक्का निश्चय करके कंघार के पास से रवाना हुए, ब्सी वर्ष इसको थोड़ी सेना के साथ हमीदाबानू बेगम की सवारी को लिवा लाने के लिए बिदा किया। इसने वह काम जाकर ठीक तौर पर किया। सन् ९५२ हि० में इसने काबुल में बादशाह के पास पहुँचकर अच्छी सेवा की। बादशाह ने इसको शाहजादा मुहम्मद अकवर की सेवा में नियुक्त किया। हुमायूँ बादशाह के मरने पर अकवर ने इसको काबुल भेजा कि हमीदाबानू वेगम की सवारी को ले आवे। इस प्रकार यह जुल्यस के दूसरे वर्ष में हमीदाबानू बेगम की सवारी के साथ बादशाह की सेवा में आकर सम्मानित हुआ। कुछ दिन बाद दिछी का शासन पाकर वहीं मर गया।

#### १४⊏. एतमाद खाँ ख्वाजासरा

इसका मितक फूछ नाम था। सलीम शाह के शासन-काल में अपने साहस के कारण महम्मद खाँ की पदवी पाकर सम्मानित हुआ। जब अफगानों का राज्य नष्ट हुन्ना तब यह अकबर बादशाह की सेवा में आकर अच्छा कार्य करने लगा। इस कारण कि साम्राज्य के मुतसदीगण कुत्रषृत्ति तथा गवन या मर्खता चौर लापरवाही से अपना घर भरने के प्रयत्न में छट मचाए हुए थे और बादशाही कोष में आय के बढ़ने पर भी जो कुछ पहुँच जाता था वही बहुत था। सातवें वर्ष में अकवर शम् शुहीन खाँ अतगा के मारे जाने के बाद स्वयं इस कार्य में दत्तवित्त हुआ। महम्मद खाँ अपनी कार्य-कुशलता के कारण बाद्शाह को जँव गया और इसने भी कोष के हिसाब किताब और वही खाते के काम को ख़ूब समक्त लिया था। बादशाह ने इसको एतमाद खाँ को पदवी श्रीर एक हजारी मंसब देकर कुल खालसा का हिसाब इसको सींप दिया। थोड़े समय में परिश्रम और कार्य-कुशळता से इसने कोष के ऐसे भारी काम का ऐसा सुप्रबंध किया कि बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। नवें वर्ष मां हू बादशाह के अधीन हुआ श्रीर खानदेश के युलतान मीरान मुबारक शाह ने उपहार भेज कर अपने कार्य-कुराछ राजदूतों के द्वारा अधीनता स्वीकार करते हुए प्रार्थना कराई कि उसकी पुत्री को बादशाह अपने हरम में छे लेवें। स्वीकृत होने पर उसे लाने को एतमाद खाँ, जो विश्वासी बौर हितेच्छु था, नियत हुआ। जब यह असीर दुर्ग के पास पहुँचा तब मीरान मुबारक शाह बड़े समारोह के साथ दुर्ग के बाहर खय कुमारी को लाकर अपने कुछ आदमियों के साथ दहेज का सामान देकर विदा किया। जिस समय अकबर मांडू से आगरे लौटा उस समय पतमाद खाँ पहिछी मंजिल पर आ मिला। इसके बाद बहुत दिनों तक मुनइम खाँ खनखानाँ और खानजहाँ तुर्कमान के साथ बंगाल में नियुक्त होकर इसने बड़ी बहादुरी दिखलाई। वहाँ से दरबार आने पर २१ वें वर्ष सन् ९८४ हि० में सैयद मुहम्मद मीर अदल के स्थान पर भक्कर का शासक नियत हुआ, जो मालवा के अंतर्गत दैवालपुर की सीमा पर है। आवश्यकता पड़ने पर यह सेना के साथ सेहवान जाकर विजयी हुआ पर इचित समक्त कर औट आया।

सफलता और इच्छा-पूर्ति अच्छी प्रकार होने से इसका दिमाग बिगड़ गया। इस जाित वाले वास्तव में दुष्टता और अत्रवा के लिए प्रसिद्ध हैं और अनुभवी विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के सिवा प्रत्येक जानवर बिध्या कर देने से विद्रोह वा शरारत नहीं करता है पर मनुष्य की विद्रोह-प्रियता बढ़ती है। इसका घमंड इतना बढ़ा कि यह अपने अधीनस्थ लोगों पर विश्वास नहीं करता था। इस दुःशीलता के कारण नौकरों से देन छेन में कठोरता के साथ बात-चीत करता था और बहाने-बाजी को बुद्धिमानी समम कर किसी का हक पूरा नहीं करता था। २३ वें वर्ष सन् ९८६ हि० में जब अकवर पंजाब में था, इसने चाहा कि अपनी सेना के घोड़ों को दगवाने के लिए दरबार रवाना करें। अपनी मूर्कता से पहिंछे ऋणों को, जिन्हें ज्यापारियों

को दिया था, पूरा करना चाहा। उन सबने अपनी दरिद्रता बतलाई पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। सबेरे मकसूद अली नामक एक काने नौकर ने कुछ बदमाओं के साथ इसका इकट्ठा किया हुआ घन चुरा लिया। उन्हों में से कुछ ने अपना हाल जाकर कहना चाहा, जिसपर क्रोधित होकर यह बोला कि तुम्हारी कानी आँख में पेशाब कर देना चाहिए। यह सुनकर उसने इसके पेट पर जमधर ऐसा मारा कि इसने फिर साँस न लिया। आगरे से छ कोस पर इसने एतमादपुर नामक गाँव बसाया था और उसमें एक बड़ा तालाब, इमारतें और अपने लिए एक मकबरा भी बनवाया था, जहाँ यह गाड़ा गया।

#### १४९. एतमाद खाँ गुजराती

गुजरात के सुखतान महमूद का एक हिंदुस्तानी दास था। सुलवान का इस पर इतना विश्वास था कि इसको महल की स्त्रियों के शृंगार का काम सौंपा था। एतमाद लौ ने दूरदर्शिता से कर्पूर खाकर अपना पुरुषत्व नष्ट कर दिया था। इसके अनंतर सांसारिक बुद्धिमानी, कार्य की दृद्वा तथा सुविचार के कारण यह सरदार बन गया। जब ९६१ हि० में श्रठारह साज राज्य कर बुरहान नामक गुलाम के विद्रोह में सुज्ञतान मारा गया तब उस दुष्ट ने सुलतान के बहाने बारह सरदारों को बुलाकर मार डाला। परंतु एतमाद खाँ दूरदर्शिता से अकेले न जाकर तथा सहायकों को एकत्र कर युद्ध के लिए पहुँचा और उस दुष्ट को मार डाला। सुजतान को कोई छड़का नहीं था, इसलिए एतमाद खाँ ने चपद्रव की शांति के छिए अहमदाबाद के बसाने वाले सुल्तान भहमद के वंश से एक अल्पवयस्क लड़के को, जिसका नाम रजी-चळ्मुल्क था, गही पर बिठाया श्रीर उसकी सुलतान श्रहमद शाह पद्वी घोषित की। राज्य का कुछ प्रबंध इसने व्यपने हाय में ले लिया और सिवा बादशाही नाम के और कुछ उसके पास न छोड़ा। पाँच साल के बाद सुलतान अहमदाबाद से निकल कर एक बड़े सरदार सैयद मुवारक बोखारी के पास पहुँचा पर प्तमाद खाँ से युद्ध में हार करके जंगल में घमता फिरता जक एतमाद खाँ के पास फिर लौट कर आया तब इसने वही बर्ताक

फिर किया। सुछतान ने मूर्जता से अपने साथियों से इसे मारने की राय की पर एतमाद खाँ ने यह समाधार पाकर उसे पहले ही मार डाला। सन् ९६९ हि० में नन्हू नामक एक छड़के को, जो इस बंध का न था, सरदारों के सामने लाकर तथा कुरान उठाकर इसने कहा कि यह सुलतान महमूद ही का लड़का है। इसकी माँ गर्भवती थी तभी सुल्तान ने उसे हमें सौंप कर कहा कि इसका गर्भ गिरा दो परंतु पाँच महीने बीत गए थे इससे मैंने वैसा नहीं किया। अमीरों ने लाचार होकर इस बात को मान लिया और सुलतान मुजफ्फर की पदवी से उसे गही पर बैठाया। पहिछे ही की तरह एतमाद खाँ मंत्री हुआ पर राज्य को अमीरों ने आपस में बाँट लिया और हर एक स्वतंत्र होकर एक दूसरे से लड़ा करता था।

पतमाद खाँ मुलतान को अपनी आँखों के सामने रखता था। इस पर पतमादुळ्मुल्क नामक तुर्क दास के लड़के चँगेज खाँ ने एतमाद खाँ से मगड़ा किया कि यदि उक्त मुखतान वास्तव में मुलतान महमूद का छड़का है तो क्यों नही उसको स्वतंत्र करते। अंत में वह बलवाई मिरजों की सहायता से, जो अकवर के यहाँ से भाग कर इसके पास आप थे, एतमाद खाँ से ससैन्य लड़ने आया। यह बिना तखवार और तीर खाँचे मुखतान को छोड़कर डूगरपुर खला गया। कुछ दिन बाद खिलफ खाँ और जुमार खाँ हव्शी सरदारों ने मुलतान को एतमाद खाँ के पास पहुँचा दिया और स्वयं अलग होकर खहमदाबाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शकित होकर खहमदाबाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शकित होकर उसमदाबाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शकित होकर उसमदाबाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शकित होकर उसमदाबाद चाना। एतमाद खाँ यह समाचार सुन-

से लड़ा करते से इसकिए बलवाई मिरजों ने उस प्रांत के छपद्रव को सुनकर माळवा से लौट महोच और स्रत पर अधिकार कर छिया। सुलवान भी एक दिन अहमदाबाद से निकलकर शेर खाँ फौलादी के पास चढा गया। एतमाद खाँ ने शेर खाँ को लिखा कि नन्हू सुजतान महमूद का लड़का नहीं है, में मिरजाओं को बुलाकर छन्हें सल्तनत दूँगा। जो सरदार शेर स्वाँ से मिले हुए ये उन्होंने कहा कि एतमाद खाँ ने हम छोगों के सामने इरान उठाकर कहा था और अब यह बात शत्रुता से कहता है। शेर खाँ ने बहमदाबाद पर चढ़ाई की। एतमाद खाँ ने दुर्ग में बैठकर मिरजाओं से सहायता मोंगी भीर छड़ाई ग्रुरू हो गई। जब लड़ाई ने तूल खींचा तब एतमाद खाँ ने देखा कि वह काम पूरा नहीं कर सकता और उस अशांतिमय प्रांत में शांति स्थापित करना उसके सामध्यें के बाहर है। इस पर इसने अकबर से प्रार्थना की कि वह गुजरात पर अधिकार कर ले। १७ वें वर्ष सन् ९८० हि० में जब बादशाह गुजरात के पत्तन नगर में पहुँचा तब शेर खाँ के साथियों में फूट पैदा हो गई और मिरजे भड़ीच भाग गए। सुलतान मुजफ्फर, जो शेर खाँ से अलग होकर वहीं आसपास घूम रहा था, बादशाह के आदमियों के हाथ पकड़ा गया। एतमाद खाँ गुजरात के दूसरे सरदारों के साथ राजभक्ति को इदय में दृढ़ करके सिकों पर और मंचों से बादशाह अकबर का नाम घोषित करके उस प्रांत के सरदारों के साथ स्वागत को निकल कर सेवा में पहुँचा। जब इस्री वर्ष के १४ रज्जव को अहमदाबाद बादशाह की उपस्थिति से सुशोभित हुआ और बड़ौदा, चंपानेर तथा सूरत एतमाद खाँ और दूसरे सरदारों को

जागीर में दिया गया तब उन्हों सब ने मिर्जा को इमन करने का भार अपने ऊपर छे लिया । जब बादशाह समुद्र की चोर सैर करने को गए तब गुजरात के सरदारों ने, जो सामान ठीक करने के बहाने शहर में ठहरे हुए थे और बहुत दिनों से उपद्रव मचा रहे थे समका कि वे दूसरे महाल हैं, जिन पर पहिले की तरह अधिकार हो सकता है। वे भागने की फिक करने लगे। अख्तियाहल मुल्क गुजराती सबसे पहिले भागा और इस पर छाचार होकर बादशाह के हितेच्छुगण पतमाद खाँ को दूसरों के साथ बादशाह के पास छे गए। बादशाह ने उसको दृष्टि से गिराकर शहबाज साँ के हबाले किया। २० वें वर्ष फिर से कुपा करके दरबार में नियुक्त किया कि जो छोटे छोटे मुक्दमे, खास करके जवाहिर या जदाऊ हथियार के, आवें उसे यह अपनी बुद्धि से तय करे। २२ वें वर्ष जब मीर अबृतुराब गुजराती की अध्यक्ता में आदमी छोग इज को रवाना हुए, एतमाद खाँभी सका की परिक्रमा करने के पवित्र विचार से गया और वहाँ से लौटने पर पत्तन गुजरात में ठहर गया। २८ वें वर्ष शहाबुद्दीन ऋहमद खाँ के स्थान पर यह गुजरात के शासन पर नियुक्त हुआ और कई प्रसिद्ध मंसवदार इसके साथ नियत हुए। बहुत से राजभक्त दरवारियों ने प्रार्थना की पर कुछ नहीं सुनागया। उनका कहना था कि जब इसका पूरा प्रभुत्व था और बहुत से इसके मित्र थे तब यह गुजरात के बलवाइयों को शांत नहीं कर सका तो अब जब यह बृद्ध हो गया है और इसके साथी एक मत नहीं हैं तब यह उस सेवा पर भेजने के योग्य किस प्रकार हो सकता है।

जब एतमाद लॉ अहमदाबाद आया तब शहाबुदीन अह-

मद खाँने द्रबार जाने की तैयारी की। इसके कृतव्न सेवक, जो पहिले धन की इच्छा से उसके साथी हो गए थे, दूसरों की राय से यह सोचकर उससे अलग हो गए कि इस समय तो जागीर एसके हाथ से निकल गई है और जब तक राजधानी न पहुँचे और खर्च न मिले या कोई कार्य न मिले तब तक रोटी का मुँह तक पहुँचना कठिन है; इसलिए अच्छा होगा कि सुलतान मुज-फ्कर को, जो छोभकांती की शरण में दिन बिता रहा है, सरदार बनाकर विद्रोह करें। इस रहस्य के जाननेवालों ने एतमाद खाँ को राय दी कि शहाबुद्दीन ऋहमद खाँ इन सबको बिना सममाए दरबार जा रहा है और सहायक सरदार अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसिंछए उसको जानेसे रोकना उचित है, जिसमें वह इन टुकड़ों को कुछ दिन तक एकट्टारक्ले या यही कुछ खजाना खोलकर बढवे का प्रबंध करे या इन बळवाइयों को, जो पूरी तौर से एकत्र नहीं हुए हैं, चुस्ती और चालाकी से नष्ट कर दे। पर इसने एक भी न स्वीकार करते हुए कहा कि यह फिलाद उसके नौकरों का उठाया हुआ है, वह चाहे तो मिटावे । जब सुलतान मुजफ्फर बड़ी फुर्ती से आन पहुँचा और विद्रोह ने जोर पकड़ा तब लाचार होकर एतमाद खाँ शहाबुदीन ऋहमद खाँ को लौटाने के लिए. जो अहमदाबाद से बीस कोस पर गढ़ी पहुँच गया था, फुर्ती से चला। यद्यपि भळा चाहने वालों ने कहा कि ऐसे गड़बड़ के समय, जब रात्रु बारह कोस पर आ पहुँचा है, शहर को अरिचत छोड़ देना सहज काम को कठिन बनाना है पर इसका कोई श्रसर नहीं हुआ।

सुलवान मुजपकर ने शहर को खाला पाकर उसपर अवि-

कार कर लिया और सेना एकत्र कर युद्ध को तैयार हुआ। पास होते हुए भी अभी छड़ाई आरंभ नहीं हुई थी कि शहाबुद्दीन ऋहमद खाँ के बहुत से साथियों ने कपट करके उसका साथ छोड़ दिया, जिससे बड़ी गड़बड़ी मची। एतमाद लॉ श्रीर शहाबुद्दोन खाँ शीवता से पत्तन पहुँच कर दुर्ग में जा बैठे स्रीर चाहते थे कि इस प्रांत से दूर हो जावें। एकाएक सहायक सेना का एक भाग और शत्रु से अलग हुए कुछ सैनिक इनके पास आ पहुँचे । एतमाद खाँ पहिले की घटनाओं से उपदेश प्रहण कर धन व्यय कर प्रयत्न में लग गया और स्वयं शहाबुद्दोन लॉ के साथ दुर्ग की रचा के लिए ठहर कर अपने पुत्र शेर खाँ की सरदारी में अपनी सेना को शेरखाँ फीलादी पर भेज कर विजयी हुआ। इसी बीच मिर्जा खाँ अन्दुर्रहीम, जो भारी सेना के साथ सुलतान मुजफ्फर और गुजरात के विद्रोहियों को दंड देने के लिए नियत हुआ था, आ पहुँचा और एतमाद खाँ को पत्तन में छोड़कर शहाबुद्दीन खाँ के साथ काम पर रवाना हुआ। एतमाद खाँ बहुत दिनों तक वहाँ शासन करते हुए सन् ९९५ हि॰ में मर गया। यह ढाई हजारा मंसबदार था। तबकाते-श्रकवरी के लेखक ने इसको चार हजारी लिखा है। शेख अबुल्फजल कहता है कि हर, कपट, अनौचित्य, कुछ सभ्यता, सादगी और नम्रता सबको मिलाकर गुजराती नाम बनाया गया था और एतमाद खाँ ऐसीं के बीच में सरदार है।

# १५०. एतमादुद्दौला मिर्जा गियास वेग तेहरानी

यह ख्वाजा महम्मद् शरीफ का लड़का था, जिसका उपनाम हिजरी था और जो पहिले खुरासान के हाकिम मुहम्मद खाँ शरफुद्दीन ओगली तकछ के छड़के तातार सुलतान का वजीर नियत हुआ था। इसकी कार्य-कुशखता और सुबुद्धि देखकर महम्मद् स्वॉ ने अपने मंत्रित्व के साथ कुछ कामों को उसकी बहुमूल्य राय पर छोड़ दिया था। एसके मरने पर उसके पुत्र कजाक खाँ ने ख्वाजा को अपना मंत्री बनाया। जब इसका काम छुट गया तब शाह तहमास्प सफवी ने इस पर छपा कर इसे यज्द का सप्तवर्षीय मंत्रित्व देकर इसे सम्मानित किया। इसने सब काम बड़े अच्छे ढंग से किए, इस्रलिए इस्फद्दान का मंत्री नियत होकर वहीं ९८४ हि० में मर गया। इसकी मृत्यु की तारीख 'यके कम जे मिलाज वजरा' से निकछतो है। इसके भाई ख्वाज: मिरजा बहमद और ख्वाजगी ख्वाजा थे। पहिला 'हफ्त इकलोम' के छेलक मिर्जा अमीन का बाप या। रई की बड़ाई इसे खालसा में मिली। इसका इद्य कवि का था। शाह ने वड़ी कुपा से कहा था-शैर।

मेरा मिरजा भहमद तेहरानी तीसरा, खुसरू व साकानी (पिहले दो ) हैं।

दूसरा भी किन था। उसका लड़का ख्वाजा शापूर भी किनता में प्रसिद्ध था। ख्वाजा को दो लड़के थे। पहिले आका खहमद ताहिर का उपनाम बसली था और दूसरा मिर्जा गिया-



एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग ( पेज ५४० )

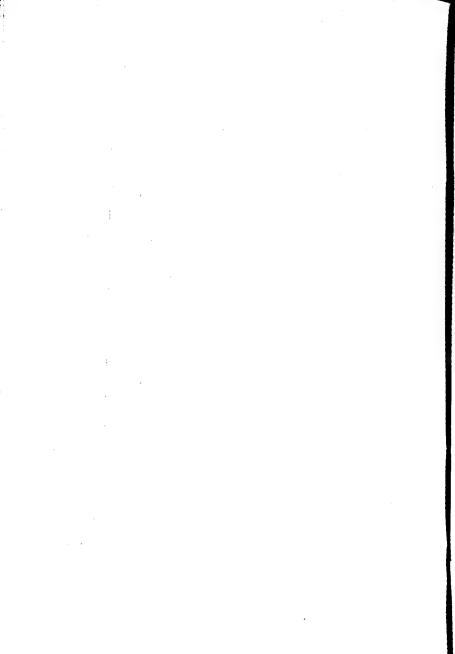

सुद्दीन सहमद हक गियास बेग या, जिसका विवाह मिर्जा अलावहोला स्नाक मुझा की लड़की से हुआ था। बाप के मरने पर रोजगार की खोज में दो लड़के और एक लड़की के साथ हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ। मार्ग में इसका सामान छुट गया और यहाँ तक हाछ पहुँचा कि दो ही ऊँट पर सब सवार हुए। जब कंशार पहुँचे तब एक और लड़की मेहरु असा पैदा हुई। इस काफ छे के सरदार मिलक मसऊद ने, जिसे सकतर पहिचानते थे, यह हाल सुन कर उसके साथ अच्छा सछ्क किया। जब फतेहपुर पहुँचे तब उसी के द्वारा बादशाह को सेवा में मती हो गए। यह स्वपनी सेवा और बुद्धिमत्ता से ४० वें वर्ष में तीन सदी का मंसब पाकर काबुल का दीवान हुआ। इसके स्थानतर एक हजारी मंसबदार होकर बयुतात का दीवान हुआ।

जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब राज्य के आरंभ ही में मिर्जा को एतमादु होता की पदवी देकर मिर्जा जान बेग वजी हल मुरू के साथ संयुक्त दीवान नियत कर दिया। १०१६ हि० में इसके पुत्र महम्मद शरीफ ने मूर्कता से कुछ लोगों से मिछकर चाहा कि सुखतान खुसक को कैंद से निकाल कर जल्द विद्रोह करें परंतु यह भेद छिपा न रहा। जहाँगीर ने ससको दूसरों के साथ प्राग्णदंड दिया। मिर्जा भी दियानत खाँ के मकान में कैंद हुआ पर इसने हो छास्त रुपये दंड देकर छुट्टी पाई। इसकी पुत्री मेहरुकिसा अपने पित शेर अफगन खाँ के मारे जाने पर आज्ञा के अनुसार बादशाह के पास पहुँचाई गई। उसपर पिहले ही से बादशाह का प्रेम था, जैसा कि शेर अफगन की जीवनी में लिखा गया है, इसलिए फिर विवाह की चर्चा चलाई

गई परंतु उसने अपने पति के खून का दावा किया। जहाँगीर ने, इस कारण कि कुतुबुद्दीन लॉं को कलताश उसके पति के हाथ से मारा जा चुका था, खफा होकर उसे अपनी सौतेली माता सछीमा बेगम को सौंप दिया। कुछ दिन उसी तरह नाकामी में बीत गए। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० के नौरोज के तेहनार पर जहाँ-गीर ने उसे फिर देखा और पुरानी इच्छा नई हो गई। बहुत प्रयत्न के बाद निकाह हो गया। पहिले नूरमहल और उसके बाद नूरजहाँ बेगम की पदवी पाई। इस खास संबंध के कारण एतमादु हौला को वकील-कुल का पद, छ हजारी ३००० सवार का मंसब और डंका तथा झंडा मिला। १० वें वर्ष कुल सरदारों से बढ़कर इसे यह सम्मान मिला कि इसका डंका बादशाह के सामने भी बजता था। १६ वें वर्ष सन् १०३१ हि० में जब दूसरी बार बादशाह कश्मीर की सैर को चले और जब सवारी सबीचा के पास पहुँची तब बादशाह अकेले कांगड़ा हुगे की सैर को गए। दूसरे दिन एतमादुदौला का हाल खराब हो गया और चसके मुखपर निराशा कलकने लगी तब नूरजहाँ बेगम बहुत घबड़ाई। लाचार पड़ाव को लौट कर एतमादुद्दौला के घर गए। इसका मृत्यु-काल आ चुका था, कभी होश में आता था, कभी वेहोश हो जाता था। बेगम ने बादशाह की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन्हें पहचानते हैं। उसने उस समय अनवरी का एक शैर पढ़ा-चिंद जन्म का अंबा भी हाजिर हो तो संसार की शोभा इस कपोल पर बड़प्पन देख छै। इसके दो घड़ी बाद यह मर गया। इसके लड़कों और संबंधियों में एकताळीस ष्यादमियों को शोक का खिलअत मिला।

प्तमादुद्दौला यद्यपि किव नहीं या पर पूर्व-किवियों की रचना इसे बहुत याद थी। गद्य-लेखन में प्रसिद्ध था। शिकस्त छिपि बड़ी सुंदर लिखता था। मुहाबिरों का सुप्रयोग करता या और सत्संगी तथा प्रसन्न मुख था। जहाँगीर कहते थे कि उसका सत्संग सहस्र हीरक-प्रसन्नतागार से बढ़कर था। छिखने और मामिलों के सममने में बहुत योग्य था। सुशील, दूरदर्शी तथा गुद्ध स्वभाव का था। शत्रु से वैमनस्य नहीं रखता था। इसे कोष छू नहीं गया था और इसके घर में कोड़ा, बेड़ी, हथकड़ी और गाली नहीं थी। अगर कोई प्राग्य इंड के योग्य होता और इससे प्रार्थना करता तो छुट्टी पा कर अपने मतलब को पहुँचता। इसके साथ साथ आराम-पसंद नहीं था। दिन भर फैसला करने और छिखने में बीतता। इसकी दीवानी में मुद्दत से जो हिसाब किताब बादशाही बाकी पड़ा हुआ था वह पूरा हो गया।

न्रजहाँ बेगम में बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक गुण बहुत थे और वह सहृद्यता, सुव्यवहार, सुविचार और दूर-रिशेता में अद्वितीय थी। बादशाह कहते थे कि जब तक वह घर में नहीं आई थी, मैं गृह-शोभा और विवाह का अर्थ नहीं सम-मता था। भारत में प्रचित गहने, कपड़े, सजावट के सामान को बहुबा यही पहिळे पहिल काम में ठाई, जैसे दो दामन का पेशवाज, पंच तोलिया ओढ़नी, बादछा, किनारी, इत्र और गुलाब, जिसे इत्र जहाँगीरी कहते हैं, और चांदनी का फर्श। उसने बादशाह को यहाँ तक अपने वश में कर रखा था कि वह नाम ही मात्र को बादशाह रह गया था। जहाँगीर ने लिखा है कि मेंने साम्राब्य को नूरजहाँ को मेंट कर दिया है। सिवाय एक

सेर शराब और आध सेर मांस के मैं और कुछ नहीं चाहता। वास्तव में खुतबे को छोड़कर वह बाकी कुल राजिबह काम में लाती थो। यहाँ तक कि मरोखे में बैठकर सदीरों को दर्शन देती थी और उसका नाम सिक्के पर रहता था। शैर—

बादशाह जहाँगीर की आज्ञा से १०० जेवर पाथा और नूरजहाँ बादशाह बेगम के नाम से सिक्का।

तोगरा छिपि में बादशाही फर्मानों में यह इवारत रहती थी 'हुक्म अलीयः आलियः अहद अलिया नूरजहाँ बेगम बाद-शाह।' ३० हजारी मंसब के महाल इसकी बेतन में मिले थे। कहते हैं कि इस जागीर के सिलसिछे में हिसाब करने पर मालूम हुआ कि आधा पश्चिमोत्तर प्रांत उसमें आ गया था। इसके सभी संबंधियों और उनके संबंधियों, यहाँ सक कि दासों और ख्वाजः सराओं को खाँ और तरखान के मंसब मिछे थे। बेगम की धाय हीरा दासी हाजी कोका के स्थान पर अंतःपुर की सदर नियत हुई। शैर—

बदि एक के धौंदर्य से सी परिवार नाज करे। तो संबंधी और संतान तुम पर नाज करें तो शोमा देता है।।

बेगम पुरस्कार और दान देने में बड़ी उदार थी। कहते हैं कि जिस रोज स्नानघर जाती थी, उस दिन तीन सहस्र रुपये ज्यय होते थे। बादशाही महल में बारह वर्ष से चालिस वर्ष तक की बहुत सी लोंड़ियाँ थीं, उन सबका श्रहदी श्रादि से विवाह करा दिया। यद्यपि स्त्रियाँ कितनी बुद्धिमती हों पर वास्तव में उनकी प्रकृति बुद्धि के विरुद्ध चलती रहती है। इतने गुगों के रहते हुए अंत में इसी के कारण हिंदुस्तान में बड़ा उपद्रव

मचा। इसे शेर अफगन खाँ से एक लड़की थी, जिसकी जहाँ-गीर के छोटे लड़के शाहजादः शहरयार से शादी करके उसे राज्य दिलाने की चिंता में यह पड़ गई। बड़े पुत्र युवराज शाह-जहाँ के विषद्ध जहाँगीर को इसने ऐसा उभाड़ा कि आपस में छड़ाई और मार काट होने लगी और बहुत से आदमी उसमें मारे गए। माग्य के साथ न देने से, क्योंकि शाहजहाँ से बाद-शाही सिहासन शोभा पा चुका था, इसके प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकछा। शाहजहाँ ने बादशाह होने पर इसे दो लक्ष वार्षिक यृत्ति दे दी। कहते हैं कि जहाँगीर के मरने पर इसने सफेद कपड़ा ही बराबर पहिरा और खुशी की मजलिसों में अपनी इच्छा से कभी न बैठी। १९ वें वर्ष सन् १०५५ हि० (सं० १७०२) में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। यह जहाँगीर के रौजे के पास अपने बनवाए मकबरे में गाड़ी गई। यह कवियित्री थी और इसका मखकी उपनाम था।

यह इसकी रचना है— दिल न सूरत प दिया और न सीरत माख्म। बंदए इश्क हूँ, सत्तर न दो मिल्छत मालूम।। जाहिदा होले कथामत न दिखा तू मुक्को। हिस्र का होल उठाया है, कथामत मालूम।।

### १५१. एमादुल्मुल्क

यह निजामुल्मुल्क चासफजाह के लड़के अमीरुख्डमरा फीरोज जंग का पुत्र या और पतमादु होला कमरुहीन खाँ का दौहित्र था। इसका वास्तविक नाम मीर शहाबुद्दीन था। जब इसका पिता दिल्ला के प्रबंध पर नियत होकर उस स्रोर गया तब इसको मीरबख्शोगिरी पर अपना प्रतिनिधि बनाकर अहमर शाह बादशाह के दरबार में छोड़ गया और इसे बजीर सफदर जंग को सौंप गया। इसके पिता की मुत्यु का समाचार जब दक्षिण से आया तब इसने समय न खोकर सफदर जंग से इतनी पैरवी की कि यह मीर बख्शी नियत हो गया और पिता की पदवी पाई। इसके अनंतर जब बादशाह सफदर जंग से खफा हो गया तब यह अपने मामा खानखानाँ के साथ सेना सहित दिल्ली के दुर्भ में घुसकर मूसवी खाँको, जो सफदर जंगकी ब्योर से चार सी भादमियों के साथ नायब मीर आविश नियत था, निकाल बाहर किया और एक पद पर खानदौरों के पुत्र के साथ नियत हुआ। दूसरे दिन सफदर जंग ने बादशाह के सामने जाकर मीर आतिश को बहाल कराने के लिए प्रार्थना की पर कुछ सुना नहीं गया। आज्ञा हुई कि दूसरे पद के लिए प्रार्थना करे। उसने पमादुल् मुल्क के स्थान पर सादात खाँ जुल्फिकार जंग को मीर बख्शी नियत किया। बादशाह सफदर जंग से कुद्ध था इसलिए एमादुल् मुल्क ने नाहा कि उससे युद्ध करे। अ महीने

तक युद्ध होता रहा और इस युद्ध में मल्हार राव होल्कर को मालवा से और जयप्पा को नागौर से इसने सहायता के छिए बुझ-वाया। परंतु धनके पहुँचने के पहिले सफदर जंग से संधि हो गई। पमादुल्मुल्क, होल्कर और जयणा मरहठा तीनों ने मिलकर सूरजमल जाट पर बाकमण किया । भरतपुर, कुम्मनेर और हीग को, जो जाट प्रांत के तीन दुर्ग हैं, घेर निया। दुर्ग लेने का प्रधान अस्त्र तोप है, इसिछए सरदारों की प्रार्थना पर बादशाह के पास प्रार्थनापत्र भेजा कि कुछ तोपें महमूद खाँ कश्मीरी के अधीन भेजी जायँ, जो उसका प्रधान अफसर था। एतमाहु हो छा कमरुदीन खाँके लड़के वजीर ईतजामुदीला ने एमादुल्मुल्क की जिद् से तोप भेजने की राय नहीं दी। आकवत महमूद् लॉ ने बादशाही मंसबदारों और तोपलाने के आदमियों को इस वादे पर कि अगर एमादुल्मुस्क की हुकूमत चलेगी वो तुम्हारे साथ ऐसी वा वैसी रिष्मायत की जायगी, अपनी ओर मिलाकर चाहा कि इंतजामुदौला को निकाल दें। निश्चित दिन इंतजामुदौला के घर पर घावा कर छड़ने लगे पर उस दिन कुछ काम न होने पर दासना की श्रोर भागे। बादशाही खालसा महालों और मंसबदारों की जागीरों में, जो दिख़ी के आसपास हैं, उपह्रव तथा छ्टमार करने लगे। इसी समय सूरजमल जाट ने, जो घेरनेवालों के कारण बहुत दुस्ती था, बादशाह से सहायता के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने प्रगट में शिकार खेळने और अंतर्वेद का प्रबंध करने के लिए पर वास्तव में जाट की सहायता को दिली से बाहर आकर सिकंदरे में ठहरा और आकवत मुहम्मद खाँ को बुलवाया, जो वहीं पास में उपद्रव मचाए हुए था। वह खुर्जा से

आकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और फिर खुर्जा छोट गया।

दैव योग से होल्कर ने यह सममा कि ऋहमद शाह ही ने तोपें भेजने में चपेत्ता की है और अब वह दुर्ग के बाहर निकल आया है, इसलिए जाकर बादशाही सेना का अन्न और वास की रसद रोक देना चाहिए। यह भी सोचकर कि यह काम विना किसी को साथी बनाए हुए कर ले, एमादुल्मुल्क और जयव्या को कुछ खबर न देकर रात्रि में स्वयं रवाना हो गया और मथुरा उतार से जमुना नदी पार कर उसी रात्रि को, जब आकवत मुहम्मद खाँ खुर्जा लीट गया था, होलकर ने शाही सेना के पास पहुँच कर कुछ बान छोड़े। शाही सैनिकों ने सोचा कि आकदत महत्मद खाँने फिर उपद्रव करना आरंभ कर दिया है और इस कारण साधारण काम समम कर युद्ध का कुछ प्रबंध नहीं किया और न भागने की तैयारी की, नहीं तो ऐसी खराबी न होती। रात्रि बीतते ही यह निश्चय माछ्म हुआ कि होल्कर आ पहुँचा है, तब सब घवरा चठे। क्योंकि न युद्ध का समय था और न भागने का अवसर। निरुपाय होकर श्रहमदशाह और उसकी माता तथा अमीरुल्डमरा खानदौराँ का पुत्र मीर आतिश सम-सामुदौला अपने परिवार और सामान को छोड़कर कुछ आदिमियों के साथ राजधानी की खोर चल दिए और इस अनुभव-हीनता से बड़ी हानि हुई। होछकर ने आकर बादशाहत का कुछ सामान छ्ट लिया और फर्राखियर बादशाह की लड़की तथा मुहम्मद शाह की स्त्री मलका जमानिया तथा दूसरी बेगमों को कैद कर लिया। होलकर ने इन सबकी सम्मान के साथ रचा की। एमादुल्-

मुल्क यह समाचार सुनकर घेरा उठा राजधानी चल दिया। जयप्पा ने भी देखा कि जब यह दोनों सरदार चछे गए श्रीर अकेले हम घेरा नहीं रख सकते तो वह भी हट कर नारनौल चला गया। सूरजमल को घेरे से आपही छुट्टी मिल गई। एमादुल्मुल्क होल्कर के बल पर और दरबार के सरदारों, विशेषतः मीर आतिश समसामुद्दौला की राय से इंतजामुद्दौला के स्थान पर स्वयं मंत्री बन बैठा और उक्त समसामुद्दौला को अमीरुल्-उमरा बनाया। जिस दिन यह वजीर बना उसी दिन सुबह को खिल-अत पहिरा और दोपहर को अहमद शाह तथा उसकी माता को कैद कर मुइज़्र्दीन जहाँदार शाह के पुत्र अजीजुद्दीन को १० शाबान सन् ११६७ हि० को शनिवार के दिन गद्दी पर बैठाया और द्वितीय आलमगीर उसकी पदवी हुई। इसने कैंद करने के एक सप्ताह बाद अहमद शाह और उसकी माता को श्रंघा कर दिया, जो कुल फिसाद की जड़ थी। कुछ समय के बाद पंजाब प्रांत का प्रबंध करने के छिए, जो दुर्रानी शाह की ओर से नियुक्त मुईनुल् मुल्क की मृत्यु पर उसके परिवारवालों के अविकार में चला गया था, छाहौर जाने का विचार किया। द्वितीय आलमगीर को दिल्ली में छोड़कर और शाहजादा अलीगौहर को प्रबंध सींपकर स्वयं हाँसी हिसार के मार्ग से लाहौर चळा। सतलज नदी के किनारे पहुँच कर ऋदीना बेग खाँके बुजाने पर एक सेना सेना-पित सैयद जमीलुद्दीन खाँ श्रीर हकीम उबेदुक्का खाँ कश्मीरी के श्रधीन, जो उसका कर्मचारी, ब्र इजारी मंसबदार श्रौर बहाउद्दीला पदनी-धारी था, रातो रात छाहौर भेज दिया। ये सब फुर्ती से काहौर पहुँचे और स्वाजासराओं को हरम में भेजकर उक्त

स्त्री को, जो निश्चित सोई हुई थी, जगाकर कैंद कर लिया और बाहर लाकर खेमा में रखा। उक्त स्त्री एमादुल्मुल्क की मामी थी और उसके छड़की की एमादुल्मुल्क से सगाई होने को थी। एमादुळ्मुल्क ने लाहीर की स्वेदारी पर अदीना बेग लॉ को तीस लाख भेंट लेकर नियत कर दिया और स्वयं दिल्ली छौट आया। जब यह समाचार दुरीनी शाह को मिला तब वह बहुत कृद्ध हुआ और कंधार से बड़ी शीव्रता के साथ लाहौर पहुँचा। अदीना बेग साँ हाँसी और हिसार के जंगलों में भाग गया। शाह दुर्रानी सेना के साथ फ़र्ती से दिल्ली पहुँच कर बीस कोस पर ठहर गया। एमादुल्मुल्क युद्ध का सामान न कर सका, इससे निरुपाय हो कर शाह की सेवा में पहुँचा। पहिले यह दंडित हुआ पर अंत में एक मुसम्मात की सिफारिश से और प्रवान मंत्री शाहवली खाँके प्रयत्न से बच गया। भेंट देने पर वजीर भी नियत हो गया। दुर्रानी शाह ने जहाँ स्नाँ को सूरजमल जाट के दुर्गों को छेने के छिए नियत किया और एमादुल्मुल्क ने भी उसके साथ जाकर बहुत परिश्रम किया, जिससे शाह ने उसकी प्रशंसा की। जब बजीर नियत करने की भेंट माँगी गई तब एमादुल्मुल्क ने कहा कि तैम्रिया वंश का एक शाहजादा और दुर्रानी की एक सेना उसे दी जाय तो अंतर्वेदी से, जो गंगा और जमुना निदयों के बीच में स्थित है, बहुत साधन वसूल कर स्तजाने में पहुँचा दे। दुर्रानी शाह ने दो शाहजादे, जिनमें से एक द्वितीय त्रालमगीर का लड़का हिदायत बख्श और दूसरा यालमगीर के द्वितीय भाई यजीजुद्दीन का संबंधी मिर्जा बाबर को दिल्छी से बुबाबा कर जाँबाज खाँ के साथ, जो शाह का

पक स्वास सरदार या, पमातुल्मुल्क के संग कर दिया। पमादुल्मुल्क दोनों शाहजादों और जाँबाज साँ के साथ बिना किसी वैयारी के जमुना नदी उतर कर मुहम्मद खाँ बंगश के लड़के अहमद स्वॉ के निवासस्थान के पास फर्रुसाबाद की ओर रवाना हुआ। ऋहमद साँ ने स्वागत करके खेमे, हाथी, घोड़े आदि शाहजारों और एमादुल्मुल्क को भेंट दिया। इसके अनंतर यह आगे बढ़ गंगा पार कर अवध की ओर चला। अवध का स्बेदार शुजा चद्दौला युद्ध की तैयारी के साथ लखनऊ से बाहर निकल कर साँडी और पाली के मैदान में पहुँचा, जो अवध के सीमा-प्रांत पर है। दो बार दोनों और के ऋगाओं में लड़ाई हुई। श्रंत में सादुल्ला खाँ रुद्देला की मध्यस्थता में यह तय पाया कि पाँच छास्त रुपया, कुछ नकद और कुछ बादे पर, दिया जाय। एमादुङ्मुल्क शाहजादों के साथ सन् ११७० हि० में युद्ध-स्थल से छौटा और गंगा उतर कर फर्राखाबाद आया। दुरीनी शाह की सेना में बीमारी फैंळ गई थी, इसलिए वह आगरे से स्वदेश जाने की इच्छा से जल्द रवाना हुआ। जिस दिन वह दिल्छी के सामने पहुँचा, उस दिन द्वितीय आलमगीर ने नजीबुद्दौला के साथ मकसूदाबाद वालाव पर आकर शाह से भेंट की और पमादुल्मुल्क की बहुत सी शिकायत की। इस पर शाह नजी-बुद्दौला को हिंदुस्तान का अमीठल्चमरा नियत कर लाहौर की श्रोर चल दिया। एमादुल्मुल्क नजीबुद्दौला की फिक्र में फर्रुखाबाद से दिल्ली की ओर चला और बाला जी राव के भाई रघुनाथ राव और होलकर को शीध दिन्या से बुळा कर दिल्छी को घेर लिया । द्वितीय आलमगीर और नजीबुद्दीला घर

गए और पैतालीस दिन तक तोप और बंदूक से युद्ध होता रहा । श्रंत में होलकर ने नजीबुद्दौला से भारी घूस छेकर संधि की बात चीत की और इसको प्रतिष्ठा तथा सामान आदि के साथ दुर्ग से बाहर लिवा आकर अपने खेमे के पास स्थान दिया। उसके ताल्छके की ओर, जो जमुना नदों के इस पार सहारनपुर से बोरिया चॉदपुर तक और बारहा के कुछ करवे हैं, उसको रवाना कर दिया। एमादुल्मुल्क ने शत्रु के दूर होने पर बादशाहत का कुल काम अपने हाथ में ले लिया। दत्ता सरदार नजीबुद्दौला के शत्रु को सुकरताल में घेर रखा था और उसने पमादुल्मुल्क को दिल्ली से अपनी सहायता के लिए बुलवाया था पर एमा-दुल् मुल्क अपने मामा खानखानाँ इंतजामुद्दौला से अप्रसन्न था और द्वितीय आलमगीर से भी उसका दिल साफ नहीं था और सममता था कि ये सब दुर्रानी शाह से गुप्तरूप से पत्र व्यवहार रखते हैं और नजीबुद्दौला का दत्ता पर विजय चाहते हैं, इस-तिए खानखानों को, जो पहिले से कैद था, मार डाला। उसी दिन ८ रबीडल् आस्तिर सन् ११७३ हि० बुधवार को द्वितीय आडमगीर को भी मार डाला। उक्त तारीख को औरंगजेब के प्रपीत्र, कामबर्क्श के पीत्र तथा मुहीचल् सुन्नत के पुत्र मुहीचल् मिल्छत को गद्दी पर बैठा कर द्वितीय शाहजहाँ की पदवा दी। द्वितीय भाजमगीर और खानखानों की मृत्यु पर यह दत्ता की सहा-यता को वहाँ गया। इसी बोच दुरीनी शाह के आने का शोर मचा। दत्ता सुकरताळ से दुर्रानी शाह का सामना करने के लिए सरहिंद की ओर गया और एमादुल्मुल्क दिल्ली चला आया। जब इसने दत्ता और शाह के करावलों के युद्ध का समाचार

सुना और राष्ट्र पर दुर्रानियों के विजय का हाल मिछा तब नए बादशाह को दिल्ली में छोड़ कर स्वयं सूरजमछ जाट के यहाँ जाकर उसकी शरण में बहुत दिन तक रहा। इसके बाद उक्त बादशाह को संसार से एठा कर नजीबुद्दौला आलीगुहर शाह आलम बहादुर बादशाह के पुत्र सुखतान जवाँबब्त को गद्दी पर बैठा कर राजधानी में शासन करने लगा। तब एमादुल्मुलक अहमद खाँ बंगश के पास फर्रुखाबाद गया और वहाँ से छुजाउद्दीला के साथ फिरंगियों से युद्ध करने गया। हारने पर जाटों के राज्य में फिर शरण ढिया। सन् ११८७ हि० में जब यह द्त्रिण आया, तब मरहठों ने मालवा में इसके व्यय के लिए कुछ महाल नियत कर दिया। अपने समय के बादशाह से इसे कुछ भय रहता था इस्रलिए सूरत बंदर जाकर वहाँ के ईसाइयों से मिलकर वहीं रहने लगा। इसी बीच जहाज पर सवार होकर मक्का हो आया। कुरान को याद किए हुए या और बहुत गुर्णों को जानता था। श्रच्छो लिपि लिखता था। साहसी तथा वीर भी था। शैर भी कहताथा। एक शैर उसका इस प्रकार है-

कहाँ है संगे फलाखन से मेरी हमसंगी। कि दूर भी जाए व सर पै गर्द न गिरे॥

इसको बहुत सी संतान थी। इसका पुत्र निजामुद्दौला श्रासफ-जाह के दरबार में आकर पाँच हजारी मंसब, हमीदुद्दौढ़ा की पदवी श्रौर व्यय के लिए घन पाकर सम्मानित हुआ।

#### १५२. एरिज खाँ

यह कजिलबाश खाँ श्राफशार का योग्य पुत्र था। श्रापने पिता के जीवन में ही बुद्धिमानी, कार्य-कौराल तथा बहादुरी में प्रसिद्ध हो चुका था और दक्तिण के तोपस्तानों का दारोगा रह कर नाम पैदा कर चुका था। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में इसका पिता अहमदनगर दुर्ग की अध्यक्ता करते हुए मारा गया तब इसका मंसव बढ़कर डेढ़ हजारी १५०० सवार का हो गया और खाँकी पदवी तथा उक्त दुर्गकी अध्यक्ता मिली। अपने साहस और स्वाभाविक औदार्थ से अपने पिता के सेवकों को इधर उधर जाने नहीं दिया श्रीर सैनिक आदि सबको अपनी रत्ता में राता। अपनी नेकी श्रीर भलमनसाहत से अपने पिता के ऋए को अपने जिम्मे छेकर सगे संबंधियों के पाउन में कुछ चठान रखा। २४ वें वर्ष इसका मंसव पाँच सदी बढ़ गया और क जाक खाँ के स्थान पर दिच्या प्रांत के अंतर्गत पाथरी का थानेदार हुआ। इसके अनंतर दरबार पहुँच कर मीर तुजुक नियत हुआ। जब शाहजादा दाराशिकोह भारी सेना के साथ कंघार की चढ़ाई पर नियत हुआ तब उक्त खाँ बढ़शी नियुक्त होकर तथा ढंका पाकर सन्मानित हुआ। उस चढ़ाई से लौटने पर जम्मू और कांगड़े का फौजदार नियत हुआ और उस पहाड़ी शांत में ५७ स्थान इसे पुरस्कार में मिले। ३०वें वर्ष जब दक्षिण का सूबेदार शाहजादा औरंगजेब अली आदिल शाह को दंड देने और

चसके राज्य में खूट मार करने पर नियत हुआ तब उक्त खाँ मीर जुमला के साथ, जो भारी सेना सहित शाहजादा की सहायता को भेजा गया था, जाने की छुट्टी पाई । शाहजादा ने बीदर दुर्ग विजय करने के बाद इसकी नसरत खाँ और कारतखब खाँ के साथ महमद्नगर भेजा, जहाँ शिवाजी और माना जी भोंसला उपद्रव मचाए हुए थे। शाहजहाँ की बीमारी के कारण उसके आदेश से दाराशिकोह ने, जो अपने स्वार्थ के कारण सदा अपने भाइयों को पराजित करने का प्रयत्न करता रहता था, इस काम के पूरा न होने के पहिले ही सहायक सरदारों को फुर्ती से लौट आने की माज्ञा भेज दी। एरिज खाँदाराशिकोह का पत्तपात करता था और अपने को दाराशिकोही कहता था, इसलिए नजाबत खाँ के बड़े पुत्र मोतिकद खाँ के साथ डंका पीटते हुए हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। कहते हैं कि शाहजादा ने बुरहानपुर के नापन वजीर खाँको लिखा था कि दोनों को सममा कर रोक रखे और नहीं तो कपट करके दोनों को कैंद कर छे। जब ये उक्त नगर में पहुँचे तब उक्त ह्याँ ने इनका त्रातिध्य करने की इच्छा प्रगट किया । ये चाहते थे कि उसे स्वीकार करें परंतु जब माॡम हुआ कि इसमें धोखा है, तब उसी समय कूच कर चल दिए और नर्भदा नदी पार कर शाहजादे के पास उसी के दूतों के हाथ यह शैर लिखकर भेज दिया पर प्रगट में वह वजीर खाँ को भेजा गया था।

सौ बार शुक्र है कि हम नर्बदः पार उतर आए और सौ पाद व नब्बे घाव कि नदी पार हो गए।

जब दरबार पहुँचा तब पूर्व के एक स्थान का फौजदार हुआ और युद्ध के समय दाराशिकोह के इशारे पर अधिक

सेना लेकर आगरे को रवाना हुआ। पर समय पर न पहुँच सका। जब श्रौरंगजेब की सफलता सुनाई पड़ने लगी श्रौर दाराशिकोह भाग गया तो एक खाँ ने लिजित होकर उम्द्तुल्मुल्क जाफर खाँ के द्वारा चमा प्राप्त की। इसी समय जाफर खाँ मालवे की स्बेदारी पर भेजा गया। परिज खाँ भी उस प्रांत के सहायकों में नियत हुआ। ३ रे वर्ष के आरंभ में उक्त प्रांत के श्रंतर्गत भिलसा का यह फौजदार हुआ। यहाँ से एछिचपुर की फीजदारी पर गया । जब ९ वें वर्ष दिलेर खाँ चांदा और देवगढ़ का कर वसूल करने पर नियत हुआ तब यह भी उसके साथ भेजा गया। उस काम में अच्छो सेवा करने के कारण इसका मंसव बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया। इसके अनंतर बहुत दिनों तक दित्तिण में नियत रहते हुए १९ वें वर्ष दूसरी बार खानजमाँ के स्थान पर एलिचपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष बुरहानपुर प्रांत का नाजिम हुत्रा श्रीर इसके अनंतर बरार का सूबेदार हुआ। २९ वें वर्ष सन् १०९६ हि० की २९ वों रमजान को मर गया और अपने बाग में गाड़ा गया, जो एिंजियुर कसबा की दीवार से सटा हुआ है। इसीके पास सराय बनवाकर नईबस्ती भी बसाई थी। कसवे के सामने नहर के किनारे, जो उसके बीच से जाती थी, निवास स्थान बनवाया था, जिसमें इसके लोग रहें। यह बहुत अच्छी चाल का तथा मिलनसार था और खाने पीने का भी शौकीन था। अमीरी का सामान बहुत रखता था, इससे सर्वेदा कष्ट में और ऋगाप्रस्त रहता था। पहिले मीरबङ्शी सादिक खाँकी पुत्री से इसकी शादो हुई थी, इस कारण इसका विश्वास दूसरों से बढ़ गया

था। यह स्त्री निस्संतान मर गई। उक्त लाँको तीन लड़के थे पर किसी ने भी उन्नित नहीं की। इसका एक संबंधी भीर मोमिन इन सबसे योग्य था। यह कुछ दिन तक एलिचपुर के सूबेदार इसन अली खाँ बहादुर आलमधीरी का प्रतिनिधि रहा। इसके लड़कों में सबसे बड़ा मिर्जा अब्दुल् रजा अपने पिता के ऋयों का उत्तरदायी होकर सराय और वस्तो का श्रकेला मालिक हुन्ना। यह निस्संतान रहा। इसकी वृद्धा स्त्री बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अंत तक यह अपना कालयापन बस्ती की आय से करती रही। दूसरा मिर्जा मनोचेहर जवानी में मर गया। उसे छड़के थे। उक्त बहु बेगम ने अपने भाई की एक लड़की को स्वयं पालकर उससे विवाह दिया था। इसके बाद लगभग सात साल तक यह बुढ़िया जीवित रही, जिसके बाद इसका कुल सामान उसको मिल गया। दो साल बाद वह भी मर गई और उसके लड़के उस पर अब अधिकृत हैं। तीसरा भिर्जा महम्मद सईद अधिकतर नौकरी करता रहा। वह कविता भी करता था और अनुभवी था। उसका एक शैर है-श्रशर्भी पर जो चित्रकारी है उसे वे सरसरी तौर पर नहीं जानते। यह गोल्ठ लेख यह है कि परी को उपस्थित करो।।

विता की पदवी पाकर कुछ दिन चाँदा का तहसीलदार रहा। श्रंत में दुखी हुआ और कोई नौकरी न लगी। तब कर्णाटक गया श्रोर कुछ दिन अन्दुन्नवी खाँ मियानः के पुत्र अन्दुन्नकादिर खाँ के साथ बालाघाट कर्णाटक में न्यतीत किया। इसके बाद पाई घाट जाकर वहीं मर गया। यह निस्संतान था। उस बृद्धावस्था में भी सौंदर्य की कमी नहीं थी। लेखक पर उसका श्रेम था।

#### १५३. एवज खाँ काकशाल

इसका नाम एवज बेग था और यह काबुल प्रांत में नियत था। शाहजहाँ के दूसरे वर्ष में जब काबुल के पास जोहाक थाना चजबकों के हाथ से छुटा तब इसे एक हजारी ६०० सवार के मंसव के साथ वहाँ की थानेदारी मिली। ६ ठे वर्ष इसके मंसब में २०० सवार बढ़ाए गए। ७ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष २०० सवार और ११ वें वर्ष ३०० सवार और बढ़े। जिस समय अली मरदान खाँ ने कंघार दुर्ग बादशाह को सौंपने का निश्चय किया, तब यह गजनी में पहिले ही से प्रतीक्षा कर रहा था। काबुल के नाजिम सईद खाँके इशारे पर यह एक सहस्र सवार के साथ उस प्रांत में जाकर दुर्ग में पहुँच गया। डस युद्ध में, जो सईद खाँ और सियावश तथा कजिलवाश सेना के बीच हुई थी, इसने बहुत प्रयत्न किया और उसके पुरस्कार में इसका मंसव ढाई हजारी २००० सवार का हो गया तथा इसे डंका, घोड़ा और हाथी मिला। राजा जगत सिंह के साथ दुर्ग जमींदावर विजय करने जाकर दुर्ग सारवान लेने और जमींदावर घेरने में अच्छी सेवा की और कुछ दिन तक दुर्गों का अध्यक्ष भी रहा। १३ वें वर्ष खानःजाद खाँ के स्थान पर गजनी का अध्यक्ष हुआ परंतु बीमरी के बढ़ने से प्रतिदिन इसकी निर्वलता बढ़ती जाती थी, इसलिये उस पद से हटा दिया गया। १६ वें वर्ष सन् १०५० हि० में मर गया।

# १५४. ऐनुल्मुल्क शीराजी, हकीम

यह एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रशंसनीय आचार विचार का पुरुष था। मातृपत्त् में इसका संबंध बहुत पुराने वंश से था। आरंभ ही से इसका साथ अकबर को पसंद था, इससे युद्ध तथा भोग-विलास में साथ रहता। ९ वें वर्ष में यह आज्ञा के साथ चंगेज लों के पास भेजा गया, जो श्रहमदाबाद का प्रधान पुरुष था। यह खाँ से भेंट लेकर आगरे आया। १७ वें वर्ष में यह एक सांत्वना का पत्र छेकर एतमाद खाँ गुजराती के पास भेजा गया और श्रवृ तुराब के साथ उसे सेवा में लाया। १९ वें वर्ष में जब बादशाह पूर्व ओर गया तब यह भी साथ था। इसके बाद आदिल खाँ बीजापुरी को सम्मति देने के लिए यह दिच्चिए में नियत हुआ और २२ वें वर्ष में दरबार लौटा। इसके बाद संभल का फौजदार नियुक्त हुआ और २६ वें वर्ष में जब अरब बहादुर, नियावत खाँ और शाहदाना ने कुछ विद्रोहियों के साथ उपद्रव मचाया तब इसने बरैली दुर्ग हढ़ किया और उधर के श्रन्य जागीरदारों के साथ उन्हें दमन करने में प्रयत्न किया। यद्यपि बलवाइयों ने इसे धमकाया तथा आशा दिलवाई कि यह चनसे मिल जाय पर इसने नहीं स्वीकार किया और उनमें भेद डालने का सफल षड्यंत्र भी किया। श्रंत में नियावत खाँ राज-भक्तों की स्रोर हो गया। तब हकीम ने सन्य जागीरदारों के साथ मिलकर चारों छोर से युद्ध किया और शत्रु छों को परास्त

कर दिया। इसी वर्ष यह बंगाळ प्रांत का सदर नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में यह आगरा प्रांत का बख्शी हुआ। इसके बाद खानआजम के साथ दिला गया। जब एक खाँ ने इसकी जागीर हिंडिया को बदल दिया तब यह बिना बुलाए ३५ वें वर्ष में दरबार चला आया, इस कारण इसे दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा नहीं मिली। पूछ ताछ होने पर इसे कोर्निश की आज्ञा हुई। पर्गना हिंडिया में यह बहाल हुआ और इछ दिन बाद वहाँ जाने की इसे छुट्टी मिली। ४० वें वर्ष सन् १००३ हि० (१५९५ ई०) में यह मरा। 'द्वाई' उपनाम से कितता करता था। उसके एक शैर का अर्थ यों है—

वसके काले जुल्फों की रात्रि में,

गृत्यु के स्वप्त ने मुक्ते पकड़ छिया।
वह ऐसा अजीब दु:खदायक स्वप्त था,

जिसका कोई अर्थ नहीं था।।
यह पाँच सदी मंसब तक पहुँचा था।

### अनुक्रम (क)

# [ वैयक्तिक ]

| भ<br>भंबर, ख्वाजा ४८८-९<br>भंबर, मल्लिक १४०, १४२-३,<br>१७६, १९२, १९८, २१९,<br>२२८, ३१०, १४३ | २०८, २८७, ४११<br>भजीजुला खाँ ११<br>भजीजुद्दीन अस्त्राबादी, अमीन ६२ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| अकवर ७, ४९, ५३, ५८-९,<br>१०१-१, १५६, २९१-४,                                                 | अजीजुद्दीन भारूमगीर द्वितीय<br>५४९-५१                              |
| ६७३, ४४१, ५३०, ५३६.७<br>अकबर, शाहजादा ३३३, ३४६,                                             | भजीतसिंह, महाराज 1६९,<br>५१४,५१६                                   |
| ४४३, ४५३<br>भक्तियारुल्मुल्क ५ <b>३</b> ७                                                   | अजीमुद्दोन, शाहनादा ११६<br>अजीमुदशान, सुद्रतान २१४,                |
| भगज खाँ द्वितीय ३<br>भगर खाँ पीर महम्मद १-३                                                 | २५८, ४२३, ४३७, ४५९                                                 |
| अगर ला पीर महम्मद १-३,<br>२५१, ३८८                                                          | अताउल्लाह स्वाँ १२५<br>अतीयतुल्ला स्वाँ ४४७                        |
| भवमन्यर ४८०                                                                                 | भव्की २८३                                                          |
| भजदर् वाँ २९६                                                                               | अदहम लॉ ४-४, १३३                                                   |
| भजदुद्दीका एवज स्वाँ ९-११                                                                   |                                                                    |
| अजदुदौला शीराजी, अमीर ५८                                                                    | अनवर २१, ३०                                                        |
| भजमत खाँ ४७८                                                                                | अनवर खाँ २६१                                                       |
| अजीज कोका, मिर्जा १३-२०,                                                                    | अनवरहीन खाँ ४२                                                     |

| भफ्तज्ञक खाँ २६४                                                                                                                                                                                                       | अबुल् फैज फैजी देखिए 'फैजी'                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भफजक खाँ अलामी ३५-४०,                                                                                                                                                                                                  | अबुळ् मधाछी, मिर्जा ७४-६                                                                                                                                                                      |
| <b>₹</b> ७ <b>९</b>                                                                                                                                                                                                    | अबुल् मभाकी, मीरशाह ५१,७७-                                                                                                                                                                    |
| भफजळ खाँ, ख्वाजा १३ ४                                                                                                                                                                                                  | ८१, ४६५, ४८२, ५१०                                                                                                                                                                             |
| अफरासियाब स्वॉ ४९६, ४९८                                                                                                                                                                                                | अबुल् मंसूर खाँ सफदरजंग ८०-९                                                                                                                                                                  |
| अवशर पाशा ४९४<br>अवल कासिम २०२                                                                                                                                                                                         | देखिए सफदरजंग                                                                                                                                                                                 |
| भवुळ् कासिम २०२                                                                                                                                                                                                        | अबुल् मकारम जाननिसार                                                                                                                                                                          |
| अबुर्क् कासिम, सैयद १०४                                                                                                                                                                                                | खाँ ८२-४                                                                                                                                                                                      |
| अबुल् कासिम, कंदनी ११०                                                                                                                                                                                                 | अबुल् मचान, मीर २०२ ३                                                                                                                                                                         |
| भवुल् कासिम, नमकीन २५९                                                                                                                                                                                                 | अबुल् वफा, मीर ७१, २१५                                                                                                                                                                        |
| अबुल् खेर खाँ २६५                                                                                                                                                                                                      | अबुल् हकीम, सैयद १०४                                                                                                                                                                          |
| अबुल् खेर खाँ इमामजंग ४१-२                                                                                                                                                                                             | अबुल् इसन तुरबती, ख्वाजा २४,                                                                                                                                                                  |
| अबुल् खेर खाँ, शम्मुहीला ४२                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| अवस्य कीर सर्थ केल करता है                                                                                                                                                                                             | ४७, ९०-२, १४१, ३४२                                                                                                                                                                            |
| मञ्जूल र सा, शस १०७८                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                             |
| भडुल् खैर खाँ, रोख १०७ ८<br>भडुल् बका भमीर खाँ, मीर ७२-३                                                                                                                                                               | अबुल् इसन इक्की, शेख १६०                                                                                                                                                                      |
| अबुल् बका अमीर साँ, मीर ७२-३                                                                                                                                                                                           | अबुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-                                                                                                                                                                  |
| अबुल् बका अमीर साँ, मीर ७२-३                                                                                                                                                                                           | भवुल् <b>इसन कुतुब शाह ८२, १५०-</b><br>१, १७३-४, <b>२६</b> ०, ६०९                                                                                                                             |
| अबुल् बका अमीर साँ, मीर ७२-३                                                                                                                                                                                           | अबुल् <b>इसन कुतुब शाह ८२, १५०-</b><br>१, १७३-४, <b>२६</b> ०, ६०१<br>अब् तालिब ४०३                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        | भवुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-<br>१, १७३-४, २६०, ६०९<br>भव् तालिब ४०३<br>भव् तुराब गुजराती ९३-६, ५३७,                                                                                           |
| अडुल् बका अमीर खाँ, मीर ७१-३<br>अडुल बका काबुली, इपत-<br>खार खाँ १६४<br>अबुल् बर्कात खाँ ४२                                                                                                                            | भवुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-<br>१, १७३-४, २६०, ६०१<br>भव् तालिब ४०३<br>भव् तुराब गुजराती ९६-६, ५६७,                                                                                           |
| अडल बका अमीर साँ, मीर ७१-३<br>अडुल बका काबुली, इपत-<br>स्वार साँ १६४<br>अयुल् बकीत साँ ४२<br>अडुल् कज़ल; अलामी २१, २९,                                                                                                 | भवुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-<br>१, १७३-४, २६०, ६०९<br>भवू तालिब ४०३<br>भवू तुराब गुजराती ९३-६, ५३७,<br>५५९<br>भवूनसर खाँ ९७                                                                   |
| अडुल् बका अमीर खाँ, मीर ७१-३<br>अडुल् बका काबुली, इपत-<br>खार खाँ ३६४<br>अबुल् बर्कात खाँ ४२<br>अडुल् कज़ल; अल्लामी २१, २९,<br>४३-५६, ७०-1, ९५,                                                                        | भवुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-<br>१, १७३-४, २६०, ६०१<br>भव् तालिब ४०३<br>भव् तुराब गुजराती ९६-६, ५६७,                                                                                           |
| अञ्चल् बका अमीर खाँ, मीर ७१-३ अञ्चल बका काबुली, इपत- खार खाँ १६४ अञ्चल् बकांत खाँ ४२ अञ्चल् बकांत खाँ ४२ अञ्चल् कज़ल; अलामी २१, २९, ४३-५६, ७०-१, ९५,                                                                   | अञ्चल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०— १, १७३-४, २६०, ६०९ अब् तालिब ४०३ अब् तालिब ४०३ अब् तुराब गुजराती ९३-६, ५६७, ५५५९ अब्नसर खाँ ९७ अब् बक्त तायबादी ११४ अब् सुहम्मद ३५४                             |
| अञ्चल बका अमीर साँ, मीर ७१-३ अञ्चल बका काबुली, इपत- खार साँ ३६४ अञ्चल बकात साँ ४२ अञ्चल कज़ल; अलामी २१, २९, ४३-५६, ७०-१, ९५, १०१, १०३, १५३, १५६- ८, १९८, २६८, २९०, २९७,                                                | अञ्चल् इसन कृतुब शाह ८२, १५०- १, १७३-४, २६०, ६०१ अञ्च तालिब ४०३ अञ्च तालिब ४०३ अञ्च ताराब गुजराती ९६-६, ५३७, ५५९ अञ्चसर खाँ ९७ अञ्च बक्त तायबादी ११४ अञ्च सुहमद ३५४ अञ्च सुहर, मिर्जा ९८, ५२५ |
| अबुल् बका अमीर खाँ, मीर ७१-३ अबुल बका काबुली, इपत- खार खाँ १६४ अबुल् बकात खाँ ४२ अबुल् बकात खाँ ४२ अबुल् कज़ल; अलामी २१, २९, ४३-५६, ७०-१, ९५, १०१, १०३, १५३, १५६- ८, १९८, २६८, २९०, २९७, ३२७, ४८३, ४८५, ५६९            | अञ्चल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०— १, १७३-४, २६०, ६०९ अब् तालिब ४०३ अब् तालिब ४०३ अब् तुराब गुजराती ९३-६, ५६७, ५५५९ अब्नसर खाँ ९७ अब् बक्त तायबादी ११४ अब् सुहम्मद ३५४                             |
| अञ्चल बका अमीर साँ, मीर ७१-३ अञ्चल बका काबुली, इपत- खार साँ ३६४ अञ्चल बकात साँ ४२ अञ्चल कज़ल; अलामी २१, २९, ४३-५६, ७०-१, ९५, १०१, १०३, १५३, १५६- ८, १९८, २६८, २९०, २९७, ३२७, ४८३, ४८५, ५६९ अञ्चल फज़ल गाजरवनी, मुला ६६ | अञ्चल् इसन कृतुब शाह ८२, १५०- १, १७३-४, २६०, ६०१ अञ्च तालिब ४०३ अञ्च तालिब ४०३ अञ्च ताराब गुजराती ९६-६, ५३७, ५५९ अञ्चसर खाँ ९७ अञ्च बक्त तायबादी ११४ अञ्च सुहमद ३५४ अञ्च सुहर, मिर्जा ९८, ५२५ |

अब्दु**सदी** खाँ 8 5 **अ**ब्दुचनी खाँ मियानः 440 अब्दुश्रमी मुखा महतवी æř 3 4 9- 9 2 भन्द्रस्वी, दोख 88, 49-6, 100-2, 121 भट्टु रैजाक 50 भट्टरंजाक खाँ छारी 103-4, 860 भट्दुरेजाक गीकानी 40 अब्दुरंशीद काँ, ख्वाजा 98 अब्दुर्रहमान ४९. ५४. १७६-८ अबुर हमान 808 अवर्डमान स्वाजा 3 38 भव्दुर्रहमान बेग सजबेग २०४ अब्दुर्रहमान, मीर 880 अब्दुर्रहमान सुलतान १७८ ८१ अब्दुरेहीम साँ 868 अब्दुरहीम खाँ खानखानाँ २०. 26, 89, 44, 64, 167-200. 290, 270. ३५९, ४१७, ५३९ भद्रर्रहीम खाँख्वाला २०२-३. 212 भन्दुरहीम ख्वाजा 185-8 भद्दर्रहीम स्वाजा 144

अब्दुर्रहीम बेग उजवेग २०४-५ भड्डुरँहीम लखनवी, शेख २०६-७ अब्दुल् अजीज सौँ नक्शवंदी २९८ अन्दुल् भहदः अब्दुल् अहद साँ द्वितीय अब्दुल् भजीज खाँ बद्क्शो ३०४**-**५ भव्दुल् अजीज खाँ उजनेग २०४ अब्दुल् अजीज खाँ, रोख १०४-६ मब्दुल् अजीज लाँ, शेल १०७-८ भब्दुल भन्नी भब्दुल् करीम मुलतफत खाँ भटदुल करीम भव्दुल् कवी एतमाद खाँ।१०-१३ भब्दुल् कादिर खबाफी २१८, २२३ अब्दुल् कादिर, बदायूनी २९, १६२ भरदुल् कादिर-मातबर खाँ 348 भब्दुल् कादिर, मीर 808 भब्दुल् कादिर सरहिंदी 216 भब्दुल् कादिर सैयद 808 भब्दुल् कह्स 100 भब्दुल् गफ्फार, सैयद 174 अब्दुल् गफ़्र 15 भब्दुल् जलील विक्रप्रामी 508 अब्दुल् वाकी 848

| <b>ध</b> ब्दुस् मजीद साँ १०९                | अब्दुक्का कुतुबशाह २४३, ४४०              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| भव्दुक् मजीद साँ इरवी                       | भन्दुल्का खाँ कृतुबुल्मुल्क १५१          |
| आसफ साँ स्वाजा ११४-१९                       | 1 4 4-9 5                                |
| भव्दुल् स्वा, मिर्जा ५५७                    | अब्दुरका स्वाँ स्वाता १६७ ८              |
| भब्दुल् रसूक स्वाँ १०४                      | अब्दुल्ला खाँ स्वाजा द्वितीय १६४         |
| अब्दुख्रतीफ २।                              | अब्दुक्का खाँ खेशगी २५४ ५                |
| भव्दुक्छतीफ शेख १०७                         | भब्दुक्ला खाँ फीरोजर्जन १६९-४९           |
| भव्दुल् वहाब काजी इसकु जात्                 | 107, 191, 810, 889                       |
| 920-4                                       | ४४८, ४६३, ५ ९                            |
| <b>अ</b> डेदुल् <b>बहाब खाँ</b> ३४ <b>३</b> | अब्दुल्ला साँबहादुर २०४                  |
| अब्दुल् वहाब, इकीस २९४-५                    | भव्दुक्छा खाँ बारहा १५०-१                |
| अब्दुल् बाहिद स्वाँ ७५                      | अब्दुरुवा खाँ मनसूरहीका ४४७              |
| भव्दुल् वाहिद खाँ, क्वाजा ७५-६              | अब्दुल्का खाँ रहेका ३१५                  |
| भदेदुल् इकीम २१८                            | अब्दुल्ला खाँ शेख १५२-६१                 |
| भव्दुल् इक मुहस्मद १२५                      | अब्दुक्का खाँ सई द खाँ १६९               |
| अब्दुल् इक अमानत स्वाँ ३७९                  | अब्दुक्का साँ सैयद ८४, १६६-४             |
| भव्दुळ्हादी, स्वाजा १२, १२०                 | भटदुक्टा ख्याजा ३०१                      |
| अब्दुल् हादी तफाखुर खाँ ४५४                 | भव्दुल्ला नियात्री, शेख १२९-३०           |
| अब्दुक्ला २१, ३०                            | भव्दुल्ला बेग ३०८                        |
| मब्दुरेका अनसारी मखद्मुल्                   | भब्दुल्ला रिजवी, मीर १९२                 |
| मुल्क १२८ <b>-३</b> २<br>भटदुरुवा खाँ २४२   | भब्दुक्ला वाएज ४२३                       |
|                                             | मब्दुल्ला शसारी, शेल १५५, १६१            |
| भद्दत्तला साँउजवेग १४३, ४१६                 | भब्दुल्ला स्थालकोटी, सैयद ४३।            |
| भवदुक्ला खाँ वजवेग २९, १३३-                 | अब्दुदशहीद खाँ, शाह १२                   |
| 4, 152, 269                                 | अब्दुस्समद खाँ बहादुर २०८-)°,            |
| अंडेतुरुला एसावत स्वाँ ४५४                  | जन्युरत्तमद् ला बहादुर् २०४ <u>–</u> १०, |
|                                             | · -                                      |

| भर्दुस्सलाम, शेल     | 196          | अमीर स्वाँ                 | २४३           |
|----------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| अब्बास सफवी, शाह     | 47, 117,     | <b>अमीर खाँ</b> उमदतुल् मु | ē 60.         |
| १९३, २९८, ३४         | 10, 40E      | २४८-४९, ३१५                | •             |
| अब्बास सफवी द्विती   | र, शाह ३०२   | अमीर खाँ खवाफी             | 0-785         |
| अभंग खाँ इब्शी       | 80, 140      | अमीर काँ                   | २५९           |
| भगरसिंह              | 108          | भमीर खाँ मीर मीरान         | 386.          |
| अमरसिंह, बांघवेश     | 184          | ₹ '\$ € — \$               | ,             |
| अमरसिंह, राणा        | 128          | अमीर खाँ सिंघी             | २५९—६५        |
| भमरसिंह, राठौर       | 885          | अमीर खाँ सैयद              | 112           |
| भमरहा, मिर्जा        | 199          | भरव साँ                    | २१६           |
| भमानत खाँ दीवान      | ३३२          | <b>अरव वहादुर २६७</b> -८,  |               |
| भमानत खाँ, द्वितीय   | ₹11-1₹       | भरस्तू                     | 198           |
| अमानत खाँ, प्रथम     |              | अर्जानी                    | 260           |
| २३, २६९              | •            | अर्जुमंद बानू वेगम         | 808           |
| अमानत खाँ, मीर हुसे  | न ४४५        | अशंद खाँ मीर अबुल्         |               |
| भमानुहा खाँ          | 258-A        | 884                        | ,             |
| भमानुक्ला खाँ        | 880          | अर्शंद खाँ संभक्षी         | २४५           |
| भमानुब्ला खाँ खान    | <b>स</b> मर् | भर्शद खाँ                  | <b>३</b> ५५-६ |
| बहादुर               | २१६-६६       | भर्सकाँ कुकी खाँ           | २७०           |
| अमीन खाँगोरी         | ₹•           | भळहदाद सैयद                | ६३            |
| अमीन खाँदिवलनी       | 9-855        | अकाई शेख ६६,               | 176-20        |
| अमीन खाँ मीर महस्मा  | 3 538-88     | भलाउल् मुक्क मुक्का        | 201-4         |
| भमीन मिर्जा          | 480          | 109                        | •             |
| अमीनुद्दीन खाँ संभकी | <b>२</b> ४५  | अळाडहीन मुहरमद, स्व        | ाजा २१४       |
| अमोनुहीन खाँ         | <b>२४</b> ५  | भळाउदीन शेख अकहवि          |               |
| अमीर अफगान           | 141          | अकाडदोन शेल                | 848           |
|                      |              |                            |               |

अकावदी खाँ 804 अखिफ लाँ 424 अखिफ खाँ अमानवेग 208-0 अली अक्बर काजी 122 अकी अकबर मूसवी 2-305 अकी असगर, मिर्जा 815-20 अली अहमद, मौकाना 22 अही आका 8 3 असी भादिल शाह १८७ २९०-1. 347-3 भड़ी करावक 17, 310 भकीकुली खाँ अंदराबी ₹60 अची कडी खाँ खानजमाँ २८१-८ 844-4, 862-8 अडी खाँ, मीरजादा 268 भली गीलानी, हकीम 290-4 भकी गौहर, सुकतान २१८, ५४९ अकी दोस्त 48 अभी पाशा 898 अली बेग अकबरशाही २९६ ७ भड़ी बेग खाँ रूमी 898 भकी मदीन वहादुर १४°, १७१, 310-11 मछी मदान साँ भमीरुळ् उमरा २५५, '२७१, २९८-०८, ३४९, ४५५, ५२७, ५५८

भन्नी मुत्ताकी, शेख 130 भक्षी सुराद खानजहाँ ३१२-३ अकी मुहस्मद खाँ रहेला 289, 218-4 अकी यूसुफ खाँमिर्जा २३६ अळीवदीं लाँ, ७५, २२४, १३१, 240 अकी वर्दी काँ मिर्जा बंदी 814-9 भड़ी शेर खाँ 705 अकी घेर मीर 990 अलाह कुकी खाँ उनवेग असाह यार खाँ मीर तुजुक 224 अशरफ खाँ 188 भशाफ खाँ 222 भशरफ काँ क्याजा बर्खुर्दार १२६ भशरफ खाँ भीर मुहरमद १२९-\$0, 868 अशरफ काँ मीर मुंशी ३२७-८, ३६५, ३७३ असकर खाँ नजमसानी 111 असद अली खाँ जीवाक 214 असद खाँ भासफुद्दौळा २६३, ३३२ ४४६, ४६९, ४८०, ४९६ असद खाँ ९७, २१७, २४१ असद खाँ मामूरी

असद, मुहस्मद 141 असदुखा खाँ २५८ असफंदियार 101, 121 असाखत खाँ 201-2 असारत खाँ, मिर्जा \$84-E भसावत खाँ, मीर भव्दुक् हादी 17-085 भस्करी, मिर्जा 883 अहमद अरब, भीर 583 अइमद काशी, मीर 45 भहमद ख़त्तू, शेख ९३ भहमद खाँ, मीर 212 भहमद खाँ, मीर 264-9 अहमद खाँ, मीर द्वितीय ३६९-७३ अहमद खाँ, नियाजी 141-6 अहमद खाँ बंगश 66, 441 अहमद खाँ बारहा 349-0 भद्दमद ख्वाजा, मिर्जा 480 भइमद चिक 414 अहमद खेशगी 4.2 अइमद ताहिर आका 480 अहमद नायता, मुला ३५२ अहमद् बेग खाँ ३६१-२, ४१६, 841-3, 849 भहमद् वेग खाँ काबुकी ३६६-४ भहमद, निर्जा 811

अहमद्, शेख 303-4 अहमद शाह दुरीनी ८९, ५४९-५०, ५५२ अहमद बाह बादशाह ४२१,५४६. 486-9, 447-8 अहमद बाह, सुक्तान ८७,५३४-५ भहमद, सुखतान 93,438 भहरार, ख्वाजा भइसन खाँ, सुळतान इसन ३७६-८ मीर मलंग अहसनुदौका बहादुर ₹0 ₹ आ भाकवत महसूद खाँ भाका मुल्ला, भलावहीसा भाका मुख्या, द्वातदार 818, 800 आकिङ 406 भाकिक खाँ इनायतुरुका १७९-८१ आकिक खाँ मीर असकरी ३८२-४ आजम खाँकोका २५२, २६६. 264-2, 400 आजम खाँ 860, 866 आजम खाँ भीर बाकर ३९०-५, इरादत खाँ ४०४, ४०६, ४६९ भाजस बाह, सुहरमद ९, १६५, २१९, ३१६, ३३५-६, ३६५,

३७६, ३८८, ४३१, ४३७, 884-4, 846-9 अ।तिश खाँ जानवेग 194-6 भातिश काँ हडबी 199 भादिल बाह ३५, १९१, २३२, **466, 290, 380, 346,** ३८५, ३९२, ४००, ४४९, ५५४, ५५९ आबिद खाँ 181 आबिद खाँ सदरुस्सद्र 894 भाकम असी खाँ, सैयद 10-1. 48, 990, 739 आक्रम बारहा, सैयद 128. 800-1 भाकीगुहर, शाहजादा 142 **आ**ळीजाइ to B आशोरी, ख्वाजा 828 भासफ खाँ भासफजाही (देखिए यमीनुद्दीला) 96-9, 190, 226, 221, 201, 298-4 ४०१-10, परर, परप भासफ खाँ क्वाजा गियासुद्दीन कजवीनी २४५ ६, ४११-४ आसफ खाँ मिर्जा किवासुद्दीन २५, ३८, ४०, ३९०, ४१४--₹0, 800

भासफबाइ, निजामुल्मुक्क ९-१२, 81, 60, 212, 224, 226, २५८, ३५५, ४२१, ४४७, 848, 801, 410 **आस**फुदौला **२**46, 848 आसफ़होला सलाइत जंग ४२१-१ आसिम, कदाजा खानदौराँ २६५, ४२१--२७ इंतजामुद्दीला खानखानाँ 480, 489, 443 इक्सम खाँ 181 इखकाइ खाँ हुसेन 826 इखलास खाँआलहदीयः ४२९-० इखडास खाँइखकास केश ४३१-३ इलकास काँ वानभाकम ४३४-५ इक्तसास खाँ, सैयद फीरोज €-}\$\$8 इक्तियारुल् मुल्क १४-७, ९४ इजत खाँ ख्वाजा बाबा इजत खाँ भटदुर्रजाक इन्जुद्दीन गीळानी सुळतान १६६--७, ३१२ इनायत खाँ 238, 880-8

585

93

इनायत खाँ

इनायतुद्दीन सर् अली

69

२२८

889

39

306

246

२५१

199

8 € €

इनायतुरुळा . ३२२, ५०७-८ इमामकुकी खाँ तूरानी इनायतुरुका खाँ 188 271, 880 इनायतुल्ला स्नाँ कदमीरी ३६९-१ इमादुल् मुल्क इनायतुल्ला खाँ 109, 248, इरादत खाँ 884-0 इरादत खाँ भाजम खाँ इप्तखार खाँ इरादत खाँ मीर इसहाक **₹**₹₹ इप्तवार वाँ स्वाजा अबुल्-इरादत खाँ सावजी वका 18-388 इसकंदर खाँ उजवक इप्तखार खाँ सुळतान हुसेन इसहाक बेग 844-8 इसहाक, मिर्जा इन हजर, शेख 121 इस्माह्क अफगान इनाहीम मली आदिल इस्माइल कुली साँ ४१५, ४७६-७ ₹₹-8, 990 इस्माइल कुली खाँ जुलकह इब्राहीम आदिल बाह ४४९, ४८६ 8-208-6 इस्माइल खाँ चित्रती इबाहोम खाँ ₹89. ₹00-6. इस्माइक खाँ बहादुर पन्नी ४७८-९ 844-9, 892 इब्राहीम खाँ फ़तह जंग इस्माइल खाँ मक्खा 389, इस्माह्य खाँ ४६०-४, ४६५-६ इस्माह्ल जफरगंद खाँ इबाहीम खाँ बल्ह्ची ₹ € ७ 204 इस्माइक निजाम शाह इबाहीम खाँ, मीर 88\$ इस्माइल बेग इबाहीम खाँ शैबानी 264 इस्माइल बेग दोक्दी इवाहीम, मिर्जा 883 246 इस्माइल सफवी, शाह ९३, ४२६ इब्राहीम मुलतफत खाँ ३५१ इस्लाम खाँ १७७, ३४५, ४००, इब्राहीम छोदी २⊑२ इबाहीम, शेख 3-F08 इस्लाम खाँ चिहती फारूकी इबाहीम, सुलतान 101, 284 868-4

इस्लाम खाँ मशहदी २०१, ३२३, Ų 339, 864-9· एकराम खाँ सैबद इसन 412 इस्लाम खाँ मीर जिआउहीन एकराम खाँ होशंग हसेनी बदक्शी एतकाद खाँ काइमीरी इस्लाम खाँ रूमी 868-8 एतकाद खाँ फर्रुखशाही ५१३-२१ इहतमाम स्रॉ 899-400 एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार इहतिशाम खाँ इखलास खाँ 455-8 फरीद 401-2 एतकाद काँ मिर्जा शापूर 300-1, 474-9 एतबार काँ ख्वाजासरा ईसा 932 पुतवार खाँ 812-3 ईसा वाँ मुदी ५०३-५ पुतवार खाँ नाजिर 480 ईसा तरखान, मिर्जा ५०६-८ 399 एतबार राव ईसा शाह 199 पुतमाद खाँ 938-4 ड एतमाद खाँ गुजराती ष्ठजबक खाँनजर बहादुर ५०९-१० 948, 488-9, 449 उदयसिंह, शणा एतमाद खाँ स्वाजा इदराक 999 उबेदुहा साँ 841, 421-3 880 उवेदुङ्घा खाँ इकीम 489 पुतमाद राय उनेदुल्ला नासिरुहीन अहरार **एतमा**दु **दौर**ला 454. 480-4 129 **प्तमा**दुल्मुक उफीं शीराजी एमक खाँ 242, 248-4 49 उल्लग की हडशी पुमाद लारी, मौलाना 44 499 उसमान खाँ अफगान 8 7 9 एमादुल मुल्क उसमान खाँ कोहानी एरिज खाँ अफशार **₹₹₹**. 8-2-8 प्रिज, मिर्जा १८५, २००, ३१०

| एवज खाँ काकशास्त्र ५५८    | कतळ् कोहानी ४६७            | , 86\$      |
|---------------------------|----------------------------|-------------|
| एवज खाँ अजदुदीला ४७८      | कलंदर खाँ                  | . 69        |
| एवज खाँ बहादुर २३५, २३७-८ | कलंदर बेग                  | ₹७€         |
| एवज, मीर ९                | कमरुद्दीन खाँ एतमादुद्दीला |             |
| एसालत खाँ मीर बक्शी ४५२   | 68, 60, 69, 909,           |             |
| 848, 401                  | २४९, ३१४, ३७२,             |             |
| पहतशाम खाँ ४३५            | 48₹-७                      |             |
| एइतशाम खाँ द्वितीय ४३५    | कमाल स्नाँ                 | 30          |
| ऐ                         | कमाक खाँ गक्खर             | 96          |
| ऐन खाँ दिक्खनी ३९६        | कमाल ख्वाजा                | ٩           |
| ऐनुल्मुक शीराजी इकीम १३५, | कमालुद्दीन भली खाँ         | <b>२१</b> २ |
| ₹९०, ५५९- ६०              | कमालुद्दीन, मीर            | ९३          |
| ऐमाक बद्ब्जी ४१६          | कमीस, शेख                  | 148         |
| औ                         | करमुह्रा ९९                | 211         |
|                           | कराचः खाँ                  | 861         |
| भौरंगजेब १२०, १२३-४, ३०४, | कर्ण, राव                  | २४६         |
| ३८३-४, ३८६, ४०१, ४०६,     | काजन, बोख                  | 144         |
| ४३६, ४४२, ४४९-५०          | काजिम खाँ                  | २२३         |
| ४५२, ४५५-७, ४९१, ५००,     | काजिम सहस्मद               | 831         |
| <b>५१२</b> , ५५२, ५५५–६   | काजिम, मिर्जा              | ३४२         |
| <b>क</b>                  | काजी भली १३१, ४            | 14-6        |
| कंबर दीवाना २८१           | काबुळी बेगम                | ३४६         |
| क्रजिलबाश खाँ ५५४         | कामदार खाँ                 | 883         |
| क्जाक खाँ ७₹, ५४०         | कामबल्शा, सुलतान ९,        | ₹₹8,        |
| कतलक सुहरमद १७९           | ३६५, ३७६, ३९७, ५           |             |
| कतलक मुहरमद सुलतान ३०४-५  | कामयाब खाँ                 | 8 2         |

| कामराँ, मिर्जा          | <b>11, 861</b>           | कुतुबुद्दीन खाँ कोका     | 48૨            |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| कायम खाँ बंगश           | 66                       | कुतुबुद्दीन खाँ शेख खूबन | ४२९,५०१        |
| कारतखब काँ              | <i>પ</i> ્ર <b>પ્</b> ષ્ | कुतुबुद्दीन खाँ हैदर     | ् ९०           |
| कासिम अछी खाँ           | 316                      | कुतुबुद्दीन, सुलतान      | ९ ३            |
| कासिम काही, मौळाना      | 818                      | कुतुबुल्मुल्क भट्दुला ३  | <b>29, 822</b> |
| कासिम खाँ               | 3 4 2                    | ५१३-७, ५२० (दे           | -              |
| कासिम खाँ               | ३४६                      | कुतुबुल्मुल्क)           |                |
| कासिम खाँ कदमीरी        | २८९                      | कुतुबुल्मुब्क शाह १      | ९२, २४८        |
| कासिम खाँ कासू          | 169                      | कुछीज खाँ ९, ३८, २०      |                |
| कासिम सौँ जमादार        | ३९७                      | २९९-0, ३१२, ४            | -              |
| कासिम खाँ जुवीनी        | ३९३                      | कुळीज खाँ १८३            |                |
| कासिम खाँ नमकीन         | 9.0                      | कृष्णा                   | ₹09            |
| कासिम लॉ नैशापुरी १     | ३५, १६४                  | ख                        | , , ,          |
| कासिम बारहा             | 166-9                    | खद्रशय                   | 196            |
| कासिम बेग, मीर          | ₹४ १                     | खदीजा वेगम               | 9              |
| कासिम, सैयद             | ३५९                      | खदीना वेगम               | २५८            |
| कान्होजी सरकिया         | २३६                      | बक्की खाँ                | २, २२०         |
| किफायत खाँ २६९, ३       | <b>३</b> २, ४४३          | खबीत                     | 16             |
| किफायतुहा खाँ           | 880                      | खलीळ कुड़ी               | 800            |
| किछेदार खाँ             | 288                      | बर्लालुझा                | 803            |
| किवामुद्दीन खाँ         | 846                      | बबीलुला बाँ ३२५, ३३      | 1, 364.        |
| किश्वर खाँ रोख इब्राहीम | 898                      | 840                      |                |
| কু <b>নুৰ</b>           | 1 00                     | खळोलुला खाँ यददी प्रथा   | न ६२,          |
| कुतुवा, इकीम            | 8 ८०                     | ₹40, <b>₹</b> 80         | •              |
| कुतुबुद्दीन भकी खाँ     | 81                       | खळीलुला खाँ यज्दी द्विती | य ३४७          |
| कुतुबुद्दीन खाँ         | 18, 68                   | बढीलुड़ा वाँ हसन         | 300            |
|                         |                          |                          |                |

खवास खाँ 800 खादिम इसन खाँ 396 खान अहमद 49 खान आजम कोका ३४३, ३५९, ४१७, ४६७, ५६० (देखिए भजीज कोका ) खान आखम ९४, १६६, २३४, 380 वान आलम 8 2 8 खानकलाँ १६१, २८९, ३५९ खानकुछी उजवेग 36 खानखानाँ 488 खानजमाँ, अलीकुली ७९,४१७-16, 134 खान जमाँ बहादुर २६६, ३५६, 299-800' 8£6' AME (देखिए अमानुहाह्) खान जमाँ खानाजाद खाँ ३२० लानजहाँ तुर्कमान ४१५, ५३२ खान**नहाँ बहादुर** कोकल्ताश २६०, ३३३, ३८५, ४९७ खानजहाँ बारहा, सेयद १४५-६ 834 खानजहाँ कोदी २४,९१,१२७, 180, 188-4, 186-9, 190-9, 226, 246, 288,

३९१, ३९९, ४१३, ४१७, ४३९, ४८६, ४९९ स्नानदौराँ २३ १, ४२०, ४२४-६, ५००, ५०२, ५०४, ५१५, 484, 486 खानदौराँ स्वाजा हुसेन १४५-६, 188-80 खानदौराँ नसरतकंग ₹94. २६६, ४८७, ४८९ खानमुहरमद, सैयद 308 खानाजाद खाँ 446 खावंद महमूद ख्वाजा 948 खित्र ख्वाजा खाँ २८०, ४७३. 128 खिद्मत तरुव खाँ 306 बिद्मत परस्त खाँ 808 खुदावंद खाँ २९६ खुरोंद नजर मुहस्मद 91 खुरम २१, ६०, १४१-२, १९१, २१५, २९३, ४०२, ४१३ (देखिए शाहजहाँ) खुसरू वाँ चरकिस खुसरो, सुल्तान २२-३, २५, २७, ६०, ९२-३, ३४३, ४०४, ४११, ४१७, ५२८. 483

The state of the s

| खुसरो, झ्ठा          | 199         | 90, 96,              | 807, 8 <b>60</b> =9 |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| खुसरो बद्ख्शों       | 909-60,     | (देखिए एतः           |                     |
| ३०२–३                |             | गियास बेग दीवान      | _                   |
| ख्शी लबवाक           | ३५०         | गियासुद्दीन जामी     | 206                 |
| खैरियत खाँ हब्शी     | 800         | गियासुद्दीन तर्स्नान | 363                 |
| ख्वाजगी ख्वाजः       | ५४०         | गियासुद्दीन हेराती   | 918                 |
| ख्वाजमकुळी खाँ       | 81          | गुङगज असास           | 96                  |
| क्वाजा जहाँ          | 264, 844    | गुळाम हुसेन, मीर     | २६९                 |
| <b>ख्वाजाजाह</b>     | 120         | गैरत खाँ, सैयद       | 8 \$ 8              |
| ख्वाजा हुसेन खाँ     | 212         | गोबर्धन              | २६८                 |
|                      |             | गोबर्धन, राव         | 35                  |
| ग                    |             | गौहर आरा वेगम        | ४०९                 |
| गंजभली खाँ           | <b>₹</b> ९८ | च                    |                     |
| गंजवी निजामी, शेख    | २६२         |                      |                     |
| गजनफर खाँ            | <b>३</b> ई४ |                      | ५, ५३५, ५५९         |
| गदाई, मीर            | 98          | चंपत बुंदेछा         | 3 8 £ — a           |
| गदाई, शेख            | 40, 944     | चतुर्भुज             | 864-8               |
| गनी                  | ४९३         | चाँद बीबी            | 160, 169            |
| गर्बास्प, बाहजादा    | 808         | चीता खाँ हब्शी १     | ८९-९०, ५११          |
| गानीउद्दीन खाँ फीरो  | जजंग १०४,   | জ                    |                     |
| ४२१, ५४६             |             | जंबूर, बाबा          | 162                 |
| गाजी खाँ             | 06, 102     | जगत सिंह, राजा       | ५५८                 |
| गाजी साँतमधरी        | 114         | जगता, मऊनरेश         | ३४८                 |
| गाजी खाँ बिळ्ची      | 804         | जगपता यसमा           | २३६                 |
| गाजी, मिर्जा         | ५०६         | जसी उजबेग            | २२६                 |
| गियास बेग एतमादुद्दी | ला २८,      | ( देखिए यलं          | गतोश )              |

| जफर खाँ               | 63-5         | जहाँआरा वेगम १         | <b>9</b> ९, <b>३३</b> ०, |
|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| जफर खाँ मुहस्मद माह   |              | ₹८०, ४१०               | , ,                      |
| <b>जबर</b> दस्त खाँ ४ | ५९, ५२६      | जहाँ खाँ               | ५५०                      |
| जन्बारी               | 96           | जहाँगीर ५०-१,          | {७३, 8 <b>8</b> 9,       |
| जमाळ खाँ मेवाती       | 167          | 485-4                  | ,                        |
| जमाक खाँ, सैयद        | 3 3          | जहाँगीर कुळी खाँ       | २५-६. ३ •                |
| जमाल खाँ हब्शी        | ६ १—३        | जहाँगीर कुछी खाँ काल   |                          |
| जमाल नैशापुरी, सेयद   | ४४५          | जहाँगीर, ख्वाजा        | 4३७                      |
| जमाळ बख्तियार         | ₹0₹          | जहाँदार शाह ८३, २      |                          |
| जमालुद्दोन खाँ        | ५४९          | ३१२-३, ३३७, ३          |                          |
| जमालुद्दीन बारहा      | ₹ 0          | ४३२, ४४६, ५०३          |                          |
| जयप्पा                | 480-9        | ५४९                    | , ,                      |
| जयम्                  | 199          | जहाँशाह १              | ७०, २०८                  |
| जयसिंह, राजा सवाई     | 189-0        | जसवंतसिंह, राजा २      | -                        |
| ३१९, ३३५, ३५१—        |              | २२१, ६५०, ६५२          |                          |
| ४३७, ५०३, ५१८         | , ,          | ५१२ (देखिए यह          |                          |
| •                     |              | जाननिसार खाँ           | 841                      |
| जयाजी सींधिया         | 46           | जॉंबाज खॉं             | 440-1                    |
| जलाल खाँ कोचीं        | ३५९          | जान बाबा               | ५०५                      |
| जकाळ तारीकी या रोशानं | ी ८६,        | जान बेग, मिर्जा २      | <b>6</b> 4, 489          |
| 8 a £                 |              | जाना बेगम              | 190                      |
| जकाल, सैयद            | 199          | जानी बेग, मिर्जा ५५, १ | -                        |
| जळाळ बोखारी, सैयद     | ९५           | जानोजी सींधिया         | 806                      |
| जकालुद्दीन मनगेरनी    | 18           | जाफर अकीदत खाँ, मिज    |                          |
| जलालुद्दीन रोशानी     | 89५-६        | जाफर खाँ मुभजम         |                          |
| जव <b>ॉब</b> स्त      | <b>પત</b> ર્ | जाफर खाँ इब्झी         | 484                      |
|                       |              | •                      | • • •                    |

जाफर खाँ मुर्शिदकुकी २०५, जुल्फिकार खाँ करामानलू 332 जल्फिकार खाँ तुर्कमान २१३, ३३१, ४२५ 123 जाफर खाँ, वजीर २१७, ३४१, ज्यबारी, ख्वाजा हळाँ 383 448 जैन खाँकोका ५८, २४२, ४१६, जाफर, मीर 316-9 808 जाफर, मिर्जा जैनाबादी 819 368 जाफर, सैयद ग्रुजाभत खाँ जैनुहोन, शाहजादा १२४, ४०१ ₹6 जावेद खाँ, ख्वाजा जैनुहीन अली खाँ 23 848 जाहिद खाँ कोका 830,800 जैनुहीन अली सयादत 121 जिभाउल्ला खाँ जैनुल् आबदीन खाँ 220 368 विकरिया खाँ जैनुक भावदीन, मिर्जा 210 899 जिकरिया, ख्वाजा जैबुश्निसा बेगम 206 884 जियाउद्दीन यूसुफ इ्छ 3 जियाउद्दीन सिंधी ₹ 4, ₹ 90 टोडर्मक, राजा 256, 499 जियाउद्दीन हकीम 360 त बियाउल्ला तकर्रव खाँ शीराजी 948-3 3 2 9 जीजी अनगा 12 तरखान दीवाना 96 जीनत्रिसा वेगम ३३५-६, ३७६ तरवियत खाँ ११२, २२४, ३८५, ४६९ जुगराज 91 जुझार खाँ हडशी तदीं भकी कतगान ५१५ 109 जझारसिंह, राजा 99, 188-1 तहमास्प, शाह ५३, ५७, ४११. **₹₹१.** ४००, ४**१**९, ४२९. 818, 48. 401 तहमूर्स, बाहजादा 808 ज़िक्सकार खाँ १५१, २०८, ३१३, तड्डवर खाँ 8-588 ३३४, १३६-७, ३४१, ४३२, ताज खाँ २० 860 तातार बेग 490

| तातार सुकतान           | 480          | दाराव खाँ १९२, १९४-५,     | 999-                |
|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| तार्दी वेग स्वाँ ३३,२४ | 1, 270,      | ₹00                       |                     |
| 808                    |              | दारा शिकोह ७४-५, १०७      | . 170.              |
| ताकिव भामकी            | 260          | १६२, १७९, २०२,            |                     |
| ताकिष ककीम             | 91           | २१ <b>६</b> , २४०, २४६,   | -                   |
| तुलसी बाई              | ३६६          | २७६, ३०६, ३२५,            |                     |
| तैम्र अमीर             | 14, 118      | ३३१, ३८५-६, ४०६           |                     |
| तोलक मिर्जा            | 96-3         | ४३६, ४३८, ४४०,            | -                   |
| थ                      |              | ४४८, ४५२, ४५५–६           |                     |
| द                      |              | <b>४८५, ४९१, ५०</b> १,    |                     |
| दत्ता सरदार            | <b>પ્</b> ષર | પરેરે પપક–દ               | .,                  |
| दलपत डजीनिया, राव      | २६७          | दावर बस्श २७, ३४३, ४      | 8 <del>-</del> 8    |
| दळपत बुंदेका, राब      | 3 3 8        | दिकावर अली खाँ 10,        |                     |
| दरिया खाँ              | <b>3</b> 4   | 894                       | ,                   |
| दरिया लाँ रुहेला १२७   | -            | दिकावर साँ जमादार ३       | 219-6               |
| 4, 843                 | •            | दिकेर खाँ १, २, ४५७,      |                     |
| दाजद किरांनी           | 3 8 8        | दियानत खाँ १४१, ४७१,      |                     |
| दाऊद रुईका             | 214          | दियानत खाँ नज्मी          |                     |
| दाऊद खाँ पहनी (पर्क    | 1)           | दियानत खाँ मीर अब्ल्कादिर |                     |
|                        | ષ, ૨૭૭       | दियानत खाँ लंग            | ą o                 |
| दानियाल, शाहजादा       | •            | दियानतराय नागर            |                     |
| ७४, ९०, १५३, १         | -            |                           | v3 = &              |
| <b>२९७</b> , ३७४, ४०५– |              | w                         | 3 <b>9</b> 4        |
| दानियाल, शेख           | ६४           |                           | २६८                 |
| दानिशमंद खाँ २३        |              | दोस्त भळी खाँ             | 146<br>1 <b>1</b> 0 |
| दाराव खाँ जाननिसार खाँ |              | दौलत स्रॉ                 | -                   |
| 1.4.                   |              | 2,000 41                  | ₹ 0                 |

दौलत खाँ मुनी 404 नामक 2-6-9 दौलत खाँ छोदी १८४, १८८-९ नारायणदास राठौर नासिर जंग ११, ४२, १०५, नईम वेग 358 १३७, ४२१ नजफ लॉ जुल्फिकारहौला 109 नासिरी खाँ ९१, २२९ नजाबत साँ २६०, ४६६, ४९१, नासिरुद्दीन अहरार 943 निकोसियर 444 149, 888 नजीबुद्दीन सुहरवदी 811 निजाम 316 नजीबुद्दौळा 449-3 निजाम शाह ४९ २१९, २२८. नजीरी मुछा 999 २३२, ३५६, ३९१-३, ६९९ नज्मुद्दीन अली खाँ १५१,१७०-निजाम शेख खानजहाँ 9, 49. 838, ५०२ नजमहीन किवरी शेख 151 निज्ञाम शेख गंजवी नव्युद्दौका निजाम हैदराबादी, शेख 299 नज्रमुहस्मद् लाँ १७९-०,२०४, निजासुद्दीन अहमद ₹14, २**१६-७, ३०१-**५. निजामुद्दीका ११-२, ७६, ४२२, 290-9, 240, 800, 880 806, 448 नन्हू 434-8 निजामुल् मुल्क ७५, ८४, १०५, नवछ बाई 120, 100, 202, 286, 188 नवलराय कायस्थ 418, 488 66 नसरत खाँ निजासुल्सुक्क फतहजंग 444 858 नसरुखा, हाफिज नियाज खाँ 200 9 नसीरा, इकीम नियाज साँ द्वितीय ३८० 9 नाजिरी मिर्जा नियाज खाँ सैयट 5.7 एए ह नादिर शाह ९, १०९, २४५, नियादत स्त्रॉ 874-70 न्रजहाँ २८, ३६-७, ९०,

| <b>96-9, 992,</b>     | 408 80F               | मताप उज्जैनिया           |             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 481-4                 | ,,                    |                          | 186         |
| नूर हमामी, शाह        | 210-20                | <b>प्रताप</b>            | <b>५२६</b>  |
| नुरुद्दीन             |                       | मताप, राणा               | ₹69         |
|                       | <b>ξ</b> ο            | फ                        |             |
| न्रहीन असी खाँ सैय    |                       | फकीर अकी, मीर            | 348         |
| न्रहीन कजवीनी         | 815-3                 | फलुषिसा बेगम             | 60          |
| नूरुद्दीन महस्मद, मिर |                       | फतह साँ पटनी             | 898         |
| न्द्रहीन हकीम         | ५७, ५९                | फतह खाँ मिकिक            | 226         |
| नूरुल् भयाँ           | ₹७७                   | फतहबंग आसफबाह            | २६७         |
| न्रुल् इक, सैयद       |                       | फतइ दोस्त                | 68          |
| नेअमतुला खाँ, रुवाज   | 1 136                 | फतहसिंह भोसका            | <b>12</b> 6 |
| नोमान खाँ, मीर        | २०२-३                 |                          | 10, 406     |
| प                     |                       | फतहुल्ला खाँ             | 334         |
| पत्रदास, राय          | 814                   | फत्त् गुढाम              |             |
| पर्वेज बेग, मिर्जा    | २७७                   | फरहत काँ सासकेळ          | 114         |
| पर्वेज, सुछतान ९८,    |                       | गर <b>र</b> त जा सास्रुक | 9           |
| 193-4, 383-           |                       |                          | <b>२९</b> ० |
| पहाद्धींसह बुंदेका    | ર, કરક<br><b>૨</b> ५ફ | फरीद अत्तार शेख          | 142         |
| पापरा                 |                       | फरीद बस्त्री, त्रेख २३,  | २६, ४७      |
| पीरमा                 | ३९६-८                 | फरीद भक्तरी, शेख         | 186         |
| •                     | र ७७                  | फरीद मुर्तजा, शेख        | 86-0        |
| पीर मुहम्मद खाँ दारव  |                       | फरीद श्रेख               | 448         |
| वैदे, १६६, २८६        |                       | फरीदुद्दीन शकरगंज ४      | 1, 108      |
| पुरदिक खाँ            | ३१, ३९७               | फरेंदूँ                  | 201         |
| पुरुषोत्तम शय         | २६७                   | फर्रुंसियर ९,८३, १       | €4-00       |
| पृथ्वीराज बुंदेखा     | 186-0                 | २०८, २१०, २३५            |             |
| पृथ्वीसिंह, राजा      | ३८६                   | ₹86, ₹₹8,                |             |

| ३१८ ९,४२३-४,          | ४३२–३,     | बरखुरदार, ख्वाजा     | 139          |
|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| યુષ્ટ4, પુરુષ, પ      | 13-18,     | वसंत खोजा            | इं४३         |
| પા૧૭, ૫૧૬             |            | बसाकत खाँ, मिर्जा सु | <b>कता</b> न |
| फहीद                  | ३०१        | नजर                  | 851          |
| फहीम, मियाँ           | 199-0      | बहरः बर, मिर्जा      | 80\$         |
| फाखिर खाँ नज्मसानी    | 458        | बहरः मंद खाँ         | २०१, २६३     |
| फाजिक खाँ             | ४५३        | बहरमंद खाँ मीर बल    | शि २५६−●     |
| फाबिल काँ आका         | <b>388</b> | बहराम बद्ख्शी        | 199-60,      |
| फाजिक सैयद            | 308        | ₹0₹-08               |              |
| फालमा बेगम            | ५२४        | बह्छोल लाँ           | २२९, ४७९     |
| फीरोज खाँ खोजा        | ४०५        | बहकोल बीबापुरी       |              |
| फीरोजजंग खाँ          | ٠ ٩        | बहकोल, शेब फूल १     | 48-4, 340    |
| फीरोज मेवाती          | 8 है ७     | बहाउद्दीन            | ४१, ३५१      |
|                       | 94, 174    | बहाउद्दीन फरीद शक    | रगंज ३७३     |
| फैजी, अबुल्फैज २१,    | २९, ४४,    | बहादुर खाँ २२,       | ४५, ४७-८,    |
| <b>५९, ६६-७</b> 1, १० |            | १४४, ४३८             |              |
| फैजुल्ला खाँ          | 896        | बहादुर खाँ कर्नोली   | 8.5          |
| फैजुला खाँ रहेला      | 214        | बहादुर खाँ कोका      | ४९१          |
|                       |            | बहादुर खाँ गीळानी    | \$ 90        |
| व                     |            | बहादुर खाँ रुहेला    | २३१, ३०३,    |
| बंदा                  | २०९        | ३५०, ३९१-२           | , ३९९, ५०१   |
| बस्तान बेग रजिबहानी   | ₹ 9 €      | बहादुर खाँ शैवानी    | ७८-९,        |
| बद्रुद्दीन, सैयद      | 108        | 996, 369,            | ₹८४-७,       |
| बदीऊ, मिर्जा          | ३४५        | 801-8                |              |
| बदीउजमाँ मिर्जा ४     | 11, 818    | बहादुर निजामशाह      | 160-169      |
| बनारसी                | 808        | बहादुर छोदी          | ४९९          |
|                       |            |                      |              |

| `                         | •   |                          |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| बहादुर शाह ११२, ३६५       | -Ę, | बुहां तुल् मुल्क ८७      |
| ३९७, ४३४, ४४३, ४४         | â.  | बुकाकी बेगम ७४           |
| बहू बेगम                  | 340 | बुढाकी मुर्वी ५०३        |
| बाकर खाँ नडमसानी ३४८, प   | १२५ | बेग ओगडी ३०४-०५          |
| बाकर खाँ, मीर             | 00  | वेदारवस्त २०९, ३६५, ४३४, |
| बाकी खाँ                  | 8.0 | 846                      |
| बाज बहादुर ५, ६, १        | 33  | वैराम खाँ खानखानाँ ४-५,  |
| बाजीराव १०५, १            | 184 | 00-9, 118, 180, 144-     |
| वाबर १६, १२९, २८२, इ      | ७३  | ६, १८२, २८०, २८२-३,      |
| बाबर, मिर्जा              | 140 | ३२७, ४७५                 |
| वाबा खाँ काकशास्त्र व     | 035 | वैराम बेग 1९३-४          |
| बाबू नायक                 | ४२  | भ                        |
| बायजीद बिस्तामी १६०       | -1  | भगवंतसिंह ८४             |
| बायसंगर, सुलतान ३८, १     | ३०५ | भगवानदास, राजा ४७५       |
| बाळाजी राव                | 143 | भास्कर पंडित ३१७         |
| बिट्टळदास, राजा १७९, ५    | ९०२ | भीस, राजा १९५            |
| बीचा ज्यू                 | ? ? | म                        |
| बीरबर, राजा ५८, २४२, ४    | 9 6 | मंस्र साँ रजनिहानी ३९६   |
| बीरमदेव सोलंकी            | 33  | मंस्र, बाह १८३           |
| बुजुर्गंडमेद खाँ          | 139 | मभाली, मिर्जा २७७        |
| बुर्ज अली खाँ             | 168 | मकसूद भवी ५१३            |
| बुर्हान गुरुाम ५          | १३४ | मकरम खाँ सफवी ३६२        |
| बुद्दीन निजामशाह ६१, ६३,  | 65  | मखदूमुङ् मुल्क ४४, १०१-३ |
| बुर्हानी :                | २८  | मजन् खाँ काकशाल ११७-८,   |
| बुर्हानुद्दीन कलंदर २     | 99  | ₹64-६                    |
| बुर्हानुद्दीन राजेइलाही व | 63  | मधुकर बुंदेला ५११        |

| मनोचहर मिर्जा      | 440         | महाबत खाँ, जमा    | नांबेश २३     |
|--------------------|-------------|-------------------|---------------|
| मफवजुला साँ बहादुर | २०३         |                   | , 139, 183-   |
| मरजान, सीदी        | 886         | 4, 191, 1         | ९३६, २००,     |
| मरियम              | 122         |                   | २३३, ३२०,     |
| मरियम मकानी        | 816         |                   | 186, 366,     |
| मरियम हाफिजा       | ४४५         |                   | 800, 886,     |
| महंमत खाँ          | 81, 246     | ५०९               | ,,            |
| मछका जमानिया       | 486         | महाबत साँ मुहस्मत | इब्राहीस ३८३  |
| मछिक बदन           | 399         | महाबत खाँ छहरास्य | 7 199-5       |
| मल्हारराव होछकर    | ८८, ४२५,    | २४१, २४६,         |               |
| ५४७-४९, पप२        |             | मांधाता ,         | 284           |
| मसऊद, महिक         | 483         | माणिकराय          | 869           |
| महदी कासिम खाँ     | 110         | मानसिंह, राजा     |               |
| महमूद आक्रम खाँ    | १०६         | 190, 810, 8       |               |
| मइमूद चाँ          | 376         | मानाजी भोसळा      | , <b>પુષ્</b> |
| महमूद खाँ कवमीरी   | 480         | मामुर खाँ         | 212           |
| महसूद खाँ बारहा    | 249         | मारूफ भक्तरी, शेख |               |
| महमूद वैकरा सुलतान | 44, 94      | मास्म खाँ काव्ली  |               |
| महमूद भीर          | ₹8 <b>६</b> | मासूम खाँ फरेखंदी | . 186         |
| महमूद, सुकतान ५    | 11, 428,    | माह चूचक बेगम     |               |
| 434                |             | माहबान् बेगम      | १८३, १८९      |
| महमूद सैयद         | 308         | माइम अनगा         | ४, ६-८        |
| महम्मद भादिल शाह   | ४८६         | माइयार तुर्कमान   | ३२३           |
| महम्मद रूमी        | 868=4       |                   | 20            |
| महम्मद वाळी        | 490         | मीरक भताउड़ा      | २१५           |
| महरमद सईद          | ५५७         | मोरक कमाल         | २१५           |
|                    |             |                   |               |

| मीरक मुईन खाँ              | ₹२ <b>६</b> | <b>मुइ</b> ब्जुद्दीन     | 281         |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| मीरक मुईनुद्दीन            | 883         | मुईनुदीन चित्रती         | <b>₹</b> ९७ |
| मीरक हुसेन                 | २१५         | मुईनुल् मुक्क            | 488         |
| मीर खाँ                    | 288         | • •                      | ९२–३        |
| मीरजमडी मुभजम खाँ          | ३८६         | मुक्रम खाँ               | 90          |
| मीर जुमला समरकंदी ९, ३!    | ₹6-9        | मुकीम नक्शबंदी, मिर्जा   | 815         |
| मीरन, भीर                  | 116         | मुखिलस साँ २२१,          |             |
| मीर मलंग सुकतान हुसेन      | २२५         | मुखिलसुरुहा इप्तसार वाँ  |             |
| A A                        | \$80        | मुस्तार साँ ९७, २७६,     |             |
| भीर मुहम्मद खाँ            | 14          | 886                      | ,           |
| मीर मोमिन                  | 449         | मुख्तार बेग ४            | ર•-૮        |
| मीर शेख २४६-७,             | 840         | मुजफर खाँ                |             |
| भीर हुसेन खाँ अमानत        |             | मुजफ्फर खाँ तुरबती १८    |             |
| मीर इसन २१२, २१            | 8-4         | 100, 116, 183,           |             |
| मीर हुसेन                  | <b>२</b> १४ | २८९, ४१५                 | ,           |
| भीरान मुबारकशाह ५३         | 9 - 5       | मुजफ्फर खाँ बारहा        | 198         |
| मीरान हुसेन निजामशाह ६     | 1-2         | मुजफ्फर खाँ मामूरी १२८,  |             |
| मुभजम खाँ मीर जुमला        |             | मुजफ्फर जंग ४२,          |             |
|                            | 888,        | मुजफ्फर, मीर             |             |
| ४९२, ३१३-४,                | ₹₹1,        | मुजफ्कर, सुलतान २०-१, १  |             |
| <b>3</b> < <b>8</b> , 444  |             | ४, ५३५-६, ५३८            |             |
| मुभजम शेख                  | 864         | मुजफ्फर हुसेन मिर्जा     | ८५          |
| सुइष्जुल् सुल्क, मीर ८५, २ | 196,        | मुजाहिद खाँ              |             |
| 803                        |             | मुनहम साँ खानखानाँ प्रथम |             |
| मुहज्जुद्दीन शाह, मुहम्मद  |             |                          | ,<br>162,   |
| 885,                       | 403         |                          | १२७,        |
|                            |             | •                        |             |

| ४६५-६, ४७४, ४८२, ५३२          | मुर्तजा मीर शरीफी १८५         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| नुनइम खाँ खानखानाँ द्वितीय    | मुर्बिद कुली खाँ ११६          |
| २०६, २६४, ३३६, ४७०            | मुक्तफत खाँ ३३४, ३७९, ४६९     |
| मुनौभर २३४                    | मुस्तफा खाँ मुहम्म ६ अमीन ४९७ |
| मुफ्तिखर खाँ ५२४              | मुइतरिम बेग २८९               |
| मुबारक खाँ नियाजी ५०९         | मुहब्बर साँ १३७               |
| मुबारक नागौरी, बोख ४३, ६६-    | सुहस्मद ४११                   |
| v, 139                        | मुहम्मद ३८, ३९०               |
| मुबारकुद्दीळा ३१९             | महम्मद् अकबर, सुकतान ८२, ९७   |
| सुबारकुज्ञाह, मीर ४७०         | महस्मद अजीम, सुकतान ८३        |
| मुबारक सैयद ५३४               | महम्मद अब्दुल् रस्छ १४९       |
| मुवारिज लॉ एमादुल्मुल्क १०-१, | मुहस्मद असीन अहमद २           |
| 180, 230, 801                 | मुहम्मद अमीन खाँ २०, २१५,     |
| मुराद, बाहजादा ४, ५-६, ७२,    | २५०                           |
| 94, 189, 164, 169,            | महस्मद अमीन खाँ ३४७, ४२४,     |
| २४६, ६०२, ६०४, ३४५-           | 3 880, 4 <b>1 </b>            |
| ६, ३५०, ३७४, ४०१,             | मुहम्मद अमीन दीवाना १८२       |
| ४७६, ४८९, ४२९, ४५१,           | मुहस्मद् असी १९८              |
| 844-4, 400                    | महम्मद अली खानसामाँ १२१-२     |
| मुरारीराव घोरपुरे १३७         | मुहम्मद् आजम ज्ञाह ४३, २३४,   |
| मुमताजुज्जमानी ३७९-०, ४०९     | 568                           |
| मुर्तेना ११                   | मुहम्मद आदिक शाह २२८, ३४३     |
| मुर्तजा खाँ भाँजू ७२          | मुहम्मद इकराम १२५             |
| मुर्तजा निजामबाह ६१, १९०      | मुहम्मद कुळी अफबार ४१६        |
| मुर्तजा पाशा ४९४-५            | मुहम्मद कुकी बर्कास ८५, ४७३   |
| मुर्तेजा मीर १७, १८७          | मुहम्मद खकील १७५              |
|                               |                               |

मुहम्मद् साँ नियाजी 348 महम्मद खाँ षंगश 66, 449 मुहस्मद खाँ शरफुद्दीन भोगळी 082 मुह्म्मद् गजनवी, शेख 38 मुहस्मद गियास, मीर 858 मुहम्मद गेसुद्राज, सैयद २७७ मुहम्मद गौस ११५, १५२-६, 146, 180 सहरमद जाफर 800 मुहम्मद् जाफर आसफ लाँ ३६३ मुह्ममद जाफर, ख्वाजा 85\$ मुहम्मद जौनपुरी, शेख 158 सहस्मद तकी ₹₹ मुहम्मद तकी फिद्वियत लाँ २१३ मुहम्मद ताहिर बोहरा १२०, १५२ मुहम्मद नियाज खाँ २६४ मुहम्मद नासिर 306 मुहम्मद नोमान, मीर 865 सहस्मद परस्त खाँ 109 मुह्म्मद पारसा, स्वाजा 128 मुहम्मद् बासित ४२३ मुहम्मद् मभाकी 154 सुहम्मद मसजद ₹६४ सुहम्मद मासूम 196 मुहम्मद मीर अदक, सैयद पद्

सुहम्मद मीर सैयद ६१, ६३-५, मुहम्मद मुभजम, सुलतान ४२-३, २४१, २५२, ३५७, २६०, ३१२, ४५०, ४५३ मुहम्मद मुह्ज्जुद्दीन 164-9 मुहम्मद यार खाँ ३२, ५३३ मुहम्मद मुराद स्वॉडजबेग २१२, मुहम्मद मुराद खाँ हाजिब मुहम्मद यूसुफ खाँ मशहदी २८५ मुहम्मद यूसुफ काँ रिजवी १६३ मुहम्मद रजा मशहदी 399 मुहम्मद्रजा हैदराबादी 309 मुहम्मद कारी, मुला ३४३, ४०७ मुहम्मद शरीफ 813 महम्मद शरीफ 488 मुहम्मद शरीफ, ख्वाजा 480 मुहम्मद शरीफ, मीर 858 महम्मद बाह 3, 1 4 9 मुहम्मद समीभ, स्वाजा 99 मुहम्म द्सालह 409 मुहम्मद् सुलतान १, ७५, २३९, ३८६, ४९१-२, ५०२ मुहम्मद् सुलतान बदल्शी १०४ मुहम्मद हकीम ७९-८०, १०२. १३१, २८५, ३६३, ४६८

| मुहम्मद हर्वी, स्वाप                      | वा ९४                      | यशवंतसिंह, राजा      | 99, 900      |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| मुहम्मद हाजी                              | ३१६                        | देखिए जसवंतसि        | ह            |
| मुहम्मद हुसेन मिज                         | 18-0, 64,                  | यहिया पाशा           | 894          |
| ३५९                                       |                            | यहिया, मुल्ला        | <b>148-4</b> |
| मुहसिन खाँ, हकीम                          | २०३, ३७७                   | याकृत खाँ हरशो       | 187, 229     |
| सुहामिद मीर                               | ३६८                        | याकूष खाँ            | 849          |
| मुहिब्ब भली खाँ                           | ? 4 9                      | याकूब खाँ हटशी       | 244          |
| मुहोबुछा, मीर                             | ९६                         | यादगार, ख्वाजा       | 129          |
| मुद्दीडल् मिल्रत                          | ५५२                        | बादगार जौलाक         | 160          |
| मुहीउल् सुन्नत                            | ५५२                        | यादगार दुकरिया       | ३०५<br>३०५   |
| मूसबी खाँ                                 | <b>१७९,</b> ५४६            | यार भकी बेग          | -            |
| मूसा, शेख                                 | ં ૪૬૭                      |                      | 8 \$ 3       |
|                                           | देखिए नूरजहाँ              | यूजम बहादुर उजवक     | ५०९          |
| मैसुरिया                                  | <b>२</b> ३४                | यूसुफ                | <b>३</b> ५२  |
| मोतकिद साँ                                | <b>પૃ</b> ષ્               | यू सुफ खाँ           | 41           |
| _                                         | २०२, ४२०                   | यूसुफ खाँ, मिर्जा    | 818          |
| मोतमिदुद्दीका सर्दार                      |                            | यूसुफ खाँ रजविद्दानी |              |
| मोमिन खाँ, ख्वाजा                         | 12                         | यूसुफ मुहम्मद खाँ    | ३९२          |
|                                           | - •                        | ₹                    |              |
| मोमिन खाँ, नजमसा<br>मौलाना मीर            |                            | रबुनाथदास, राजा      | ४२, ४२१      |
| माळाना मार्                               | ३२४                        | रघुनाय मुतसद्दी      | ₹७ <b>१</b>  |
| यमीनुद्दौला आसफ                           | <b>-</b> 7 225             | रघुनायराव पेशवा      | 449          |
|                                           |                            | रचु भोंसला १२,       | ₹10, 80C     |
| ₹४७, ३६२,<br>४० <b>६</b> , ४ <b>३९</b> –४ | 250, 800,                  | रजाक कुळी खाँ        | 9 9 4        |
|                                           | र आसफ खाँ                  | रणदूळह खाँ हब्शी     | 800          |
|                                           | ₹- <b>७</b> , <b>३</b> ०1, | रतनचंद, राजा         | 196          |
| ₹₹0-1                                     | - , <b>''</b>              | रक, राव              | <b>\$88</b>  |
|                                           |                            | •                    | •            |

| रनदौळा २२९, २३२, ३९२                                                                                                                           | रुस्तम खाँ १९३, २०५, ३२१                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रफीउदर्जात १६९, ५१७                                                                                                                            | ४३०, ४३६, ४४८                                                                                                    |
| रफीडहौळा १६९, २१०                                                                                                                              | रुस्तम खाँ दक्षिणी ४९१, ४९६                                                                                      |
| रफीटक्कान १६९, १७१                                                                                                                             | रुस्तम दिक लाँ ३७७, ३९६-७                                                                                        |
| रशीद खाँ ३२४                                                                                                                                   | रुस्तम बदकशी १७९                                                                                                 |
| रबीद खाँ बदीउउजमाँ ४४५                                                                                                                         | रुस्तम मिर्वा ४६, १४०                                                                                            |
| रहमत खाँ ४५२                                                                                                                                   | रुस्तम सफवी, मिर्जा ३९३                                                                                          |
| रहमत खाँ, हाफिन ३१५                                                                                                                            | - 2 4                                                                                                            |
| रहमतुल्ला, ल्वाजा १३७                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| रहमतुल्ला रुहेला, हाफिज ३१५                                                                                                                    | w.                                                                                                               |
| रहमनदाद १९९                                                                                                                                    | * *                                                                                                              |
| स्हमानबार तुर्कमान ३२३-४                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| रहीम खाँ दक्षिणी ३५६                                                                                                                           | रूहुला खाँ यउदी १२, १५०,                                                                                         |
| रहीम लाँ रहीमशाह ४५९                                                                                                                           | २५८, २६३, ३३४                                                                                                    |
| राजा अली खाँ २४, ६३, १८६-७                                                                                                                     | रोशन अस्तर, मुहम्मद्शाह ।७०                                                                                      |
| राज्यना ४८, १९०                                                                                                                                | देखिए मुह्म्मद्शाह                                                                                               |
| राध्यनमा ४८. १५०                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                | छ                                                                                                                |
| राजे खाँ १६६                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| राजे खाँ १६६<br>राद अंदाज खाँ ५१२                                                                                                              | लक्ष्मी, बाबू १४५                                                                                                |
| राजे खाँ १६६<br>राद अंदाज खाँ ५१२<br>रामचंद्र, राजा ११५                                                                                        | लक्ष्मी, बाबू १४५<br>डक्कर खाँ ३१९, ३३२, ४२१,                                                                    |
| राजे खाँ १६६<br>राद अंदाज खाँ ५१२<br>रामचंद्र, राजा ११५<br>रामदास, राजा २६                                                                     | लक्ष्मी, बावू १४५<br>कदकर खाँ २१९, ३३२, ४२१,<br>४५७, ५२६                                                         |
| राजे खाँ १६६<br>राद अंदाज खाँ ५१२<br>रामचंद्र, राजा ११५<br>रामदास, राजा २६<br>राना भोंसला ४३४                                                  | लक्ष्मी, बाब् १४५<br>कदकर खाँ २१९, ३३२, ४११,<br>४५७, ५२६<br>कदरास्य खाँ १७९                                      |
| राजे खाँ १६६<br>राद अंदाज खाँ ५१२<br>रामचंद्र, राजा ११५<br>रामदास, राजा २६<br>रामा मॉसला ४३४                                                   | लक्ष्मी, बाबू १४५<br>लक्ष्मर साँ ३१९, ३३२, ४२१,<br>४५७, ५२६<br>लक्ष्मर साँ १७९<br>काल कुँभर ३१३                  |
| राजे खाँ १६६  राद अंदाज खाँ ५१२  रामचंद्र, राजा ११५  रामदास, राजा २६  राना मोंसला १६१  रामा मोंसला १५१  रिजवी खाँ खुखारी ३३०                   | लक्ष्मी, बाबू १४५<br>कश्कर खाँ ३१९, ३३२, ४११,<br>४५७, ५२६<br>कहरास्प खाँ १७९<br>छाक कुँभर ३१३<br>लुत्फुला खाँ ९७ |
| राजे खाँ १६६  राद अंदाज खाँ ५१२  रामचंद्र, राजा ११५  रामदास, राजा २६  राना मोंसला १६१  रामा मोंसला १५१  रिजवी खाँ बुखारी ३६०                   | लक्ष्मी, बाब् १४५<br>लक्ष्मर खाँ ३२९, ३३२, ४२१,<br>४५७, ५२६<br>लक्ष्मर १७९<br>लाक कॅंभर ३१३<br>लुक्कुला खाँ ९७   |
| राजे खाँ १६६  राद अंदाज खाँ ५१२  रामचंद्र, राजा ११५  रामदास, राजा २६  राना मोंसला १६१  रामा मोंसला १५१  रिजवी खाँ खुखारी ३६०  रुक्ता, हकीम ३८० | लक्ष्मी, बाबू १४५<br>कश्कर खाँ ३१९, ३३२, ४११,<br>४५७, ५२६<br>कहरास्प खाँ १७९<br>छाक कुँभर ३१३<br>लुत्फुला खाँ ९७ |
| राजे खाँ १६६  राद अंदाज खाँ ५१२  रामचंद्र, राजा ११५  रामदास, राजा २६  राना मोंसला १६१  रामा मोंसला १५१  रिजवी खाँ बुखारी ३६०                   | लक्ष्मी, बाब् १४५<br>लक्ष्मर खाँ ३२९, ३३२, ४२१,<br>४५७, ५२६<br>लक्ष्मर १७९<br>लाक कॅंभर ३१३<br>लुक्कुला खाँ ९७   |

| वजारत स्वाँ      | ***         | शम्युद्दीन खबाफी, रूब  | ।ाजा ५८.   |
|------------------|-------------|------------------------|------------|
| वजीउद्दीन भलवी   | 144         | 284                    | ,          |
| वजीडहीन, सैयद    | १२१, १६०    | शम्सुहोन खाँ मुहस्मद   | अतगा       |
| वजीह             | . 804       | ₹-७, 1 <b>३</b> , ३    |            |
| वजीर खाँ         | 190-6       | शम्सुद्दीन सुकतानपुरी, | -          |
| वजीर खाँ १८३     | , 241, 810, | शरफुद्दीन              | 851        |
| 8ફળ, વૃષ્યુ      | ·           | शरफुद्दीन, मिर्जा      | 64         |
| वफा, खोजा        | 385         | शरफुद्दीन, मीर         | <b>९</b> ६ |
| वलीवेग           | ७९          | वारीफ खाँ अमीरुळ् उम   | त १३९,     |
| वहदत अछी रोशानी  | 898         | 190, 810, 4 <b>2</b>   |            |
| वाली, मिर्का     | 98-4        | शरीफ खाँ करोड़ी        | २६०        |
| विक्रमाजीत, राजा | ३४, १४१-    | वारीफुदीन हुसेन अहरार  |            |
| २, २००           |             | शरीफुल् मुल्क          | ₹५६        |
| वीर शाह          | 110         | and a                  | 408-4      |
| वीरसिंह देव      | 40-9        | शहरयार, शाहनादा        |            |
| वृंदावन, दीवान   | 140         | ₹८-9, ₹90,             |            |
| वेंकटराम         | 294         | 484                    | ,          |
| वैसी, ख्वाजा     | ४१३, ५२७    | शहाबुद्दीन अहमद        | 19, 09,    |
| _                |             | 184, 168, 892,         |            |
| হা               |             | बहाबुद्दीन सुहरवर्दी १ |            |
| शंभा भोसका १५१,  | ३३३, ४३४    | वादमान                 | ₹1, ₹0     |
| शत्रुसाळ, राव    | २३१         | शापुर, ख्वाजा          | 480        |
| शफी खाँ, हाजी    | <b>₹1</b> ₹ | शायस्ता खाँ अमीरुल् उम |            |
| शमशेर खाँ तरीं   | 381         | 188, ३५७, ३८६          |            |
| शम्स             | <b>३</b> ९२ | <b>३९९, ४३</b> ७, ४४९  | -          |
| शम्सी            | ₹1          | ५१०, ५३२, ५२६          | • •        |
|                  |             |                        |            |

शाहभली 89, 990 शाह आलम बहादुर शाह १६९-७१, ३६५, ४३१, ४५८ शाह खाँ 50 बाहजहाँ ३५-९, ७४, १९२-३, ३६५, ३९१, ३९१, ४०४, ४४१, ४६१, ४८६, ५२२, परढ, पष्ठप साहजहाँ द्वितीय 990 शाहदाना 449 शाहनवाज खाँ १९१-२, १९९ शाहनवान खाँ सफवी ७३, ३४५-६ बाह पूर खाँ, मीर शाहबाज खाँकंबू १९, ९४, १६४, २६७-८, २८९, २९७, ५३७ बाहबाज खाँ ख्वाजासरा 240 शाह विदाग खाँ 64 शाहबेग खाँ 209 शाहमबेग जलायर ₹८२-३ शाह, मिर्जा 249 शाहरुख, मिर्जा ४५. ४७. १८६ -0, 310 शाहवली खाँ 440 शाही खाँ 261 शिकेबी, मुला 164 शिवाजी भोसला 100, 328, **३१**५, ३५३, ५१०, ५५५

शुक्रछा २३३ ग्रजाभत खाँ ४२९ गुजाभत साँशेख कबीर ३२२,४८३ ग्रजाभत खाँ सैयद शुजाभ, सुलतान १,७४=५,१६२. २३०, २४०, ३२३, ३२५, ३६९, ३४८, ३८६, ६९३, ४००—१, ४०६, ४१०,४३७— ८, ४५२, ४९२, ५३६ शुकाउद्दीका, नवाब ८९, ३१५, ३१८, ५५१ **ग्रजा उ**हीला ३१६-७,४२५ **ग्रुजा** उल्मुल्क 124 शेखुल इसलाम 355 शेरभली 128 शेर अफगन खाँ ५८१-२, ५८५ शेर खाँ 439 शेर खाँ फौलादी ३५९,५३६,५३९ शेर ख्वाजा 129, 104, 210. 400 शेरजाद 13 शेरबाह १२८, १५५, १५८, ४८३ स

संप्राम होसनाक

853

संबर खाँ

संजर बेग 221-2 संता घोरपदे ८२, ३०९, ३८० सभादत अकी खाँ २६७ सभादत खाँबुहांनुल्मुहक ४२५-६ सभादत यार कोका सभादतुला खाँ 130 सभादतक्का खाँ नायता ३५४-५ सईद लाँ बहादुर ३१, १६२, २५१, २९९-00, ३६३-8, ५५८ सईदाई सरमद 110-1 सजावार लॉ मशहरी 98 सती खानम \$60, 890 सदरजहाँ सदहस्सुदूर, सैबद १६६ सद्रहीन, अमीर 89 सनाउच्छा खाँ 880 सफदर अली काँ 130 सफदर खाँ खानजहाँ बहादुर ३८९ सफदर खाँ क्वाजा कासिम १२७ सफदर जंग, नवाब २४९, ३१५, 484-9 सफशिकन खाँ

सफशिकन खाँ ३३१, ३८६ सफी, खाँ ४८९ सफी, शाह २९८, ३०२ सफी सैफ खाँ, मिर्जा १४२ समसामुद्दीला मीर बातिश ५४८-९ सयादत खाँ ८७

सरदार साँ 44, 141 सरकराज खाँ भका हहीला ३१६-७ सर बुलंद खाँ 418 सरमस्त खाँ 126, 896 सर्वा 190 सलाबत खाँ 386 88C सकारत खाँ पन्नी सकावत जंग १२, ७५, १६८, ₹0₹, 806 सकीम कुकी 800 सलीम चिन्ती, शेख १२९, ३७३, 840, 863, 864 सलीमशाह - ४, ६६, १२८-६०, 268, 489 सकीम, शाहजादा २३, ४९, १३९, १८३, २९३, ४१६, ४६७ सलीमा सुलतान बेगम २४, ५४२ साँगा, राणा सादात साँ जुलिफकार जंग सादिक उद्बादी \$ ? सादिक खाँ ५, २९६, 499, 448 सादिक खाँ मीर मुंशी 382 सादिक बरुशी, ख्वाजा सादुहा खाँ भवकामी १७९, ३०४, ४२६, ४२९-०, ४८८

| सादुरुटा खाँ, क्वाजा | 136              | सुकतान भली भफजक       | \$ 20     |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| सादुरुळा खाँ रहेळा   | 66, 234,         | सुळतान हुसेन इपतसार   | 141       |
| 441                  |                  | सुकतान हुसेन जलायर    | 844       |
| सामी, मिर्जा         | 819              | सुकतान हुसेन, मिर्जा  | 14        |
| साखम, सोदी           | <b>३</b> ९२      | सुलतान हुसेन, मीर     | 306       |
| साकार खाँ            | 412              | <b>सु</b> छेमान       | 108       |
| साछिह स्रॉ           | ९६, ३४२          | सुछेमान किर्रानी १६   | ३, ४७४    |
| साछिह खाँ फिदाई      | 149              | सुळेमान, मिर्जा       | 60        |
| साछिइ बेग            | 341              | सुछेमान शिकोह 1९२     | , 404,    |
| साहिब जी             | २५५-८            | ३२८, ३८६, ४३७         | , ५०३     |
| साह मोसला ९१, ३      | २९, २३१-         | सुहराव खाँ            | 819       |
| ें र, २३६, २६६,      |                  | मुहेक लॉं १८७-        | 9, 196    |
| ४९९                  |                  | सूरजमक, राजा ८८, ५१   | 80-40,    |
| सिकंदर खाँ उन्नवेग   | <b>८५. १३</b> ६. | <i>પપ</i> ર           | ·         |
| <b>264, 884-8</b>    |                  | स्रज सिंह, राजा       | 40        |
| सिकंदर सूरी ४,७७,    | २८०, ४६५,        | सैफ कोका              | 819       |
| 805                  |                  | सेफ खाँ २५०, ३८२, ६   | 317-2,    |
| सिपहदार खाँ          | 844              | 412                   |           |
| सियावश्च             | 446              | सैफुद्दीन भन्नी खाँ   | 82        |
| सियावश कुछरकाशी      | २९९              | सेफ़्रीका             | 215       |
| सिराजुद्दीन शेख      | 128              | सैयद अहमद नियाजमंद    | क्षाँ २१३ |
| सिराजुद्दौका         | 310-6            | सैयद मुहम्मद २४३, २६९ | ९, ३६७    |
| सुभान कुछी तुर्क     | 15               | सैयद मुहम्मद हरादतमंद | लाँ २१२   |
| सुभान कुळी १७९       | -0, 201,         | सैयद सुकतान कर्वलाई   | ₹8\$      |
| २०३, ३०५, ३१         | -                | ह                     |           |
| सुकतान भहमद          | 174              | इकीमुङ् मुल्क         | 1 • 5     |

| <b>্</b> জাত্ত       | ३५२      | हिजब लॉ, सैयद           | 800             |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| हफीजुद्दीन खाँ       | 83       | हिदायत बरुश             | 440             |
| हबीब चिक             | षु२५     | हिदायदुक्का             | 801             |
| हबीब, मीर            | 310      | हिदायतुल्ला खाँ         | 886-0           |
| हब्श खाँ             | २६७      | हिंदाक, मिर्जा          | 148             |
| हमीद ग्वालिभरी, हाज  | ા ૧૫૫    |                         | 38, 400         |
| हमीदाबान् बेगम       | १०१, ५३० | हिन्मत काँ बद्ख्शी      | 201             |
| हमीदाबान् बेगम       | 240      | हिम्मत खाँ मीर बक्शी    | 夏夏。             |
| हमीदुद्दीन खाँ ९९, २ | २५, २६४, | हीरा दासी               | 488             |
| ३३५, ३४१             |          | हीरानंद                 | 218             |
| हयात खाँ, ब्वाजा     | 241      | हुमाम जाफर सादिक        | 188             |
| इसन अरब              | 918      | हुमाम, हकीम             | ५७, ६०          |
| इसन अली अरब          | 164      | हुमायूँ ५३, ७७, ११      | ४, १२८,         |
| इसन भकी खाँ          | २५०, ५५७ | 120, 142-4              | 3-078           |
| इसन नक्शबंदी, स्वाज  | ा १३९    | 167, 206, 260           | , 270,          |
| इसन शेख              | 126      | ४६५, ४७१, ५३०           |                 |
| इसन सफवी, मिर्जा     | \$ 6.8   | हुसेन अङी               | 3.3             |
| इसन सुखतान           | ₹9-₹     | हुसेन भली खाँ भमीरुल् उ | <b>उमरा</b>     |
| हाजी मुहम्मद खाँ     | 116      | ९, ८३-४, १५१, १         | ₹ <b>%</b> -७०, |
| हादी खाँ             | २५८      | २३५, २४८, ३३            | ९, ३५४,         |
| हादीदाद खाँ          | ४४९      | ४२४, ४३२, ५             | 12-10,          |
| हाफिज खाँ            | 801      | ५२०                     |                 |
| हामिद बुखारी सैयद    | 411      | हुसेन असी खाँ मीर आहि   | तेवा १७१        |
| हामिदशाह, काजी       | €8       | हुसेन कुछो              | 1               |
| दाशिम बारहा          | ३५९      | हुसेन कुळी, खानजहाँ २६  | <b>9,894</b>    |
| इाशिम, मीर           | 30       | हुसेन खाँ               | 408             |
|                      |          |                         |                 |

### ( ३३ )

| हुसेन खाँ खेशगी    | 510     | हैदर कासिम कोहबर        | ۷٥  |
|--------------------|---------|-------------------------|-----|
| हुसेन खाँ पटनी     | 168     | हैदर कुळी खाँ खुरासानी  | ३५४ |
| हुसेन खाँ मेवाती   | 165     | हैदर कुछी खाँ दीवान     | २३५ |
| हुसेन खाँ सुळतान   | 190     | हैदर कुली काँ मुस्सद्दी | ४२४ |
| हुसेन दुकरिया      | ३ १     | हैदर कुली नासिरजंग      | 10  |
| हुसेन बनारसी, शेख  | 100     | हैदर, मीर               | ६९  |
| हुसेन सफवी, सुकतान | 854     | हैदर, मीर               | २६९ |
| हुसेन, सुलतान      | 43      | हैदर सुलतान उजवेग       | 261 |
| हुसेनी             | ३२८     | होशंग, शाहजादा          | 80ई |
| हूरपरवर खानम       | 8 ई 8   | होशदार खाँ              |     |
| हेम् ३३, १३३, १८०- | २, ३२७, | हारादार खा              | ३१५ |

# अनुक्रम ( ख )

# ( भौगोलिक )

| अ                           | अमनाबाद ३६९                |
|-----------------------------|----------------------------|
| अंतरमाकी गढ़ ४८             | अमेठी ३६२                  |
| अंदेख्द ३०३                 | अरक ५१६                    |
| अंदराब ३४९                  | अराकान ४०१                 |
| अंदोजान २०२                 | भकीट ३५४, ३७७              |
| अंबर कोट ३५६                | अर्ग=दाब २९९               |
| भकवर नगर ४४८, ४६२, ४८३,     | भलवर ७९                    |
| 865                         | अकीगढ़ ८८                  |
| भकदरपुर ८४                  | भकीमदीन २३५                |
| भजमेर २५, १६६, २१६, २१८,    | अवध १८, ४१, ८५, ८७-९,९७,   |
| २४०, २४३, २४६, २९७,         | २०६, २४९, २८५, २९७,        |
| <b>११</b> ३, ४२४, ४२८, ४४२- | <b>३२</b> ८, ३८६-८७, ४२५,  |
| <b>३, ४५३, ४५९, ५१२</b>     | ४५९, ४६६, ४७०, ४७३-        |
| भजोधन १३                    | ४, ५२६, ५२८, ५५१           |
| सटक ३२१, ४०३, ४५३           | भसीग्राम १०४               |
| <b>अदोनी २३७</b> , २७७      | असीरगढ़ ४८५, ५३२           |
| अनंदी ४८०                   | सहसदनगर ४६-७, ४९, ६१-      |
| अनहरू ७५                    | 3, 160, 49, 193, 719,      |
| अनीवर्दं ४२६                | ₹ <b>१</b> -२, २७६, २९६-७, |
| अफ़गानिस्तान ३, २४२         | ३३३, ३५३, ५५४-५            |

| अहमदाबाद ९, १०,             | 18-4, 20,          | भादिलाबाद         | 380               |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| २७, ७ <b>३, ९</b> ३         | <b>(−8, ९</b> ६,   | भामया नदी         | ३०%               |
| १२२-३, १२५,                 | 129, 180,          | <b>आरा</b>        | 306               |
| 162-8, 164,                 | ₹80, ₹8 <b>३</b> , | भासाम             | २, ४३७            |
| ३५९, ३९४, ४०।               |                    | आष्ठी             | 146, 146          |
| <b>४४२, ४५८,</b> ४          |                    | <b>आसीरगढ़</b> २  | 7, 80-6, 100,     |
| ५११, ५३४–६,                 |                    | •                 | १० देखिए असीर।    |
| आ                           |                    |                   | _                 |
| भाँतरी                      | 40                 | • •               | इ                 |
| ऑवला                        | 318-4              | इंदौर             | 8 इ १             |
| <b>आक्</b> चा               | 808                | इमादपुर           | २७६               |
| •                           | , -                | इकाहाबाद १        | <-₹8, <b>७</b> ५, |
| भागरा ३, ५, १२, ६६          | -                  | 68, 60,           | ८९, १३९, १४७,     |
| <b>99, 94, 99, 9</b>        |                    | ૧૬૬− ७,           | 194, 286, 240,    |
| 9, 929-2, 943               |                    |                   | ર, ૪૧૦, ૫૦૨       |
| 140, 149-0,                 |                    | इसतंबोल           | 888               |
| ₹६४, २७२, २७                |                    | इसफहान            | ४२७               |
| ₹66, ₹00,                   | ३१२-३,             | इसकामाबाद         |                   |
| ३४६, ३८१, ३८                | ८०, ४०२,           | <b>र</b> तकाताबाद | 2.                |
| ४०६, ४०८, ४                 |                    |                   | क्                |
| धर्व, धर्व, धर्             |                    | ईडर               | 18, 349           |
| रे, ४५०, ४५२ <sub>, ४</sub> |                    | ईरान              | ११२, २५३          |
| ४६९, ४७२, ४८                |                    |                   | ব্ৰ               |
| ४९३, ५०१, ५०                |                    | उच्छ              | १७७, २२९          |
| ५२७, ५३२-३,                 |                    | उजैन              | 3 8 9             |
| ५५६, ५५९-६०                 |                    | उज्जैन ४७, ५      | 0, 120, 148,      |
| अ <b>ाजरबई</b> जान          | 828                | <b>४२९, ४९</b> ७  |                   |

| उद्दीसा १९      | १, ३१७, ३६१, ४२९         | ,            | क                           |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 869,            | 860, 808                 | कंतित        | ₹६७                         |
| <b>उदयपुर</b> २ | प, रेप, २१५, २४३         | कंद्रज       | ₹+₹-₹                       |
|                 | <b>3</b> 5.              | कंधार ३१     | -२, ३६, ८७, ९१,             |
| <b>बदगिरि</b>   | 211                      |              | 120, 120, 189,              |
| <b>जसा</b>      | <b>₹</b> ₹ <b>६</b>      |              | १९३,२०४-५,२१६,              |
|                 | ए                        |              | २५१, २७६-७, २६९,            |
| एतमाद्युर       | <b>५</b> ३३              |              | १९८-९, ३०६, ३२०-            |
| _               | , ४१४, ४८१, ५३०          |              | , देश्वरे, देव्छ, ४२६,      |
| पुरिज           | १४४, २५१, ४३६            |              | ४३६, ४४२, ४४८,              |
| पुलकंद्रल       | ३९इ                      |              | ४८९, ५०६, ५३०,              |
| एकिचपुर १       | १, ३४३, ३५६, ४९८,        |              | 140, 446                    |
| 400,            | <b>.</b> 4६=७,           | क्रद्र       | ૨૦, ૫૦૬                     |
| पुकी            | ५२६                      | कटक          | 114, 341, 841               |
|                 | ओ                        | कटक चतवार।   |                             |
| ऑकारगढ़         | ₹७७                      | कद्रपा       | ४२, ३ <b>३३</b> -४          |
| भोदछा           | 388-4, 180               | कढ़ा जहानाव  |                             |
| ओसा             | १०५, ५००, ५०९            | कड़ा मानिकपु |                             |
| भोहिंद          | २४१                      | २८५–६        | , , . , . , . , . , . , . , |
|                 | ञौ                       | कड़ा सार     | २५०                         |
| औरंगाबाद १      | -१, ४२, ८४, ९९,          | कतल जलक      | 166                         |
| 304,            | १०७, ३६५, १७५,           | 4            | ड, १९१, २८५ <b>–६</b>       |
| ₹१₹-३,          | २१९,२२१, २३८,            | कमायूँ       | 66, 218                     |
|                 | ₹₹, ₹४४- <b>५, ₹८</b> २, | करंजगाँव     | 809                         |
|                 | २१–२, ४६२, ४७०,          | करगाँव       | 8.0                         |
|                 | 66, 890-1                | करघा         | <b>₹</b> ₹3                 |
|                 |                          |              | • • •                       |

| करशी, व    | हर्शी १६, ३०४               |
|------------|-----------------------------|
| करारा      | <b>રે</b> ६ ५               |
| करोहा      | 841                         |
| कर्णाटक    | .वे, 1३७, २३४, ३० <i>८,</i> |
|            | ३, ३५ <b>५, ५५</b> ७        |
| कर्नाल     | ४२५                         |
| कर्नोल     | ४२, २६५, ३७७, ३९६           |
| कर्वछा     | 814                         |
| কত্তকत्ता  | 319-6                       |
| कलानौर     | ४३१                         |
| कल्याण     | २७६                         |
| कसूर ग्राम | २१०, ३८६                    |
| कहमदं      | <b>201, 270</b>             |
| कांगङ्ग    | <b>પ્</b> ષ્ઠર, પ્રષ્       |
| कांची      | <b>૨</b> ૦૬                 |
| कांतगोला   | <b>₹</b> ५१                 |
| कानवधान    | ₹८७                         |
| कावा       | 131                         |
| काबुल २-   | १, १८, <b>११</b> , ५८, ६०,  |
|            | 3, 61, 81, 112,             |
|            | १९६, २०६, २०५,              |
|            | २१७, २२६-७,२४१-             |
|            | ह, २५१, २५४, २५६,           |
|            | २७९-1, २९८-०२,              |
|            | ७, १२०, ३४९, ३६३,           |
|            | ३८५, ३८८, ४१७,              |
| ,          | . , , ,                     |

४४२, ४५३, ४५६, ४५९, ४६८,४८१, ५०१-२,५२१, ५१८, ५३०, ५४१, ५५८ कारूपी ८६, १३३, १४४, १९१, 208 कालिंजर **231, 839** काशान ५२, १११, ३८०, ४१४ काश्मीर ३४, ५४, ७४, ९२, ९७, १०९, १२२, १६४, १८५, २०४, २४७, २७३, २८९, २९७, ३००, ३०६, ३२९, ३६४, ३७१, ३८२, ३८७, **₹९**2, **₹९४**, ४०४, ४०८, ४१६,४४२, ४४५-७, ४५३, ४५६-८, ४९२, ४९८. षरप, पश्र किबचाक १५६ किरमान १६, २९८, ५२६ किशनगढ़ ३३३ कुं भने र 480 कुंभक्रमेर 48, 939, 214 कुतुबाबाद (देखिए गलगला) कुलपाक ३९७-८ **इल्हार** ₹89-40 कूच हाजी 860 कूच हाजू \$ ? \$

| कृष्णा न<br>कॉकण | ादी <b>२१२, १</b><br>१५०, १७४, २३१           | •                              |                                                             |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3 4              | ાર, રેપછ, પ૧૦                                | -२, ख्वारिज्म                  | 858                                                         |
| कॉकान            |                                              |                                | ग                                                           |
| कॉदाना           |                                              | १३६ गंगा :-                    | -२, ६८, २६७, २८४,                                           |
|                  |                                              | 80 501                         | ६, २९६, ३९१, ३९३,                                           |
| कोळ जरू          | क्षा ह                                       |                                | रे, <b>५५०</b> –१                                           |
| कोहलकः           | 2                                            | ९९ गंगोह                       | 100                                                         |
|                  | 707                                          | गंदमक                          |                                                             |
|                  | ख                                            | गढ़ा                           | 335                                                         |
| खंजान (          | खनजान ) ३०२, ३४                              | ९ गढ़ा पथर्छ                   | 19, 114-6                                                   |
| खंभात            | 14, 98, 10                                   |                                | र ३३१                                                       |
| खजवा             | 15                                           | •                              | 164                                                         |
| खवाफ             | २१४, ३८                                      |                                | , , , ,                                                     |
| खवासपुर          | ₹७                                           |                                | , 446                                                       |
|                  | ۲۰, ۶۶, ۶۶, ۲۶, ۲۶, ۲۶, ۲۶                   | ४ गया                          | 405                                                         |
| 8년               | 56 450 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | रे, गङ्गङा                     | 212                                                         |
| 105              | 86, 184, 164, 166                            |                                | ٩, १३%                                                      |
| בבט,             | २२८, २३१, ३६५                                | , गाजीपुर                      | २७८, २८४                                                    |
|                  | ५११, ५३१                                     | गालना                          | 116                                                         |
| खिरकी<br>—े-     | २२०                                          | े गुजरात १४                    | , १७, १९, २०, २५,                                           |
| स्रोरछ:          | ५० ०                                         | ) Die 1                        | ₹•, <b>६</b> ₹, ७ <b>३</b> , ७९,                            |
| खुरासान ९०       | °, २१४, २२४, <b>३</b> २०,                    | . ૮૫. ૧                        | ₹-8, <b>९</b> ६, १०६,                                       |
| ४२६,             | 480                                          | ,                              | 130 40                                                      |
| खुल्दाबाद        | 304                                          | 9 46_8                         | 134, 180, 142,                                              |
| खुर्जा           | 480-6                                        | 9.5                            | , 141, 161-8,                                               |
| खेलना            | ३३५                                          | 164, 1                         | 86, 288-8, 269,                                             |
| खै <b>बर</b>     | ₹, २४२                                       | ₹10 <b>-1</b><br>₹₹५, <b>३</b> | , ₹₹१, ₹8₹,₹५ <b>९,</b><br>७४, <b>₹</b> ९०, ₹९ <b>₹</b> -४, |
|                  |                                              |                                |                                                             |

| 804, 811, 810,858,                                                                            | चंबक ९१                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४५५, ४६०, ४७६, ४८७,                                                                           | चक्कथाना २२९                                                                                                                              |
| ५०७, ५३४, ५३६-७, ५३९                                                                          | चटगाँव १११, ४८७                                                                                                                           |
| गुरदासपुर २०९                                                                                 | चतकोबा ३९३                                                                                                                                |
| गुर्जिस्तान १६                                                                                | चमरगोंडा २११-२                                                                                                                            |
| गुलबर्गा २७७, ३७७, ४७१                                                                        | चांदा ५०, १४६, ५५६-७                                                                                                                      |
| गुळविहार                                                                                      | चांदौर १८६                                                                                                                                |
| गुळशनाबाद ४२, ३५७                                                                             | चाकण ४७०, ५१०                                                                                                                             |
| गोंडवाना ११५                                                                                  | चारकारां ८१, ४८१                                                                                                                          |
| गोभा १७४                                                                                      | चाळीसगाँव १४४                                                                                                                             |
| गोकाक ६४                                                                                      | वित्तौड़ ६८, ११९, २४३, २६०,                                                                                                               |
| गोदावरी ४६, ९९, २९६                                                                           | 830                                                                                                                                       |
| गोमती २०६                                                                                     | चिनहट २६८                                                                                                                                 |
| गोर ३७९, ५००                                                                                  | चुनार ८७, ११५, १५५                                                                                                                        |
| गोरखपुर ७५, १७७, ३८७, ४७४                                                                     | चौरागद ११६, १४५, ४४९                                                                                                                      |
| गोरबंद ७८, ८०, ३४९, ५००                                                                       | জ                                                                                                                                         |
| गोलकुंडा ८२, १४६, १५०, १७३,                                                                   | जगदस्क ३                                                                                                                                  |
|                                                                                               |                                                                                                                                           |
| रपर, वण्य, वहव                                                                                |                                                                                                                                           |
| २९३, ३०९, ३३३<br>गोहादी ४३७                                                                   | जकरनगर १२९, २६६, ३५६                                                                                                                      |
|                                                                                               | जकरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६                                                                                                  |
| गोहाटी ४३७<br>गौह ३२८                                                                         | जफरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८                                                                        |
| गोहाटी ४३७<br>गौह ३२८<br>ग्वास्थिर २५, ३०, ८३, ३५२,                                           | जकरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०३, ४८१, ५५८<br>जम्मू २५०, ३६४, ३८४, ५५४                                            |
| गोहाटी ४३७<br>गौह ३२८<br>ग्वाकियर २५, ३०, ८३, ३५२,<br>१५५-६, २२४, २४६, ३३५,                   | जफरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८<br>जम्मू २५०, ३६४, ३८४, ५५४<br>जमानिया २७८                             |
| गोहाटी ४३७<br>गौड़ ३२८<br>ग्वाकियर २५, ३०, ८३, ३५२,<br>१५५-६, २२४, २४६, ३३५,<br>३८९, ४४६, ५२८ | जकरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८<br>जम्मू २५०, ३६४, ३८४, ५५४<br>जमानिया २७८<br>जमुना नदी २९३, ३००, ४९६, |
| गोहाटी ४३७<br>गौड़ ३२८<br>ग्वाकियर २५, ३०, ८३, ३५२,<br>१५५-६, २२४, २४६, ३३५,<br>३८९, ४४६, ५२८ | जफरनगर २२९, २६६, ६५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८<br>जम्मू २५०, १६४, १८४, ५५४<br>जमानिया २७८<br>जमुना नदी २९१, ३००, ४९६, |
| गोहाटी ४३७<br>गौड़ ३२८<br>ग्वाकियर २५, ३०, ८३, ३५२,<br>१५५-६, २२४, २४६, ३३५,<br>३८९, ४४६, ५२८ | जकरनगर २२९, २६६, ३५६<br>जफराबाद २६०, २७६<br>जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८<br>जम्मू २५०, ३६४, ३८४, ५५४<br>जमानिया २७८<br>जमुना नदी २९३, ३००, ४९६, |

| जाबुलिस्तान        | <b>8</b> 04−£        |                | <b>ट</b>                         |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| जामखीरी            | <b>४</b> ९९          | zier           | इर४                              |
| जामृद              | ₹₹७                  |                | ठ                                |
| जायस               | <b>३६</b> २, ४६३     | ठद्दा ७२,      | 96, 911, 964,                    |
| जाङना              | ४९९                  |                | ₹ <b>90, ₹</b> 90, <b>₹</b> 8₹,  |
| जालंघर १३१, ३४     | १७४,० वर ,           |                | 362, 409                         |
|                    | ९, ४००, २ <b>३</b> १ | ,              | ਫ<br>ਫ                           |
| जाळौर              | 14, 69               | डीग            | _                                |
| _                  | ८, ३३४, ४८०          | डूँगरपुर       | 989                              |
| जुनेर ४७, ६३,      | ०५-६, १४३,           |                | <b>५</b> ३५<br><b>२</b> १        |
| ₹₹1−₹, ४८          | ६, ५०१, ५०९          | ड्य            | ढ                                |
| जूनागढ़ २०, ३      | ०, १८३, ५०७          |                |                                  |
| जूनामाछी           | 80                   |                | (-», ₹ <b>₹</b> 9, 8 <b>₹</b> ₹- |
| जैहून              | ३०४− <i>५</i>        | <b>1</b> , 860 | 9                                |
| जोताना             | 6.8                  |                | त                                |
| जोधन               | २३२                  | तरीकंदा        | 190-6                            |
| जोधपुर             | 418                  | तळतुम          | 84                               |
| नोहाक              | <i>५५</i> ६          | तानग्वाकः      | ,130                             |
| जीनपुर ११७,        |                      | तासी           | 194, 809                         |
|                    | , २७८, २८३,          | तायबाद         | 318                              |
| <b>રે</b> ૧૪, ૪५૪, | ४६५, ४७४             | तारागढ्        | 388                              |
| झ                  |                      | तिब्बत         | षु३५                             |
| झजर                | ७९                   | तिरहुत         | 98                               |
| भानझ्न             | 90                   | तिलंगी         | <b>४</b> ९९                      |
| माबुभा             | 10                   | तीराह          | ३६४, ४१६, ४७६                    |
| शेलम १९            |                      |                |                                  |

तेकिंगाना ३७, १७६, १९५, २३१,

११०, १६१, १९६ तैमूराबाद १०४ तैलंग २६० तोरण १२४-५, १६१

त्रिंगलवाड़ी २३२ त्रिचनापछी १०५, १३७, ४७१ इयंबक ९१, १४०, २३२

चक **५**1, ३

শ্ব

थारगाँव

408-1

द्

\$10-1, \$10, \$25, \$25, \$25, \$25, \$82-5, 810, 820, 820, 882-2, 880, 842-8, 809, 800, 403-2, 412, 414, 422, 485, 449, 442-9, 445, 460

दमतूर 46 दरभंगा P# दर्शगज 340 दासना 489 दिल्ली ७, ४९, १०७, ११३-४, १२२, १२५, १३४, १५४, 180-6, 100-1, 166. १९६, २०९, २२८, २४६, २४८, २५०, ३१४, ३३९, ३४८, ३८२, ४०८, ४२४-५, ४३१, ४४२, ४४६, ४५७, ४६४, ४६९, ४७२, ४८६-७, ४९६, ५०४, ५०७, ५०९, **५२०, ५२३, ५२६** 

दीपाळपुर देखिए देपाळपुर देपाळपुर १३, ७८, ५६१ देवगढ़ १४५-६, ६४५, ५५६ देवपुर २६२ दोआबा २६८, २८५, ४००, ४५२, ५०३,

| दीकताबाद ४९, ६१,७२, १०४ | - नानदेर १२, १५१, १७१, २३५-७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| थ, १४०, १४५ २२९         | , नारनीळ ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २३१-२, २९६-७, ३५६-      | <ul><li>नासिक ४६, ४९, ९१, १४०,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| घ                       | 290, 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धनकोट ३८                | , निर्मेख २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भनपुर ५०                | The same of the sa |
| धासुनी १४५, ४१९, ४९     | ८ न्रमहरू ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| धारं १३                 | <sub>3</sub> नौद्यहरः ४०५, ४ <b>९</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भारवर २३१, २६६, २७७     | , नौशेरा ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३९१, ३९३, ५१०           | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भौलपुर ३५, ३३           | । पंजदीर ३०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| न                       | पंजाब ४, १३, ३३, ७५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नंदबाल ३३               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नगरचंद ४१               | २८१, २८ <b>६, १</b> ६९, <b>१९</b> ०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नजरबार १९-२             | ४५६, ४७१, ४७३, ५३२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नद्रबार १६              | <b>९</b> ५४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नर्भदा १७०, १९६-४, ४५२  | , पटना ७४, ८७, १७७, २१५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444                     | २५८, ३१६,३१८, ५०२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नरवर ५०, १३             | ५१४, ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नरिया २७८               | पटियासा १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नलदुर्ग १०५-६, २७७      | पत्तन १४-५, १२०-१, १५२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नवानगर ३९१              | १ ( १८२, २३१, २९६, ३५९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नहरवाला १२१             | . ५३६-७, ५३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नागपुर ५७१              | : प्रवनी २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नागौर ६६, ५४७           | परेंदा २३०, २६६, ३४४, ३५७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नादोत १८४               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

458 २२६. २७१. २८४. ३००. पछाम् पाईं घाट ९२, ५५७ 308-3. RON. पांडीचेरी 158 184, 819 फीरोजाबाट पात्र शेख बाबू 17, 97 \$35 पाथरी १७६, १८८, २३७, २९६, ब 310 वंकापुर 200. 410 बंगश पानीपत 155 144, 348, 842 399 बंगाल १, १८-९, २३, ३७-८, पाङामऊ पाछी 40, 49, 98, 69, 99, 449 ३६१, ४६१ 107, 134, 187, 148, विपक्षी 144-8, 961, 164, 194, पुनपुना नदी 900 ३५३ **२१३**, २२७, **२६**७, **६१६**— प्ररंधर प्रनिया 246, 216 ९, ३२२, ३२७, ३३१, ३४३, ९७, २४० ३६१, ३८८, ४०१,४०३, पुष्कर 89, ३४०, ५०२ 818-4, 8२३, 8३७, ४४३, पुना ४५८-९, ४६१, ४६६,४७४-पूर्ना नदी 88 ५, ४८३, ४८७, ५०२,५११, पेशावर २४२, ३८७-८, ४५३, **५१२-**३, ५२६, ५**१**२, ५६० 249 Ŧ बक्सर 2 4 9 फतहपुर १४, १८, ४४, १७०, वगदाद 811, 898-4 बगलाना ४२, १४०, १६५, ५१२ ३७३, ४०२, ४१४, ४६७, बजीर 868-4, 426, 481 303 **६५, १**४४ बटिभाना फराष्ट 88 वडीदा फर्गाना २०२ १४२, ५३६ फर्रुबाबाद बदरुशाँ ४०, १८०, २५१, २७२, ८८, ५५१, ५५३

२९६, ३०१-२, ३०४-५,

फारस ६०, ६५, १३२, १६०-१,

| <b>₹8</b> 9, 801, 1          | ४२३, ४२९,   | बादरिसा       | 408                            |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| ४४०, ४४२, ४                  | 61, 400     | बामियान       | 201                            |
| बदनपुर                       | 808         | बारहमूला      | 364                            |
| बद्धी                        | 212         | बारहा         | <b>५५</b> २                    |
| बनारस                        | ७४, २७०     | बार्कदा       | <b>₹</b> 4- <b>*</b>           |
| बनीशाह                       | 86.         | बाळसाना       | 14                             |
| बरार ९, १०-१२,               | 19, 178-    | बाळाबाट १९०   | , १९२, ३३३,                    |
| ખ, ૧૪૦, ૧                    |             | ३९३, ४००      | , 818-6, 446                   |
| 212, 221, 4                  | 24, 220,    | बाळापुर १८    | 9, 197. 899                    |
| ३०९, ३५८, ४                  |             | बाळासोर       | ₹ 9 0                          |
| <b>૪</b> ७૬, ५००, <i>પ</i> ા |             | विद (बीर)     |                                |
| बरिया                        | 744         | 399, 490      | . , .                          |
| A -                          | ४४३, ५५९    | बियाना (बिआन  | 1) 98. 916.                    |
|                              | , ३६१       | 179, 144,     |                                |
| ब्रक्क १८०, २०१              |             | बिलहरी        | ₹७0                            |
| २२६, २५१, २७                 | •           | विलोचिस्तान   | ४७५                            |
| ₹₹°-1, ₹8°                   |             | विहार १८-९, २ |                                |
| ४२७, ४२९, ४                  | 134, 880,   | •             | , 184, 144,                    |
| ४४२, ४५२, ५                  | 0 0-9       | *             | , <b>२</b> ०४–५, २५ <b>१</b> , |
| बकावक बंदर                   | २१-२        | •             | ., २८४, २८९,                   |
| बसरा                         | ४९४         | •             | 1, 266, 299,                   |
| बहराइच                       | २६८, ५२६    | •             | , 862, 411,                    |
| बहादुरपुर                    | 175         | <b>પર્</b> ફ  |                                |
| बांधवगढ़                     | 114, 184    | बीकानेर       | ₹४६                            |
| बॉस बरेंछी                   | <b>~ 18</b> | बीदर ४२, १०   |                                |
| बाजारक                       | 366         |               | , 889, 844                     |

| बीजापुर व-१०, ६२, ३४, ३७, ४७, ६४, ६४, १००, १२३-४, १८७, २०२, २१२, २१२, २१४, २८८, २१२, २१२, २६३, २७७, ३४३, ३४७, ३४४-७, १८४, ४०६-७, १८४, ३७, १४४, ३७, १४४-४, १४४-४, १४४-४, १४४-४, १४८, २६६, २२८, २६६, २६८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४ | स<br>सक्त ७२,२५९,२९९,४३८-९,<br>४७५,५३२<br>सहा १०४,११५<br>सहींच १८६,५३६<br>सम्मा ४९५<br>सत्तपुर ५४७<br>सांहेर ४३६<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>भागळपुर १९९<br>१९९<br>१९९<br>१९९<br>१९९<br>१९९<br>१९९<br>१९९ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बुस्त ३१, २०४-५, ४३०, ४३६                                                                                                                                                                                                                     | मिल्सा १८६, ५५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . बैसवादा २०६, ३६२, ४६९                                                                                                                                                                                                                       | भीमबर ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बेतिया ३१८                                                                                                                                                                                                                                    | सुंगेर ३९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| योधन २३६                                                                                                                                                                                                                                      | भोजपुर १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बोरिया ३८६, ५५२                                                                                                                                                                                                                               | <b>म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्रह्मपुरी ३३४                                                                                                                                                                                                                                | मंदसोर ३४६, ४७०, ४९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

मऊ ३४८, ५०१ मकरान 408 मका ७९, ९४, १०१-३, १०८. १२९, १३१, १७४, २५८, **१**०३, ४४६, ५३७, ५५३ मछकीगाँव 299 मच्छीवादा ३०६, ३२७ मदारिया पहाडू 66 मथुरा ३२९, ३९४, ४०२, ४५६, 400, 486 मदीना १२६, ३५२ मनजाराना 308 सर्व ४२६ मककापुर 284 मलकुसा 194 मशहद २९९, ३२७, ३४५, 851-0. महकर् 328 महींद्री नदी 38 मांडल नगर 18 मांह्र ३७, ४१, १३३-४, १४१-२, १६५, १९१-३, ३४६, ४८७, ४९८, ५१८, ५३१-२ मांजारा नदी 392 मानकोट 8 मानिकपुर 48, 910-6

माङवा ५-६, १०, १४, २०, **26-0, 81, 40, 64, 64,** 100, 121, 120, 121-8, 184. 188-4, 141. 100. 162-8, 191. २३१. २८९. ३२७. ३४६. २७४, ४०३, ४११, ४२५, 858 819. 886-0. 847. 846. 800-1. ४७६, ४८९, ४९७, ५१२-**३, ५३२, ५३६,**५४७, ५५३ माकीगढ 86 मावरुष्णहर ₹८₹, ४१४, ४४• माहवर 15 माहली २३२ मिरिच 200, 800, 800 **मुर्तजाबाद** देखिए मिरिच मुंगेर 92 श्रादाबाद ३१४, ३४६, ३७२, 896, 418, मुर्शिदाब।द 294-0 मुलखेड 200 मुकतान २२, ७२, १२८, १६५-4, 164, 209-10, 214, २१९, ३१२, ३२५, ३६२, २८६, ४३८, ४६३

中心 化液溶液素 明备 五

| मुल्हेर   | 704        | रायवाग          | 8.0           |
|-----------|------------|-----------------|---------------|
| मेड्ता    | 64, 119    | रायसेन          | 19, 100       |
| मेरड      | 761        | रावी नदी        | ३०६, ४०५      |
| मेवात     | 168        | रावीर           | 2 5 5 - 0     |
| मेहकर     | 198        | राहिरा          | \$08          |
| मेह्रपुर  | 129        | राहिरीगढ़ 1     | 49, 202, 860  |
| मोरंग     | <b>9 4</b> | राहुतरा         | २९६           |
| मोहान     | 184        | रूह             | 218           |
|           | य          | रूम ४           | २७, ४९४, ४९६  |
| यङद       | ५४०        | रोहतास          | ८७, २६७, ४२९  |
| यमन       | ह ६        | रोहनखोरा ६३     | , २२९-०, ३५६  |
| यमुना नदी | 1 द ७      |                 | 5             |
|           | ₹          | <b>लंगरको</b> ट | ₹ <i>'</i> 40 |
| रई        | 480        | <b>स</b> क्षी   | 164, 188      |
| रखंग      | 860, 865   | कसनऊ १९८, २     | ०६, २८२, ३६२, |
| रतनपुर    | 184        | <b>३८६</b> , ४४ | ८, ४६५, ४६९,  |
| राजगढ़    | 100, 228   | ४७४, ५२६        | , 441         |
| राजपीपळा  | 108        | <b>कमगानात</b>  | २५२           |
| राजबंदरी  | 116        | कहसा            | 848           |
| राजमहरू   | 216        | कांजी           | 184           |
| राजेंद्री | 130        | <b>कार</b> लाई  | 840           |
| राजीर     | 808        | कार             | 108           |
| रामगढ्    | ३०९, ३१५   | लाहौर ४, ३८-५   | ९, ५१, ६०, ६७ |
| रामदर्श   | ८२         |                 | •, 121, 129,  |
| रामपुर    | ३९१        |                 | , 147, 144,   |
| रामसेज    | ३५७        |                 | , २०८, २१०,   |
|           |            | •               | . , ,         |

## ( 86 )

| <b>३</b> २०,        | २२८, २४१, २४७,                    | शीराज       | <b>ર</b> બ, <b>૧</b> ૨, ૪૧૫ |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                     | २५८, २७१, २७४,                    | शेरगढ़      | २८५                         |
|                     | 98, 799-0, <b>3</b> 04,           | •           | 298                         |
| -                   | \$60, <b>\$</b> 62, <b>\$60</b> , | श्रीनगर     | 208                         |
|                     | 800, 804-6,                       |             | स                           |
| 806,                | 810, 8 <b>३</b> ८-९,              | संगमनेर     | २३१, २५७, ५०१               |
| ४४२,                | ४५५-९, ४६५,                       | संडीला      | 844                         |
| ४७३,                | ४८२, ५०३-४,                       | संभछ २      | २८, २४५, २८१-२,             |
| ५१३, ।              | 126, 489-1                        | <b>५</b> ५९ | ,                           |
| <b>को इ</b> गढ़     | २०८, २९७                          | सकरावल      | <b>328</b>                  |
|                     | व                                 | सक्बर       | इइ४                         |
| वंकर                | \$ 18-4                           | सजानंद      | 861                         |
| वाकिनकेरा २         | २४, २६१-२, ३३४,                   | सतलज        | <b>११</b> ९, ५०४, ५४९       |
| \$ 4 9              |                                   | सबीभा       | 485                         |
| वारंगक              | <b>३९७</b>                        | सब्जवार     | ६१, ३२७                     |
| ष्यास नदी           | ७७, ५०४                           | समरकंद      | ९, १६, ६२१                  |
|                     | श                                 | सरभाव       | <b>३०२</b>                  |
| शहबाज गढ़           | <b>₹</b> 40                       | सरखेज       | 168                         |
| शादमान              | ३५०                               | सरम         | ८२                          |
| शाहगंज              | <b>२१</b> ९                       | सरहरपुर     | ४६५                         |
| शाहगढ़              | 80                                | सरहिंद ८    | o, 100, 262, <b>21</b> 4,   |
| शा <b>ह</b> जहाँपुर | रे ५१                             | ५०३,        | <b>५५</b> ₹                 |
| शाहजादपुर           | 8 ≸ ₡                             | सरा         | २३४-५                       |
| शाहपुर              | ३ <i>९७</i> –८                    | सवाद        | ४१५, ४७६                    |
| <b>बिकोहाबाद्</b>   | 81                                | सहस्रॉव     | २६७                         |
| शिरगान              | ३०३                               | सहारनपुर    | ५५१                         |
|                     |                                   |             |                             |

| साँभर     | 400                               | स्रत १४, इ     | 10, 112, 122,       |
|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| साँडी     | 448                               |                | २, २५८, ४२४,        |
| सार्तगाँव | 6२                                |                | ₹, ४८९–९०           |
| साधौरा    | 141                               | सेरिंगापत्तन   | 5\$8                |
| सामी      | <i>४५५</i>                        | सेहचोबा        | <b>366</b>          |
| सामुगद    | १६२, २४०, २७६,                    | सेहवान         | १८५, ५६२            |
| 206,      | , देरद, ४५४, ४८५,                 | सेहोंडा ताल    | 184                 |
|           | 421                               | स्रोन नदी      | 768                 |
| सारंगपुर  | 4, 120, 128                       | सोरठ           | • • •               |
| सारवान    |                                   | सौधरा          | 409                 |
| सावा      | 190                               |                | ४५९<br>२०६, ३९० ४७३ |
| सिंगरीर   | २८६                               | श्रीघाट        |                     |
|           | प, १८५, <b>१९</b> ८, <b>३</b> ८७, |                | 869                 |
| ४६३,      | -                                 |                | ₹                   |
| सिंघ नदी  |                                   | हजाराजात       | २२६, ३२०            |
| •         | 164                               | <b>इ</b> तकॉंट | ч                   |
| सिकंदरा   | 480                               | <b>हर</b> मुज  | ५०६                 |
| सिकाकोल   | 110                               | <b>इरस</b> ल   | २१९, २३२            |
| सितंदा    | 84                                | इरिद्वार       | ३८६, ४३७            |
| सित्री ़  | १३३                               | हरीस           | 232                 |
| सिरोंज    | 120                               | हक्द           | 868                 |
| सिबाकिक   | ४, ३२७                            | इसन अब्दाल     |                     |
| सिविस्तान | ६६, ७२, ७४, १८५,                  | २१८, २५३       | •                   |
|           | <b>१९</b> ९, ३६१, ४६३             | हसनपुर         | 191                 |
| सीकरी     | <b>1</b> 08,880                   | हाँडिया        | २ <b>३</b> ०        |
| सुकरताल   | યપર                               | हाँसी हिसार    | 489-40              |
| सुखतानपुर | 126, 144, 200                     | हिंहिया        | १६०, ५६०            |
| G         | , , , , , ,                       |                | 444, 240            |

हिसार हिंदुस्तान ४९, ६५-६, २७१, १२७, ३३८, ३४५, ३४७, हुगकी ३९०, ४३१, ४१४, ४२३, हैदराबाद १२, १२१, १३७, ४२५, ४४३, ४८६, ४९४-६ 140, 103-8, 219, 481, 488, 441, 444 २३९, २४३, २६०, ३०९, हिंदू को ह 186 . ३४२, ३७७, ३९६-७, हिजाज (हेजाज) ६५, ६८, 841, 848, 860, 890 121, 804 हैदराबाद कर्णाटक 85 हिरात (हेरात ) १६, २१४, २५९, 296

# शुद्धाशुद्ध पत्र

| पृ० सं• | पं० सं०    | अगुद      | गुद              |
|---------|------------|-----------|------------------|
| 25      | 98         | के        | 🦡 की             |
| २०      | 28         | सुजफ्फर   | मुजक्फर          |
| 28      | 96         | लिखना     | लिखनी            |
| ૪૫      | १३         | कार्थ     | कार्य            |
| 88      | १९         | बर्घ      | वर्ष             |
| •       | 23         | बहीं      | वहीं             |
| ५०      | 13         | बड़ा      | बिङ्             |
| 49      | 20         | बुद्धिमता | बुद्धिमत्ता      |
| ६३      | Ę          | सैथद      | सैयद             |
| •       | 93         | फारूको    | फारूकी           |
| 88      | 20         | हामीदशाह  | हा <b>सिदशाह</b> |
| ७९      | २४         | महचूक     | माहचूचक          |
| 66      | १०         | बादशार    | बादशाह           |
|         | १२         | जगा       | लगा              |
| ९०      | <b>የ</b>   | अबुलहन    | अबुल्हसन         |
| 39      | १२         | कौनन      | कौंनेन           |
| १०५     | v          | जुनार     | जुनेर            |
| १०९     | <b>₹</b> ₹ | सम्राज्य  | साम्राज्य        |
| ११०     | 22         | कंदजा     | कं <b>द</b> जी   |
| १२३     | १४         | पूडजो     | पूर्वजों         |
|         |            |           |                  |

#### ( २ )

| पं० सं०    | <b>अ</b> गुद्ध                        | शुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | खानजहां                               | खानजहाँ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.8        | षसंद                                  | पसंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२         | बफादार                                | वफादार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ę          | ऐ                                     | <b>'</b> ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १८         | 300                                   | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28         | धूमकर                                 | घूमकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११         | पर्जे                                 | पर्वेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4          | अहमहनगर                               | अहमदनगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५         | बाध्य                                 | वाध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7          | दारावस्त्रां                          | दाराबखाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>१</b> ३ | वंदर                                  | बंदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १०         | कोटिला                                | कोठिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ę          | बाध्य                                 | वाध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५         | भाँगने                                | माँगने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २३         | से                                    | के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०         | उजहुता                                | उजङ्गता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8          | ठं <b>दी</b>                          | <b>उं</b> ढी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | प्रिय                                 | प्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8          | शाइजादा                               | शाहजादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.8        | बाध्य                                 | वाध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28         | दुर्गाध्यता                           | दुर्गाध्यक्षता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १३         | कोका                                  | कीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8          | निजा                                  | निजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १०         | फरेंदू                                | फरेंदूँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹          | खुरम                                  | खुल्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | <ul> <li>५१</li> <li>११</li> <li>१६</li> <li>१५</li> <li>१०</li> <li>१०</li> <li>१०</li> <li>१०</li> <li>१५</li> <li>१५</li> <li>१५</li> <li>१५</li> <li>१५</li> <li>१५</li> <li>१०</li> <li>१०</li></ul> |

| पृ० सं०     | पं० सं०    | <b>अ</b> शुद्ध | गुद              |
|-------------|------------|----------------|------------------|
|             | <b>२२</b>  | मुहम्मह        | मुहम्मद          |
| 386         | 85         | कासिमअला       | कासिमअली         |
| ३२०         | 3          | अलंगतोश        | यलंगतोश          |
| ,           | <b>L</b> q | ,,             | <b>&gt;&gt;</b>  |
| ३२९         | 96         | से             | में              |
| ३३६         | १३         | आजम            | आजम होने के कारण |
|             | 8.8        | कर हो          | कर               |
| 335         | १६         | आसफ खाँ        | आसफुद्दौला       |
| <b>३</b> ४१ | ११         | इन।यत खाँ      | इनायतुहा खाँ     |
| ३५४         | <b>११</b>  | जा             | जो               |
| ३६२         | ৩          | मकरम           | मकारम            |
| ३६४         | १२         | बदादुर         | बहादुर           |
| <i>३७२</i>  | 6          | सरे            | दूसरे            |
| ३७७         | 8          | सयद            | सैयद             |
| <b>३</b> ८२ | 3          | बालाशाही       | वालाशाही         |
| 363         | १३         | महाबत के खाँ   | महाबत खाँ के     |
| ३९७         | २१         | का साला        | के साला के साथ   |
|             | २३         | उसके साथ       | +                |
| 3           | 98         | भूम्ययाधिकारी  | भूम्याधिकारी     |
| ४०३         | २३         | भेद            | भेज              |
| ¥0€         | ११         | शाहजादा        | शाहजहाँ          |
| ४१२         | १४         | अज्ञानुसार     | आज्ञानुसार       |
| * २ ७       | ۷          | तरिके          | तरीके            |
|             | १०         | पद             | यह               |
| ४३०         | ۷          | सस्तम खाँ      | रुस्तम खाँ       |
|             |            |                |                  |

| पृ० सं० | पं० सं० | अशुद्ध   | शुद्ध            |
|---------|---------|----------|------------------|
| ४३१     | १३      | खानसामाँ | खानसामाँ तथा     |
| 808     | ₹ €     | खानजमाँ  | खानखानाँ         |
| 853     | १९      | सुजाअत   | ग्रुजाअत         |
| 894     | १       | सेना से  | सेना की सहायत से |
|         | ۷       | उसके     | शत्रु के         |
| ५३२     | १०      | देबालपुर | दैपालपुर         |
| ५३८     | २४      | खाला     | खाली             |
| 438     | १७      | हजारा    | हजारी            |
|         |         |          |                  |

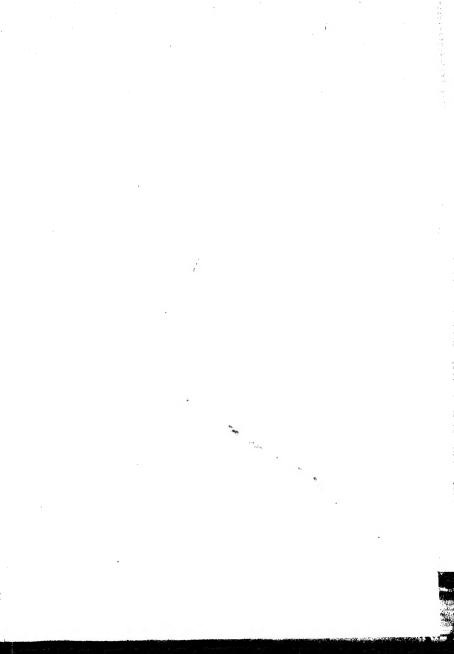